#### -

يسامه مد مصد مد هماستر هيڪٽ ڳڪ پيمسمد ڪميسڪڙ

------

\* .,

THE

# ŞAŢKHAŅDĀGAMA

0F

# PUSPADANTA AND BHŪTABALI

BCCC11

THE COMMENTARY DHAVALE OF VERSENA

VOL. V

## ANTARA-BHĀVĀLPABAHIITWĀNIIGAMA

£3.143

with introduction, translation, notes and indexes

nΥ

HIRALAL JAIN, M A II, R C. P Educational Service King Fdward College Amraota.

ASSISTED BY

Pandit Hirafal Suldhanta Shastri Avavetirtha

With the constration of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shastri 4.

Dr A. N Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandea, Jaina Sahitya Uddharaka Fund Karyalaya AMRAOTI (Berar L

1942

Price supres ten only

प्रसारकः— श्रीमन्त सेठ ग्रितासराय स्थमीचन्द्र, जैन-साहिलोहारकःमङ वर्धान्य, अमराकी (बरार)



टी एम् पार्टील, देनका

रहरूरी दि<sup>रा</sup>ग देस, असल्दरी (बरा

#### THE

# ŞAŢKHAŅDĀGAMA

OF

#### PUSPADANTA AND BHŪTABALI

HIIN

THE COMMENTARY DUAVALT OF VIRASENA

#### VOI V

# ANTARA BHĀVĀLPABAHUTWĀNIICAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

RY

HIRALAL JAIN, M A LI B

#### ACCICTED BY

Pandit Hirafal Siddhanta Shastri Nyavatirtha

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Shastri

\_-

4

Dr A. N Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sabitya Uddharaka Fund Karyalaya AMRAOTI [Borar].

1942

Price rupees ten only

\*\*\* \*\* \* \*\*\*

- 1

/

# विपय सूची

|                         | ,                          | £8(                                    |         |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------|
| प्राव                   | एक्यन १-                   | -₹∫                                    |         |
|                         | १<br>प्रापना<br>duction i- | -u                                     | যুত্ত   |
| <b>१</b> धरडाका गणितशाख |                            | ८ मृल, अनुगद और टिप्पण                 | 1-340   |
| २ यभड प्रशस्ति          |                            | <ul><li>अत्तगत्त्रम</li></ul>          | 1-10%   |
| <b>३</b> शका-समाधान     | ₹0-1                       | אחבוהום                                | 141-116 |
| ४ रियय परिचय            | ३६−४                       | \$   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · |         |
| ५ रिपय सूची             | 88-4                       | अस्पद्धरुगा गुगम                       | २१०-१५० |
| ६ गुदिपत्र              | <b>ξ</b> ξ                 | 1                                      |         |

|   | ₹                        |       |
|---|--------------------------|-------|
|   | परिशिष्ट                 | 1-16  |
| ₹ | अत्तरप्ररूपणा-सूत्रपाठ   | ₹     |
|   | भागप्ररूपण-गूत्रपाठ      | Į v   |
|   | अत्पर्वतु च-गुत्रपाठ     | 3.5   |
| 3 | अवनरण-गाधा-मूधी          | ११    |
| ₹ | म्यायो <del>क्तिया</del> | 11    |
| 8 | प्रधोद्धम                | ₹8    |
| 4 | पारिभारिक शन्दमुची       | ₹4-₹6 |





है. क्योंकि. उनमें मछ पाठके निर्णयकी श्रदियां तो नहीं के बराबर निष्टती हैं. क्षेत्र अनुबादके भी मलानगामितमें कोई दोप नहीं दिखाये जा सके । हां. जहां शब्दोंकी अनुवृत्ति आदि जोडी गाँ है वहां कही कर प्रमाद हुआ पाया जाता है। पर एक और हम जब अपने अन्य सात. अल्प साधन सामग्री और अल्प समयना, तथा दसरी और इन महान प्राचीके अतिग्रहन विचय-विरेचनका विचार करते हैं तब हमें आधर्ष इस बात मा बिटइन नहीं होता है। इससे देसी कर भने हुई हैं, बार्कि, आधुर्व इस मानदा होना है कि वे मने नक्त पीरिवर्ति भी हनती अन्य हैं। श्रम प्रकार उत्त दिहा-वेपी समाठीचरों हे हैंगों हमें अपने वायमें अधिक हरता और विश्वास हो अपन हजा है और इसके लिये हम उनके हरवसे इतह हैं। जो अस्य भी प्रटि या सरहत जब भी हमोर हिंगोचर होता है. तभी हम आगामी मागके हादिएत व हावा समाधानमें सरावा समादेश कर देते हैं । ऐसे स्पलनादिकी सचना बानेबाले सामानेंके हम महिब आमारी हैं । की समालीचक अयन्त होटी मोटी प्रटिपोंसे भी बचनेके लिय बडी बडी योजनायें समात है. त है हम मानका प्रमान स्थाना चाहिये. कि हम प्रयाशनके लिये तपटाच पर मान ही पीरियन है और रमारे भी अधिक करिनार जो हम अनभव करते हैं, बह है समयवी । दिनों दिन काल बहा बगाल होता जाता है और इस प्रकारने साहित्यके लिये कवि उत्तरीतर हीन होनी जाती है ! केंद्र ब्राज्यां हुना से अब एन यह है हि जितने शीह हा सने हम प्राचीन साहित्यां प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सन ओर फैका दी जांप, ताकि उसकी रूमा ता हो । हो टी हो टी धिरेलेंके स्थाने दिया परि इस प्रवासनकी थेता गया हो। समय है उसका किर उदार ही त हो पांव और न जाने बैसा सफट आ उपियत हो । योजनाए महाना जिल्ला साह है. स्वार्थकात करके आजवार कर कर दिखाना उतना साल नहीं है। हमारा समय, शक्ति, कान कीर साधन सब परिनित हैं। इस कायबे लिये इससे अधिक साधन-सन्दर्भ बंदि बोर्ड सरका या स्पत्ति विभाग हम वार्य भारती स्वित वीस्पनाफे साथ सम्हाप्तेको प्रस्तत हो हो हम सहय यह बार्य वर्ते भीत सकते हैं। पर हमारी आमाओंमें पिर हाल और अधिक दिनगढ़ी राज्यसा नहीं है ।

प्रस्तुत पार्श्यमें जीवरवानयी आठ प्ररूपणार्श्रमेंसे अतिम तीन प्ररूपणार् सम्पेष्ट है—अतर, भाव और जराबहुव ! तमें कमण १९७, ९१ व १८२ सूव पाये जाते हैं। इनकी टीरामें क्या स्थाप १८, ६५ तरा ७६ शब्दान्यान को है। हिंदी अनुष्ट में करेकी एव तमेंसे हैंया क्या १, २ और ६ विरोधार्य दिखे गये हैं। हुस्तान व पटभेर सबसी टिप्पनियोधी सत्या क्या २९९, ९६ और १९४ है। इस महत्र इस महन्त्रमें स्थापा १८९ श्रीवान्यामणान्, ६ विरोधों और ५१६ पिया पर करेंगे!

सम्पादन-स्वरंश व एठ साध्यव विदे प्रतिवेदा उपरोग द्वरण वर्ष धा । प्राहीसालाक्ष्मी साम्री वर्ष वाप निवन्ताने कर स्वेदी । स्व साम्राह र्युप्त वर्ष

प्रान्दपन क्षी च देवई ज्लाज्यों, न्यान्याने नियमाने गर्म के विह्नमालने क्षणीरन कर सही स केकेंद्र कुन की है, किका उत्तेन पुरितमें तिन गया है। क्साप्रतसिया संशोधन

इन्द्र इ. ए. एक इतारेप्डीने कारे मेहा है। प्रीम्मिशनमें प्रशासन्द्रती शासीश हर्ने ग है। इन इस सब सहरे रिकेश पहाल प्रवेश वरवार है, जिसके जिने में वन

المنظم معددة

र कार्ड इक्कान्ये इस<sup>ार प्</sup>राप्तार दा अप्रधेतनागवगत्रीके गणितसम्बाधी क्या करिए कि बहुर कि जा रहा है। इसहा अनुसद मेरे पुत्र विशेषीय प्रमुख हुमा ६ ० वे हिमा पा। नमें मेंने अपने सहये गी प्रोक्तेगर कालीद्वाती पढिके साप रिक्रमा अपने देश करियुमारावादीके लग भेजार संशोधित करा दिला है। इसके जिले हर बार के बुक्त कावर है। चेद बागेर रिलाइस भी पूत्र देश हा आहीरनारपणजी 're - है। र है दि बाद के हैं का विश्वित और विश्ववी के बारा के उस के मारी हर कर है कि की बरणारे। अने उनके जिलाइकोंको अगारे मानकी

जन्तर करण हो अधिकार का मार्गित का मार्गित कि है में अमाधाण र ए र क वह ल है। करी बेन्द्र अर्थ हुई है। तथि हमेरे निस्तर सहाया करकर संस्थान के अणुरमात्री प्रमीर प्रथमते होते की विकित्त का अनुमन क्री तक ता कर दा दात्रपु । तक अंग्राम्बद्धान हुआ है जस्म हम और क्ष्म कर रें व क स्थानाच अ ततुरी हैं । वेनी अपूरे विशिष्टों के होते व के देश क ... अर व मांग्री मामानी क्या हुए हैं, यह हुए हुए क ८ ५ वर हे १०० है। को बर रेश्व हो, बन नहीं जा सहना।

Dura y

प्रस्तिविती



#### INTRODUCTION

This volume contains the last three prarupanas, namely Antara Bhava and Alpa-bahutva, out of the eight prarupants of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarupans contains 397 Sutras and deals with the minimum and maximum periods of time for which the continuity of a single soul (che sires) or souls in the aggregate ( nand ilia ) in any particular spiritual stage (Guna-sthana) or soul-quest (Margana-sthana) might be interrup ed It is, thus, a necessary counterpart of hata prarapana which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periols of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous prarunant. The first Gunasthana is pever inter rupted from the point of view of souls in the aggregate i e there is no time when there inight be no souls in this Gunasthana-some souls will always be at this spiritual stage. But a single soul might deviate from this stare for a minimum period of less than 48 minutes ( Autaramuhurta ) or for a maximum period of slightly less than 182 hagaropamas. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one instant (cha samaja ) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palvorama, while a single soul might deviate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palvonama and at the maximum for slightly less than an Ardha-pud-ala-nativat And so on with regard to all the rest of the Gunasthanas and the Marcanasthanas The commentator has explained at length 1 am these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls

The Blava pravapola, in 93 Satras deals with the met all depositions which characterise each Gupasthara and Marpassitana, There are five such dispositions of which four area from the harmas heading for fruition ( olava ) or partication ( epastma ) or desirations ( lathaya ) or partly destruction and partly pactication ( latharonalama. while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (pārmāmika) Thus, the first Gunasthana is audajika, the second pārmāmika, the third, fifth, sixth and seventh kshājopatamika, the fourth aupatamika, kshājika or kshājopatamika, eighth, ninth and tenth aupatamika or kshājika, eleventh Aupatamika and the twelfth, thirteenth and fourte-nih kshājika. The commentary explains these at great length

The eighth and last prarupana is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sutras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupatamika Gunasthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal In the same three Kshapaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas From the point of view of the aggregates (samcaya) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively. Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the lat infinitely larger successively The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy

The results of these prarupants we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction



# धवलाका गणितशास्त्र

ŧ١

## (पुस्तक ४ में प्रशाशित डा अवधेश नारायण सिंह, रुपनक यूनीवर्षिटी, के रेखका अनुवाद )

यह िदित हो चुक्क है कि भारतवर्षमें गणित- अक्रमणित, योजगणित, क्षेत्रमित कादिया अध्ययन अति प्राचीन काटमें किया जाता था। इस यातका भी अप्ती तर्य पता चल गया है कि प्राचीन अक्रमणिन भीर मीनजोंने गणितवायकों देस और सार्गार्थित ज्ञानी की यो। यार्थात अवंधीन अक्रमणिन भीर बीजगणिनके बारता वे हो में हमें यह सोचनेका अध्ययत होगया है नि भारतवर्षीय शिशाल जनसम्पानें केतल दिदुओंने हो गणितका अध्ययत विद्या, और उन्हें हो इस विदर्भ रिचि थी, और भारतवर्षीय जनसम्पाने अध्ययन विद्या, और उन्हें हो इस विदर्भ रिच थी, और मातवर्षीय जनसम्पाने अध्ययन मागी, जैसे की बीच व जैनेंनें, उसरा विदेश प्यान नही दिया। विद्यानोंके इस मनका बारण यह है कि अभी आभी तक बीद वा जैन गनिनजोंग्रा लिखे गये कोई गणितशायके मन्य बात नही हुए ये। विद्या विदेशों की आपानसम्पीते अध्ययनसे प्रकट होगा है कि गणितशायका जैनियों भी पद्म अस्तियां प्रवास न गणित और अधीतव नियास बान जैन मुनियोंकी एक मुख्य सारणा सहसी जानी थीं।

अन हमें यह बिदित हो जुड़ा है कि जैनियों ने गणितसायको एक साखा दक्षिण मारतमें थी, और इस सायाजा कमसे वम एक मण, माइबीसायार्थ इस गणितसासम्बद, उस समयही अन्य उपन्नद्व इनियों सी कोशा अनेक वार्तोंने केल है। महाबीसायार्थको एका मन् ८५० वर्ग है। उनका यह मन्य सामान्य रूपोशाले इस्तुप्त अध्याकार्य, मास्त्र और अन्य हिंदु गणितनोंके मन्योंके समन होने हुए भी विगेश करोने उनसे इस्ता किल है। उदाहरणार्थ— गणितसासमाहके प्रश्न (problems) प्राय सभी दुसरे प्रामेके प्रश्नोंसे निम हैं।

वर्गमानग्रहमें उपरूप गीणतग्रावसकी सादिक्षके आधारपति इन पद कद सक्षेत्रे हैं कि गीणतग्रावकी महत्वपून ग्राखाए पाटिजुन (पटना), उप्येन, नैसर, मटचार और समवत बनारस, तभागिण और कुछ जय रचानोंने उस्तिगील थी। जब तह अगे प्रमण प्राप्त न हों, तब सक यह निथयपूर्वक नहीं बदा जा सकता कि इन शाखाओंने परस्तर क्या

१ देखो-सम्बद्धी सूत्र वसम्देश सूरिती याँचा स्तरित भीशाणको वाग्यादेव समित्रि आग प्रकारित १९१९, सूत्र ९ । जेंद्रीवी इत उपराजन सूत्रम अभेजी बद्दवाग, ऑस्ट्रफोर्ट १८९५, कपाल ४ ८ १८ while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (parnamika) Thus, the first Gunasthau is audojika, the eccoud pārnamika, the third, fifth, sixth and seventh kshājobatamika, the fourth aubatamika, kshājika or kshājobatamika, eighth, ninth ard tenth aubatamika or kshājika, eleventh Aubatamika and the twellth, thirteenth and fourte-with kshājika. The commentary explains these at great length

The eighth and last prarupana is Alpa-bahutva which, as its very name eignifies, shows, in 382 Sutras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aupatamia Gunasthanas as well as in the lith is the least of all and mutual's equal In the same three Kshapaka Gunasthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal This is the namerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunssthanas From the point of view of the aggregates ( samesya) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the lat infinitely larger successively The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harnessed into the service of the most speculative philosophy

The results of these pratupants we have tabulated in charts, at



# धवलाका गणितशास्त्र

## ( पुस्तक ४ में प्रशाशित हा अवधेश नारापण सिंह, रुखनऊ यूनीवर्षिटी, के रेखना अनुवाद )

वर्गमानशको वरकाथ शीपनाम्बत्तस्यी सादिक्षत्रे व्यवभागि हर पर बहु सबने हैं कि मीपनाम्बत्ती महबद्दा राखाए राखाएं (एटग), उपवेग, मैप, सन्दर्भ बीर समयन बगास, तामीमा और बुद्ध वाद स्टापिट उस्तिमी बारी। बद तह क्या प्राप्त प्राप्त न हो, तब सह यह निस्तद्वास्त्र नहीं बद्धा जा सहस्य विकृत राजाओं राज्य कर

र देवी-मारानी एवं अपयोग हीश शेशा होंग और जारी असदार रहें हमा प्रयोग १९९९ पूर्व ९०१ में वेशी इन प्रदासन हुएश अ शे अन्तम, में कर ९ अ अपूर्व अ अ (२) पट्खंगगमरी प्रन्तावना

स्वय पा। किर भी हमें पना चड़ना है कि मिल मिल शालाओं 3 बाव हुए प्रत्येश सकत रुपनेशा को दरभी है, बिन्त विस्तासकती विगय वानोमें स्वयं विभिन्नता है। इस्ते पत्र चड़ना है कि मिल मित शालाओं में आदान प्रदानका स्वयं पा, उत्तरान और विश्व पर शाला दे दूसरी शाला में मानन करने थे, और एक न्यानमें किये गये आविकार सीत ही मानक पक कोनेसे दूसरे बोने तक विद्यारित पर दिये जाने थे।

प्रभात होना है कि बोद धर्म और जैन धर्मके प्रवारंग विशित दिस्तों और बणारंक अपन्तकों बचेदना दी। सामायन सभी भागवर्गीय धर्मिक साहित्य, और सुक्तना दें वे जैनसाहित्य, वर्डा वर्डा सम्पाओंके उद्देशीत परित्तों है। वर्डा सम्पाओंक प्रयोग्ने कर सम्पाओंकों विश्वनेक विश्व स्थान स्थान कर सम्पाओंकों विश्वनेक विश्व स्थान सम्पाओंकों विश्वनेक विश्व स्थान सम्पाओंकों विश्वनेक विश्व स्थान स

दे। पर नपा लक्ष्यम बार राष्ट्रियाण प्रवास बाह्मम आग्वाम लगाना युगमण प्रवास करना युगमण प्रवास करना युगमण प्रवास इन्स्पूर्वेने प्राप्त वेरमणन प्राप्तिक गणितको निसमकी लेग वण्या, लेप बग्रहितिशके प्रवेस प्राप्त प्रवास सम्बद्धिक सुम्पन गणितसको प्रवित्ति कर दिया।

एक बडी महत्वर्यों बात, जो गीतिके इतिग्रासकारोजी दृष्टियें नही जाई, यह है कि याँ। विद्वालें, बोहों और वैनियंका सामान्य साहित्य हंगाने एक तंत्रणी व क्यों हतान्यीते हरा-वर मध्यमञ्जान सम्य तह आविष्टिय है, क्योंकि प्रायेक स्वत्य वहान्य हैं, तहीं ग्रीतरात्रकारी साहित्यों विष्टेर है। यहाँक सन् १९९ में तीवत आविष्टानों एंगी ग्रीताल्यनवर्षी सवा करावित् हा बोई है। असवाहमें बस्साटि प्रति (Bubbull-

Macronet) नाम बहु अपूर्व हो हो । अस्वाहमें बच्चाडि प्रति (Babbul-पान्यीती एका है । बिन्नु इससी उपन्य हाल्डिया प्रतिसे हमें उस बाउने गीव-बान्यी निर्मित विवास कोई सिन्तु इनाम नहीं दिन्या, बर्ने की दससे बहु अपने बहुन करना अपने अपने साम क्षानियाल की प्रतिसे बहु अपने पर ग्रीनियान । असे की स्वाह साम ग्रीनियाल की पुस्ति नहीं है । इह हुन में रूमा ही बद्दान कर महत है जि द्यार्थित स्वाह स्वाह अस्ति हम बेर्ग उस हम्म करने तथ्य गित है, और देशे ग्रीनियास उद्यानित उन्न प्रतिसे हम हैंगी प्रमा हो बद्दान कर महत है जि द्यार्थित स्वाह स्वाह अस्ति वह स्वाह स्वाह

ष्य हो ही करणा या तुरा है कि आर्रमारेण्ये प्राप्त गीनारणा विहार हरने हैं क्टेंब हरने इनके निम्न जिल्ला निराम होता होता है-अर्वन्तवराज्य प्राप्तिक गिनत से सामा जिनमें अनुपान, विनिष्य और स्यानके नियम भी सम्मिछित हैं, तथा और बर्ग समीकाण, बीर सारू दुष्टक (indeterminate equations) यो प्रक्रिया व पीजगणिन भी है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या आर्यभटने अपना ननान निर्देशसे प्रष्टण क्यि, अपना जो भी दुज सामग्री आर्यभटीयमें अन्तर्हित है बह भारतबर्पनी हो मीलिक सम्पत्ति है। आर्यमट ठिखने हैं ''ब्रह्म, पृष्यी, चन्न, सुष, दुक्क, मगळ, बृहस्यति, शनि और नक्षत्रोंके नुसस्नार बरके आर्यभट उस हानवा वर्णन करता

माल, बृहद्वति, स्वि और मध्योगे नामराम वर्गे आयेगट कहा हामा वर्णन करता निवस्त कि यहां सुप्तपुर्त आदर हैं।" इससे पता चल्ता है कि उसने सो दुल महण नहीं किया। दूसरे देशों के गणितशावके हिन्हास के अप्यवनसे भी यही तार होता है, बचों कि आयंगटीय गणित ससारके किसी भी देशके तराग्लैन गणितसे आते बण हुआ था। दिश्ति महण वरनेवी समाजनावी इस प्रवार दूर पर देने यर दुलित होता है कि आयंगटते पूर्वकालम गणितसालसवाथों कीई मय उपलप्त करों है। इस सामवा निवाल सण्ट है। दास्तिम स्तवन आरिम्सर ईसवी सन्देत माल के लगमग दिसी समय हुआ था। इसे सामान्य प्रचार्म आनेके लिये चार पांच शता-दियाँ गई होगी। दासिक स्वता प्रयोग करनेवाला आयंगट सामय हिता प्रयोग था, अपना, पर्वारी आयंगट के स्वतन स्वापक अपने कही थे। गणित से हिंसे आर्थक कार्यम्य हा स्वति साम कारण, मेरे सतानुसार, बहुताबतसे यही या कि उहीने ही संक्ष्यम पुक

ो पुस्तरेंत अन्नचित और रिटीन हो गई। इसने सारू पता चल जाना है कि सारू १९९ धात् िखी हुई तो हमें इतनी पुस्तरें मिटती हैं, शितु उसके दूरेने बोइ माम वगल प हैं। इस प्रमार सन् ५०० ईसबीसे पुत्रके भारतीय गणिनशासके निकास और उपतिका

प्रमुप रचा, जिसमें दारानिकतनका प्रयोग किया गया या। आर्यभटके ही कारण

ण बजनेके लिये बास्तरमें कोई साजन हमीरे पास नहीं है। वेभी अवस्थानें आपे ते पूरके मास्तीय गणितज्ञानवा बीच कमनेवाण प्रपोदी खोज वरना प्रकृतिकार महत्व पाय हो जाना है। गणितज्ञास्त्रवधी प्रपोक्ते नए हो आनेक सम्रण सन् ५०० के पूर्व गैन मास्तीय गणितज्ञालके इतिहासका पुन निर्माण वरनेके लिये हमें दिवुओं, बीटी और

१ मेरद्रकविक्परद्यसिद्वज्यदरश्वमानवात्मस्त्व । व्यावेगदीतात्व शिनस्ति कृपस्यः परित हानम् ॥ व्यावेगदीत् २, १ मेरद्यिनव्यवनवात्मस्त्व त्रमुद्योः कृष्यपुरात्म शिन्यः अव्यक्ति हानं बुद्यगुरासिनि पृनिदे विकासभावन्त्रत्त त्रप्रवार्यस्ये नियस्ति । (यसभावन्यस्तत् सैनः) जैनियोंने साहित्सा, बीर निरोपत धार्मिक साहित्सा, हानवान करना पडती है। जनेक प्राप्तिम हमें ऐसे भी एड मिट्टे हैं जिनमें गणिनताल और ज्योनियियाका वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंने अधिकांत्र आपमाप पाँमें मी गणितताल या ज्योतियविद्याकी दुए न इन्न सामग्री मिन्टो है। पटी सामग्री माताल परण्यामन गणिनको घोनक है, और वह उम प्रचि मिस्टे वह अन्तर्भूत है, प्राप्त तीन चार शतान्दियां पुणनी होता है। अन पदि हम सन् १०० से ८०० तककी किसी पार्यक या राशिनक हिन्ही परीक्षा करें तो उसका गणिनकांत्रीय दिवस्य हिसीके प्रार्थिक सामग्री कर तो उसका गणिनकांत्रीय दिवस्य हिसीके प्रार्थिक स्थानिक स्थानिक हिसी परीक्षा करें तो उसका गणिनकांत्रीय दिवस्य हिसीके प्रार्थिक स्थानिक स्थानकां है।

उपर्युक्त निरूपाके प्रमाशमें ही इस इस नीवी शतान्द्राके प्रारमकी रचना पर्यवहासकी टीका घरणारी सोबकी अन्य त महत्यार्थ समझने हैं । श्रीपुत हीसरास जैनने इस प्रयमा सम्बादन की प्रमाशन बरके दिल्लीकी स्थापीरपूरी कृतनाका क्रणी बना जिया है ।

## गणितदासकी जैनदास

सन् १९१२ में रंगाचार्यस्था गणितसायम्बद्धाः योज और प्रशासके समयशे दिल्लोको सम्माद्य रूपा दे कि गणितसाय ये देशी मी एक साराग रही है जो कि दूर्यन देन दिल्लोक्षण चटाइ जारी थी। हाल्ह्योंने जैन आगमके ब्रुट माचीके अध्ययनशे जैन ल्लान्ड केर लोकस्वतं सकी रहेलोका पता चडा है। जीनयोका धार्मिक सारिक चार अपने लिलाकि है को सनुगत, (जीनयकी) तत्वीश स्परीक्षण, कटलाने हैं। जनवेन एसमा सन्त बल्लान्ड देश लिलानुस्तेन, अर्थात् गणितसायम्बद्धाः तत्वीश स्परीक्षण, है। इसीस पता चटा है कि जैन ले जैन्दर्सनेने गणितसायम्बद्धाः तत्वीश स्परीक्षण गया है।

दर्भ बनेन निन मिनको नाम बन है, पानु बनकी इतियां खुल हो गाँ हैं। इन्ने सक्ते साथन सहबार है जा नि हिसमे २०८ वर्ष पूर्व क्वा सियोर। ये व्यक्तियां क्षित्रे से इन्हेंने देवन सने जान हैं (१) मूर्यक्रितिको दोना, जैन (१) महबाहती सिद्या स्वाह पह मैं कि कर। स्वापिति (स्वाबन ११५० ई) न अपनी मूर्यक्रितिको दीनों इन्हा बहुत हिला है केन सहलाह (९६६) न उनक प्राव बनान दिये हैं। सिद्योन सन्दार हह हुन्य रूपिति सामार्यना बन्दिनिश् (५०९) और महोत्र जान दिये गर्ये

१देप'- स्ताव १ इ.ग. सन्यान्त्र न मण्यमाहुदी प्रश्नाचना, दी है हिसवहाग विचित्र,

त्र की क्षा जान क्षापीय देंग क्षापा । कुर्ण न करवाण जीरम्मानावरी, हिस्ट २१ (३०६९)। इस ११ के १४ -

<sup>1 \$</sup> at a sa france antice and, se 4 4 fee

हैं। धर्भमागधे और मारत मापामें लिन हुए गणितसम्बधी उद्धेग अनेक प्राचीमें पाये जाते हैं। धन्नमें इसम्बद्धात बहुसन्यम अनताय विद्यान हैं। इन अनतायोगर स्वारमान विचार किया जायगा। विन्तु यहां यह बात उद्धेमनीय है कि वे अवताया सिवायस्वत सिव्य विद्यान है नि जैन निहानोद्धारा लिखे गये गणितम्य पे जो कि अन उत्त हो गये हैं। हे अन्तमास और सर्यायास्वीक नामसे जैन दिवानोद्धार लिखे तरे मामित विद्यान पर जो कि अन उत्त हो गये हैं। हे अनुमास और सर्यायास्वीक नामसे जैन दिवानोद्धार लिखे तरे मामित विद्यान स्वारमान के स्वारम नहीं है। हमारा जैन गणितशासत्वाय और अपन खडित झान स्थानीय स्व, उत्तास्वातिक तन्वायायिममस्त्रमाय, स्वर्यमधीस, अञ्चायसस्त, जिलोरप्रवित, अनुयोगदासस्त, जिलोरप्रवित, विद्यासमान स्थानीय स्व, उत्तास्वातिक तन्वायायिममस्त्रमाय, स्वर्यमधीस स्वज्ञाय नाम भी ओडा जा सहता है।

#### धवलाका महत्व

#### धवलान्तर्गत गाणितद्यास

सरयाए और सकेत-धाळाकार दाणिवक्रमसे पूर्णत पश्चित है। इसने प्रमाण

र धीलांकने ध्वाहतांगवुत, स्ववाध्यक्त अद्योगदार स्रोड २८, पर अपनी दीवार्वे संस्ववधी (regarding permutations and combinations) दीन निवम उद्शव किये हैं। वे निवस दिशों जैन गणित मध्येने तिथे गये जान पहते हैं। सर्वत्र उपरुष्ध होते हैं । इस यहाँ धरडाके आर्तर्गत अवतरगोंने डी गई सरयाओं से स्पर करनेकी कुछ पद्मतियोंको उपस्थित करते हैं---

- (१) ७९९९९९८ को ऐसी सम्या वहा है कि जिसके आदिमें ७, अन्तमें ८ और मर्थ्यमें इह बार ९ की प्रनगत्रुत्ति हैं।
- (२) ४६६६६६४ व्यक्त किया गया है- चीमठ, छह सी, ज्यामठ हजार, ज्यासठ लाव. और चार करोड ।
- (३) २२७९९४९८ व्यक्त विया गया है— दो वरोट, सत्ताइस, नियानेन हजार, चारमी और अस्त्रास्त्रेरे ।

इनमेंसे (१) में जिस पद्धतिका उपयोग किया है वह जैन साहित्यमें अप स्वानोंमें भी पायी जाती है. और गणिनसारसप्रहमें भी क्ष्म स्थानोंने है। उससे दाशिमकरमका सुपरिचय मिद्र होता है । (२) में होटी सप्याप पहले व्यक्त की गई हैं । यह सस्कृत साहित्समें प्रचलित साधारण रीतिके अनुसार नहीं है । उसा प्रकार यहा सक्वेत-क्रम सी है, न कि दश जो कि साधारणत सस्कृत साहित्यमें पाया जाता है । कितु पाओं और प्राष्ट्रतमें सी का उस ही प्राय उपयोगमें लाया गया है। (३) में सबसे बड़ी सन्या पहले व्यक्त की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टत भिन्न स्पानोंसे लिये गये हैं।

बरी सरयायें -- यह सुविदित है कि जैन साहित्यमें बडी सन्यायें बदुतायनसे उपयोगमें आई हैं । धरवामें भी अनेक तरहकी जीवराशियों ( द्रव्यप्रमाण ) आदि पर तर्क नितर्क है। निश्चितरूपसे लिखी गई सबसे बडी सख्या पर्याप्त मनुष्योंकी है। यह सम्या घवलाँ । दो वे छठे वर्ग और दो के सातरें वर्गके बीचरी, अथवा और भी निश्चित, कोटि-कोटि-सेटि और बोटि-कोटि-कोटि-कोटिक बीचरी कही गई है। याने ---

∍२६ और २२<sup>७</sup> के बीचकी। अथना, और अभिन्न नियत- (१,००,००,०००) और (१,००,००,०००) के बीचरी। अथवा, सर्वेषा निश्चित- २२<sup>५</sup>×२२<sup>६</sup>। इन जीवोंकी सन्या व्यय मनानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३३७५९३५४३१५०३३६ है।

१ थ मान १, पुष्ठ ९८, नापा ५१। देखा नाम्मन्तार, जीवहाँन पुष्ट ६३३

२ थ माग ३, पृ ०९, नाथा ५२ देश माग दे पूरुक, गाया ५३ ४ देखा- मणितसाममाइ १, २० और मी देखा- दत्त और विद्वा हिन्दूगणितशासका इतिहान, ब्रिस्ट १, टावीर १९३५ व १६ ५ दत्त और मिह, पूत्रवन्, पृ १४ ६ म माग ३ पु २५३

७ गोम्मटमार, जीवकांड, (सं द्व जी सीराज) पूर०४

यह सम्या उत्तीस अक भइण कानी है। इसमें भा उनने ही स्पान है जिनने कि (१,००,००,०००) में, पातु है यह उत्ति बनो सम्या। यह बान धरडाकारने हान है, और उहोंने मनुष्येभेत्रमा क्षेत्रका निवाद्यर यह मिद्ध निया है कि उत्त सम्याक्षेत्रमें नहीं समा सकते, और इसजिय उस सहयायान वन द्यंग नहीं है।

## मीरिक प्रक्रियाये

पवडायें जो॰, बाबी, गुणा, भाग, बागुल और बागुल निवाहना, तरा सल्याजीका यान निवाहना (The raising of numbers to given powers) आरि भीटिक प्रविचालेंका वचन उपस्था है। वे दिवाद पूर्णोत और मिल, होनों से सब में बढ़ी गा है। परान्तें विश्वान पहींने वार्योक्य सिद्धान (Theory of indices) दार गिणा महोंने चुट पुल्त के निवाह निवाह ने सिद्धान ता प्राचित है, और सापुण्य के पूर्वान है। हम गिराह नवस्थी में टिक विश्वास निवाह के प्रविच्याओं के आध्यार प्रतीन हो। है — (१) बग, (६) बन, (६) बन, (३) उत्तरोवर बने, (४) उत्तरोवर बन, (५) विश्वास प्रताल के प्रविच्या प्रतिक्र के प्रताल के प्रताल के प्रविच्या प्रतिक्र के प्रताल के प्रत

उदाहरणार्थ -- अर्थ को अर्थ यात्रा प्रत्य वर्गगुन बदा है। अर्थ को अर्थ यात्रा प्रत्य वर्ग है। अर्थ को अर्थ यात्रा वर्ग, या वर्गग्रा पत्र बदा है। अर्थ को अर्थ यात्रा वर्ग, या वर्गग्रा पत्र बदा है। अर्थ को अर्थ यात्राह है-

ભાષા મળા મળે ચાત (અ) ધ ભાષ , દિતીય મળે , (ભાષ) ધ માં ≃ અધ્ય , તૃતીય મળે , અપં ,, તૃતીય મળે , અપં ,, ત્ર મળે , અપં સાંગ્રેલિય , અપં ,, તૃત્વેય , , અપં ,, તૃત્વેય , , અપં ,, ત્ર મળે , , અપં ,, ત્ર મળે , , અપં

t adm the f dt JE

### वर्गित-संप्रगित

परिमानिक दान्द वर्गित सर्वार्गतका प्रयोग किसी सन्यास्य सङ्घातुस्य धान करनेके वर्षेने दिया गया है ।

उदाहरणार्थ-न<sup>न</sup> न का वर्गितसवर्गितरूप है ।

इस सम्बंधि थवलारे थिजन-देस 'फैलाना और देना' नामक प्रक्रियामा चल्लेख आया है। किसी सम्याका 'विरस्तन' करना व फैलाना अपांत् उस सम्याको पनस्तर्मे अजग करना है। जैसे, न के विख्लनमा अर्थ है—

#### १११११ न बार

'देप' का वर्ष है उपर्युक्त अरोंमें प्रापेक स्थान पर एकती जगह न ( विशिक्षत सम्पा ) को रम देना । किर उस भिन्न देवसे उपन्यथ सम्पाओंको परम्पर गुमा कर देनेसे उस सम्पाद। वर्षित-सर्वाति प्राप्त हो जाना है, और यही उस सहयात्रा अपन वर्षित सर्वित न कटमान है। मेरे, न का प्रथम वर्षित सर्वित न

रिष्ठन-देवरी प्रकार पुन प्रक्रिया सम्मेम, वर्षात् न<sup>न</sup> को टेन्स बदी रिमन किर न<sup>न</sup> कार्रेने, दिनं व विनित्त-सर्वार्तन ( न<sup>न</sup> ) प्राप्त दोना है। इसी रिमननेश पुन प्रकार कम्मेने

न वा सूर्व र व कि सार्थित 
$$\{(n^{7})\}$$
  $\{(n^{7})\}$  प्राप्त होता है।

पश्यते उक्त प्रतियका प्रयोग तीन वापम अभिक कोशिल नहीं हुआ है। शिवा, लगेन व्यान्स्वर्णनका प्रदेश क्षेत्रवर्श वर्ण साम्याओं व क्षमायान व क्षतायक सम्पर्सि दिन्न रुप है। इस प्रतिया। किली क्षणे सम्या प्राप्त होती है, इसका गान इस बातमें हो स्वान है कि व वा स्वयत्यक क्षित्रस्व रुत रूप दुन्तु है। जाता है।

### पातार मिद्रान

गापूर्व बन्त्रम रूप्प है हि अन्तर का अर्थात मिद्रालम पूर्ण परिचन वह बैस---

e sec and 8 & a mile

उक्त सिद्धान्तीके प्रयोगश्चरधी जराहरण धरत्रमें अनेक हैं। एवं पेचन धराहरण निध प्रवासका हैं— कहा गया है हिंदे के ७ वें बर्गमें देवे छठी बर्गना माग देनेसे देवा एटमें बर्ग स्वास है। अपीत्—

#### लपुरिवय (Logarithm )

धरत्रामें निम्न पारिवारिक शन्दों हे लगण पाये जाने हैं '--

(१) अर्घच्छेर्- जिल्ली गर एवं सहया उत्तरीतर लागी जारी को का कारणे है, उल्ले उस सहयारे अर्घच्छेत वहें जाते हैं। जैसे- १<sup>स</sup> के कारण्डेर ≂ म

अर्थच्छेरवा सवेन अछे मान करहम इसे आधुनिक पदनिमें इस प्रवाप राख सकते रे-

का का को (या अंडे व ) = ली व । यहां लगुनिवदश अपार २ है ।

- (२) वर्गम्रहाका— मिता सत्यावे अर्थक्षेत्रीते अर्थक्षेत्र रस सत्याधे का राज्यवा द्वेत्री है। जैक्के— व को वर्गगणका = या क = क्षत्रे का व = व्यक्ति का यहां ब्युतिवयंत्र आपत २ है।
- (१) विकासेर'— विकी वर एक सामा उत्तरेश १ सिमिका के उन्ते है, उन्ते उस सरमोक विकार होरे हैं। जी— व क विकार = विकेश = की एक यह एमुस्टिका आपर १ है।

१ भवना शाम १ ह १५१ थारि । १ ब्रांगा समा १ ह ११ व्यक्ति १ भवना शाम १ ह ५६

## व्यात-मप्रगित

परिमापिक सन्द वर्गिन संवर्गिनका प्रयोग किसी संन्यास सम्याप्तन वन हुन्हें अर्थमें दिया गया है 1

उदाहरणार्थ--न<sup>न</sup> न का वर्गितसवर्गितस्य है ।

इस सम्बच्चे पवडामें शिलन-देय 'पे याना श्रीर देना ' नामक प्रत्रिपाला उड़ा बार है। किमी सम्याका 'विरहन' करना व पे जाना अपाद उस सरपाकी प्रश्यमें अज्ञ क्या है। जैसे, न के जिल्लामा अर्थ है-

११११ न बार

'देप' का अपे है उपर्युक्त अनेमें प्रोपक स्वान पर पकती जाह न (बिटिंग मन्या ) वो शत देता । पिर उस मिछत देवसे उपउच्य सम्याजीको पास्स गुणा वर देने दम सायाका वर्गित-सवर्गित प्राप्त हो जाता है, और यही उस सहयाका प्रथम वर्गित-स्वर्गित बद्धाना है। जैसे, न का प्रपन वर्गित सर्गित नि

िण्डन देवकी एकगर पुन प्रक्रिया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को छेक्क बड़ी दिश्व विर करनेसे, दिनीय बर्गित-संबर्गित (न<sup>त</sup>) प्राप्त होना है। इसी विगतनेश पुन एरवार क्रेनेसे

 $\left.\begin{array}{c} {{{\bf{a}}^{{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}}}}\\ {{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}\\ {{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}\\ {{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf{a}}}}{{\bf{a}}^{{\bf$ 

धरणमें दल प्रतियाना प्रयोग तीत बासे अधिक क्षोशित नहीं हुआ है। रिज हर्नद स्रीतम्बर्धनिका उद्वेश क्षेत्रकार्श वर्ग मत्यात्री व क्षमत्यात् व क्षतन्त्रक मस्रीत हिल्ल रुख है। इस अभियाम हितनी बली मत्या प्राप्त होती है इसका तात इस बातमें ही स्क्ला है कि व का तुर्वणकर विभिन्नमुक्तित रूप 205 हो जाना है !

## पाताम मिद्रान

मानुद्ध बन्द्र १ वण है कि अवताका अनेक विद्यालय प्रान्त विभिन्न वर्ष जैसे-

- ()) अ<sup>ग अग अग+ ग</sup>
- ( \* ) AR / AA = ME A
  - (1) (3<sup>R</sup>)<sup>1</sup> 8<sup>R4</sup>

t 444 FR 1 1 P

उक्त मिदान्तीं के प्रवेगसम्बी उदाहरण धवलमें अनेक हैं । एक रोचन उदाहरण निम्न प्रवारका है -- वहा गया है कि र के ७ वें वर्गने र के छटों वर्गका माग देन्से र का एटर्स वर्ग स्टब्स आता है। अर्घात--

274/275 = 225

जब दारमिवजमरा शान नहीं हो पाया या तब द्विगुणबस और खाँबसदी प्रक्रिन्य

-51 ---1

ر در

(The operations of duplation and mediation) मह बार्ग समही जानी थी। मार्ली प गणितशाखरे प्रयोगे इन प्रक्रियाओंका कोई चिड नहीं किटता। किता इन प्रक्रियाओंको किछ कीर युनानके निवासी महत्वपूर्ण जिनते थे. और उनके अंत्रमणितमस्थी प्रवीम के तरामार करेकर की जानी थीं। धनटामें इन प्रक्रियाओं के चिद्ध मिटते हैं। दो या अन्य धन्याओं के उन्होंना बर्गीकरणका विचार निश्चकन दिगुणवनकी प्रविचाति ही परिपृत्ति हुआ होता. और यह दिगणजनकी प्रतिया दासमिरजनके प्रचारते पूर्व भारतकीमें अवस्य प्रचित्र रही होते। उसी प्रकार अर्थक्रम पद्भतिका भी पता चटना है। धवटामें इस प्रक्रियाको हम २, ३,४ अर्थ क्रान्य बाउं ट्यांरिक्य मिद्धान्तर्में साधारणीवन याने हैं ।

लपरिषय ( Loganithm )

ध्वत्राते दिव पारिवारिक शब्दीने लक्षण पाये जाने हैं 🚾

(१) अर्घन्छेद- जितनी बार एवं शहरा उत्तरीवर आधी अपी का शब \* है, उतने उस सहयारे अर्थक्टर वहे जाते हैं। जैसे- र्म के अर्थक्टर = य

अध्यक्तिका सबेत अने मान बरहम इसे आधिक प्रदर्शि इस प्रवार रख सहत है-का का अर्हे (या अर्हेक) ≈ लि का यदी एप्रिस्पका आरप्त रे है।

- (६) बर्गामलान- विती सारमके अर्दरे हैं रे अरू दे उस स्परार्थ का शताका होती है। जैसे— व वी वगरालका = वस व = वह कहे व = वर्र हरे ही व।
- यहां लप्रशिषका आपर २ है। ( ह ) विकट्छेट'-- जिनने बार एक संगण उत्तरेतर है से दियादिन की कार्य है,
- कते वस स्टार्क किर्मेट होते हैं। जी- य के बिरमेट व कि क व हरे रहा यहां एपुरिष्यका आयार १ दे ।

१ परण शार १ म १५१ थर्गर terrert the 1 VIET ET 1.5 16

# वरित-मन्भित

परिमापिक हान्द्र वर्गित सवर्गिनका प्रयोग किसी सप्याक्त सह्यानुस्य वन वर्षे अवमें जिया गया है।

उदाहरणार्य--ने न वा वर्गिनस्वर्गिनम्ब्य है।

इस सम्बच्चे धवटाम शिञ्जनदेव 'पैञाना श्रीर देना' नामक प्रतिपाता उट्टेंग बर है। किडी सन्यास 'दिरहन' करना व पेलाना वर्षात् वस सदयाको वरवपरमें बजा करन है। जैसे, न के विख्तका अर्थ है--

११११ न बार

'देप' का अर्थ है उपर्युक्त अरोमें प्रथम स्थान पर एकका जगह न (विस्त्र सन्या ) को राउ देता । निर टस बिल्ज देवसे उपज्य सन्याओंको वरसर गुणा वा देन्द्र टम स्ट्यावा वर्गिन-सर्वर्गिन प्राप्त हो जाता है, और यही उस सह्यावा प्रथम वर्गिन-सर्विन बद्धाना है। जैसे, न का प्रथम वर्गित संगीत न<sup>न</sup>।

िण्डन-रेपरी एक्बार पुन प्रतिया कानेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को डेमर वही विवन तिर करनेते, दिनीय कॉनिन-सर्वीतन (न<sup>न</sup>) प्राप्त होना है। इसा रिमानकी पुन प्रवार कार्नेत

 $\left.\begin{array}{c} {{{\bf{a}}^{{\bf{H}}}}}\\ {{{\bf{a}}^{{\bf{H}}}}} \end{array}\right\} \left\{ {{{{( {{{\bf{h}}^{{\bf{H}}}}})}}} \right\} \\ {{{\bf{g}}}\ {{\bf{g}}}\ {{\bf{g}}}\ {{\bf{f}}}\ {{\bf$ 

प्राप्त टक्ट प्रतिवाता प्रयोग तीन बास्स अधिक अरेक्षित नहीं हुआ है। रिन्तुः ्रेय रिन्म्वर्शिका उद्वेत अनेक्वारी बटी सम्यात्री व अमायात व अनम्बक स्वर्धे हिल रच है। इन इनियास हिननी बडी साथा प्राप्त होनी है, इसरा नान इस बानमें ही स्वल है कि ६ वा तृरीयका विभिन्नतमित रूप २५६ ै हो जाता है।

#### पातात्र मिद्रान्त

राज्य बराम भाग है कि प्यशासा मारोह मिक्षालम प्राप्त परिवेते

- (१) म<sup>म अन अम + 1</sup>
- (\*) %<sup>1</sup>/2<sup>1</sup> = 81<sup>1</sup> <sup>-1</sup>
  - (1) (AR A ARA

NEV 54 2 7 2 400

उक्त मिदालों के प्रयोगसम्ब उताहरण धवलों अनेक हैं। एक रोचक स्टाटरा निश्व प्रकारका हैं — कहा गया है कि द के अ वे वर्षमें द के छटने सगझा माग देनसे द हा एटर्स वग साथ आना है। अर्थाद्—

220/226= 226

### सपुरिषय (Logarithm)

धरलामें निम्न पारिमारिक रान्यों के क्या पाये काने हैं-

(१) अर्थ्यहेद- विननी बर एवं सहना उद्योग्धर काने काने का का कार है, उनने दश सहयाने क्षेत्रहेद वहें जाते हैं। वैश- २<sup>स</sup> के कारन्देद = व

वर्षण्डेरका छनेत बड़े गात बरहम इसे अगुरिक प्रवित्ते इस प्रकल सन सक्ते हैं-

व का अठे (दा अहे के) ≈ एरिका। यहाँ रहितेयक आपण २ है।

- (१) बर्गद्रशावा— निर्धा सरवाके अर्दश्रीते करणेट हम स्ट्राणी र्श-राजाबा रोजी दें। जैसे— व की बर्गगणाका = दण व = को को व = क्षेत्री व ( यह) बहु विकास कारण म दें।
- (१) विषयिदै'— विको बार एक राम्य उत्तरेगर से सामित के के कर है. इसने उस सरमाने विषयेद शोरे हैं। कैने— व के विषयेद = कि ब = वर्ग रहा सहा तमुग्तिरका अपनर रे हैं।

<sup>्</sup>रवरण सार्ग देषु २०१ सार्गः । १ वप्रस्तासान् देषु २१ सर्गः - ३ वर्गमासार्गः देषु १९६

```
(१०) पद्भडागमनी प्रस्तावना
```

(४) चतुर्थच्छेद'---जितने वार एक मण्या उत्तरोक्त ४ से तिवानित की जा मर्मनी है, उनने उस सर्पाक्ते चतुर्पच्छेद होने हैं। जैसे-- क के चतुर्पच्छेद = चाँठ क = छिए ४ है। पार्डी स्वास्थिमन जावार ४ है।

घवलाने लघुरिक्यसमधी निम्न परिणामीमा लपयोग किया गया है---

(१)' छी (म<sup>1</sup>न) = छी म− छी न

(२) छी (म न) = छीर म+ छीर न (३) २ छीर म = म । यहा छन्नीरमका साना **२ है** ।

• (৪) ভিং (ক<sup>ম</sup>) <sup>২</sup> = ২ ল ভালে

(૪) જાતમાં) = ર મ જાતમ (૫) જો અદિ (મ<sup>ાં</sup>) <sup>2</sup> = જો મ + ર + અદિ અદિ મ

(गाई ओर) = छी (२ फ डी क) = छी क + डी २ + छी छिक्कि

ા છે + કે મહાર == 1 કે મિક + કે મે સ્ટ=

चूकि छरि र = १, जन कि आधार र है।  $\frac{n^{3}}{4}$  =  $\frac{n^{3}}{4}$  =  $\frac{n^{3}}{4}$  छरि कि

(७) मानछो अ एक सम्या है, तो---

अ वर प्रथम वर्गित-सर्गित = अ<sup>अ</sup> = व (मानले)

,, द्विनीय ,, = व<sup>न</sup> = म ,, ,, तृतीय ,, = म<sup>म</sup> = म ...

धरटामें निम्न परिणान दिये गये हैं ---(व ) कीर व = अ टरि अ

(छ) छरि छरि ब = छरि अ + छरि छरि अ (ग) छरि म ≈ ब छरि ब

हरूरी कर हो। सन्या हा स्थ्या हा च्या वा तत्रवारत साथ जार स

(घ) छरि छरि म≕ छरि म + छरि छरि म । इत्यादि

इस असाम्यतासे निम असाम्यता आती है---ब की ब + की ब + की की ब < ब'

भिन्न--- अक्रमणितमें भिन्नेंद्री भीक्षिक प्रतिवाओं, जिनस द्वान परवामें प्रदेश कर िया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिन्नसस्थी अनेक ऐसे रोचर सूत्र याने हैं जो अप विसी गणितसंबंधी हात प्रदर्भे नहीं जिल्ले । इनमें जिल्ल क्षित क्ष्ट्रेसरीय हैं---

$$(?)' \frac{\pi'}{\pi \pm (\pi/4)} = \pi \mp \frac{\pi}{4 \pm 2}$$

(२) मान को कि निसी एक सम्या म में द, द' ऐसे दो मानवों का मान िया गया और उनसे ममश्र का और क' वे दो रूप (या मिन) उसन दूर। निम्न भिन्न सूचे म के द + द' से मान देने वा परिवास दिया गया दे---

$$\frac{\eta}{z + z'} = \frac{q'}{(q'/q) + \xi}$$

$$\text{SEQUELY } \frac{q}{\xi + (q'/q')}$$

$$\frac{\eta}{z + z'} = \frac{q'}{q'/q'}$$

(3)'  $\sqrt{3}$   $\frac{\pi}{\xi} = \pi$ ,  $\sqrt{3}\pi$   $\frac{\pi'}{\xi} = \pi'$ ,  $\sqrt{3}$   $\pi$   $\xi$   $(\pi - \pi') + \pi' = \pi$ 

१ धरता, सात १ १ १४ १ धरता सात १,१ ४६ ५ सात १,१ ४६, स्पर्दा १४

र बंद्ध सा, ६ हे दक स्परी श्र इंबर्ड थाएं है दें द

$$\hat{\Theta}_{||\zeta} = \frac{\Theta}{4} = \pi + \frac{2}{1 - \xi}$$

$$(4)^{\frac{1}{2}} \operatorname{al} \left\{ \frac{a}{a} = a, \operatorname{al} - \frac{a}{a+n} = a - \frac{r}{a+\frac{1}{4}} \right\}$$

$$\operatorname{alt} \left\{ \frac{a}{a-a} = a + \frac{a}{a-\frac{1}{4}} \right\}$$

$$(\xi)^{k}$$
 मदि  $\frac{3i}{a} = ai$ , अशिर  $\frac{8i}{a^{i}} = ai + ti$ , तो—

शिर यदि 
$$\frac{8}{a'} = a - t$$
,  $\frac{1}{a} - a' = a + \frac{a}{\frac{a}{t} - t}$ 

$$\frac{a}{a} - \frac{a}{a'} = a_1 \left(\frac{a' - a}{a'}\right)$$

(c)' यदि 
$$\frac{3}{a} = a$$
, और  $\frac{3}{a+e} = a - e$ , तो—  $e = \frac{ae}{a-e}$   
(९)' यदि  $\frac{e}{a} = a$ , और  $\frac{3}{a-e} = a + e$ , तो—  $e = \frac{ae}{a+e}$ 

$$\frac{a}{a} = \frac{a-G}{a} = \frac{a+H}{a+H} = \frac{a'}{a'} = \frac{a}{a'} = \frac{a}{a+H} = \frac{a+H}{a+H} = \frac{a}{a+H} = \frac{a$$

१ मान ३, पृ ४६, नाषा २४ २ मान ३, पृ ४६, नाषा २५ १ मान ३, पृ ४६ नाषा २८ ४ मान ३, पृ ४८, नाषा २९ ५ मान ३, पृ ४६, नाषा ३० ६ मान ३, पृ ४६, नाषा ३१

ये सर परिणाम घरणा है अन्तर्गत अवतर्गोमें पाये जाने हैं। वे किनी भी गिन्त-सवर्षो झान अपमें नहीं मिलते। ये अनन्यण अर्थमामधी अपचा प्राप्टन अपोके हैं। अनुसन पढ़ी होता है नि ये सम कि ही मिशनसन्धी जैन अपोमें, अपचा दूववर्ग टीवण्डने दिव गये हैं। वे अंगणिनती विधा सारमून प्रतिचारा निरूपण मही बगा। व उस बगान सारम्यवरीन हैं जब कि माग एर यहिन और अममाध्य विधान समझ जाना था। ये नियन निश्चयत उस याल के हैं जब कि दाशमिन समझ अंगमणिनवी प्रक्रिसाकों व उपनेग सुमयिन नहीं हुआ था।

श्राधिक — श्रेशिक कियाना घनजाँ अनेत स्थानों पर उद्देश और उपयेग किया था है । इस प्रक्रियासकी पारिमारिक सान्द है— पण, इस्ता और प्रमाण— देश दरी का सान प्रमें मिलते हैं । इसरे अञ्चान होगा है कि श्रेपीयक नियाना हान और स्वाहण सात्रकों साराधिक अपने आविधारिक हुए से प्रमाण सा

#### अनस्त

बही सर्पात्रोंका प्रयोग—' अनत ' सादया विक्रेष अपेवे प्रधान साथ प्रधान जानियोंके साहित्यमें याया जाता है। दिन्दा उसकी टीक परिभाग और समस्याध बहुत एंड आहे। यह स्थान्यकि ही दे कि अनतकी टीक परिभाग उसी एग्नेइस कि कहा है। बसी सम्पालेंडा प्रयोग करते थे, या अपने दर्शनगायमें ऐसी सम्पालें के कहा है। कि निवनते यह प्रवट हो जायगा कि भारतक्ष्यों जैन दागिनिक अनगरी सकर स्टावन कि दिन भागताओंको ज्ञेग्नेबस करने सच्चा गणनासक्ष्यों अन तकी दीव परिभाग विकासन्तर्भ स्वर्ग हैं।

बाँ सामाओं हो पाज बरावे यि उचित सनमें वा तथा अन तवी बनायण विवस तथी होता है जब नियु तर्वे और विवस एवं वित्त उच्च के में र एवं काव है। हुने आर्थियाने सामुद्र नहर्वे देने वार्षे हैं माने अंदाज कर के वार्षे के सामायों अंदाज कर के वार्षे के वार्षे के सामायों अंदाज कर के वार्षे के सामायों अंदाज कर के वार्षे के

र साथ ३ व ४९ व्या ३६

पद्खदागमकी प्रस्तानना

$$\frac{\partial R}{\partial R} = \frac{\partial R}{\partial R} + \frac{\partial R}{\partial R} = \frac{\partial R}{\partial R} +$$

(4)' 
$$a = a$$
,  $a = a$ ,  $a = a - \frac{\pi}{a + 4}$ 

$$(1)^{4}$$
  $\frac{3}{4} = 4$ ,  $\frac{4}{10}$   $\frac{4}{10} = 4 + 4$ ,  $\frac{1}{10}$ 

$$a' = a - \frac{a}{a_1} + \xi$$

$$\hat{\text{wt}} \in \mathcal{A}^{2} = \mathbf{u}_{1} - \mathbf{u}_{1} \quad \hat{\mathbf{a}}^{1} = \mathbf{u} + \frac{\mathbf{u}}{\mathbf{u}_{1}} - \mathbf{v}$$

$$\frac{\alpha}{\alpha} - \frac{\alpha}{\alpha'} = \alpha \cdot (\frac{\alpha' - \alpha}{\alpha'})$$

(c) 
$$a$$
  $\frac{a}{a} = a$ ,  $a$   $\frac{a}{a+e} = a - e$ ,  $a$   $\frac{a}{a-e}$ 

(९) 
$$e^{-\frac{\pi}{4}} = e^{-\frac{\pi}{4}}, \quad \frac{\pi}{4-11} = e^{-\frac{\pi}{4}} + ii, \quad \hat{n}_i = \frac{\pi}{4+11}$$

(१•) 
$$\sqrt{2} = \frac{\pi}{4} = 4$$
,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{\pi}{4} = 4$ ,  $\frac{\pi}{4}$ ,  $\frac{\pi}{4}$  = 4.

रे त्या है पुर्व त्या है सामा है यू वर्ष त्या है पू रे त्या है पुर्व त्या है विश्व है यू वर्ष है सामा है रे त्या है पुर्व त्या है

$$(88)^{t}$$
 पदि  $\frac{a}{a} = a_{5}$  औत  $\frac{a}{a-a_{5}} = a_{5}^{t}$ , तो-  $a_{5}^{t} = a_{5} + \frac{a}{a-a_{5}}$ 

ये सर परिणाप धरखारे अन्तरीत अवतरणोंने पाये जाते हैं। ये रिमी भी गणित सबधी झान भवों नहीं निवते। ये अरनाण अर्थमागधी अवशा प्राष्ट्रन भयोंके हैं। अनुवान यही होना है कि थे सब किही गणितनगरनी जैन मचोंसे, अपना दूर्वनती होकाओंसे लिये गये हैं। ये अरगणितनकी किना सारभूत प्रक्रियाका निरूपण नहीं परते। ये उस सारभे रतात्वार्यरेग हैं जब कि भाग पर पिटन और अमहाप्य विधान सनझा जाता था। ये नियम निस्थन उस पहले के हैं जब कि हाशिक समझा अंक्याणितनी प्रक्रियाओं वे उपयोग सुम्चिति नहीं हुआ था।

त्रैसाद्विक — नैशिक कियाना घवणमें अनेक स्थाने पर उद्देश और उपयोग रिया गया दें । इस प्रक्रियासस्यो पारिमाधिक सन्द हैं— पर, इच्छा और प्रधान— क्षेत्र वही जो झान प्रदेशि निष्ठते हैं । इसम अनुसान होना है कि नैग्रीनिक क्षियाना झान और न्याहार मासवर्षी दास्तिक त्रयक्ते आविष्कारेस हुई भी वर्तमान पा।

#### अनन्त

षदी सरवाओंका प्रयोग— अनन्त ' सन्दय विविध कथाने प्रयोग सभी आधीत जातिबोक सादि पर्ने पाया जाग है। तिह्न उसकी ठीक परिभाश और समझराथ बहुत पीठ कार्र । यह म्यामाधिक दी दें कि अनन्तकी ठीक परिभाश चट्टी गोजेंद्रसा निस्तित हुई जो बड़ी सरपाओंका प्रयोग परते थे, या अपने दसनशायने ऐसा सरपाओंके अन्यत्त थे । तेस निवेबनते यह प्रतट हो जायगा कि मातकवीं चैन दार्गिक अनन्तसे सबय राजेबारी विदेश मावनाओंको धर्माबद ब्राने ल्या गणनासक्यी अवन्तरी ठीक परिमाण निकाटनेके सन्द हुए।

बही सत्याओं को व्यक्त बन्ने निषे उचिन सकरों का तथा अनत को बहागारा शिरस सभी होता है जर निष्टु नह और विचार इस विशेष उच्च अनीय एड्च जाने हैं। स्पेष्में आर्थिक्षाज्ञ समुद्र-नदर्श तेके प्रणोह प्रमाने अदाज दमानेश प्रयान निष्टु नहीं के स्वार पूर्वानक दार्गिनिरोंने अनत एवं सीवा (limit) के विश्व दिया शिषा था। नित्तु उनने लास वर्ग सत्याओं समय अनेके प्रथम सहेत्र नहीं थे। भारतक्यों हिंदू, ने ने भी बेंद दार्शिनशन बहुत वर्ग सत्याओं का अपनी साम को उसके साम सहेत्र नहीं थे। भारतक्यों हिंदू, ने ने भी बेंद दार्शिनशन बहुत वर्ग सत्याओं का प्रथम को उसके साम सहेत्र नहीं के स्वार की स्वार की स्वार की स्वार की स्वार्थ की स्वार्य की स्वार्थ की

भी आविष्कार किया । विदेशस्त जैनियोंने छोकमस्ते समस्त जीवों, काछ प्रदेशों और क्षेत्र अयग आकाश प्रदेशों आदिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयन किया है ।

वडी सर्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-

- (१) दार्शिम क्रम ( Place value notation)— जिसमें दशमानका उपयोग किया गया। इस समर्थम यह बात उञ्चरनीय है कि दशमानके आधारपर १०९४ जैसी बटी सरवार्कोको व्यक्त करतेयां नाम कलिया किये गये।
- (२) **पार्वाक नियम** (Law of indices वर्ग सर्ग) का उपयोग वडी सर्याओंको सहमतासे व्यक्त करनेके लिये किया गया । जैसे—

$$(H) \left\{ \left( \beta_{\epsilon} \right)_{i,\epsilon} \right\} \left\{ \left( \beta_{\epsilon} \right)_{i,\epsilon} \right\} = \beta_{i} d \beta_{\epsilon},$$

निसनो २ मा सुनीप वर्गित सर्गित कहा है। यह सट्या समस्त निच (universe) के बिचु रुगों (protons and electrons) भी सर्पासे वही है।

(३) लघुरिवय (क्यंच्टेर) अयवा लघुरिवय के लघुरिवय (अर्थच्टेरशलाका) का दुरवोग वर्ग सर्याओंके विचारको होटी सत्याओंके विचारमें स्तारके लिये किया गया। जैसे—

हमेंने वें हैं अध्यय नहीं कि आज भी सापाओं को ब्यक्त वरनेके छिये हम उपर्युक्त तैन दन रेकिने निसी पत्र दनारता उपयोग वरने हैं। दात्तिकितन समस्त देखोंकी साधारण सम्पन्ति बन गई है। जहां बना सम्पाओं वा गमिन करना पत्ता है, वहां छप्टीरकों का उपयोग दिया जन्म है। अप्यनिक पदार्थवेजनमें पश्चिमों (magnitudes) को ब्यक्त सरनेके

र बडी नंदराजें न्या नन्यानायों ६ वंश्ये विश्व आनक्षेत्रे १०३ देखिये दण और शिव इन हिन् स्टैनन्दरक्या रन्तियाँ (Habray of Hadia Mathematica), मारीनान बनाग्यीदाम, हाहित, हास बस्टिन, रूप र, दूर १९ वर्ष

लिये घातीक नियमों रा उपयोग शर्वसाधारण है। उदाहरणाय- विषय ने विद्यूदर्गोंकी रान्तः बरके उसनी ब्लक्ति इस प्रकार की कहि है— १६६२ ' तथा, कर सम्मान्ति विजय (distribution of primes) ये सूचित बरने ग्राती स्त्यूब सम्प्रा (Stenes somber) निम्न प्रकासि स्पक्त की जाती है—

# to to 90 48

सन्याओंको स्पक्त वानेबाने उपर्युक्त समस्य प्रकारिका उपयोग भागाने किए हा है। इससे स्पन्न है कि मारवर्षमें उन प्रकारिका हान सामनी कान दिने हुए ही उन सम्बाह्य का साम पा।

#### असन्तवा वर्गावरण

धवामे अनत्तरः वर्गीराण पाता जाता है। सहिल्ये अनत रायाचा उत्तरा अनेतः अरेनि दुआ है। जैन वर्गिराणमें उन सवदा राया गण है। येन वर्गिरणा अनुसार अनतरे प्याद्य प्रदास है। येश-

(१) नामानन्तं — नामका अनतः । विशे भी वर्ष-गुणादः ययानः अनतः होते या न होनेका विषयः हिये किया हो ववण उत्तरः बहुन प्राट वानवः ि नाणणः वेतवालने अपना व्यवेष रत्नुमी हारा या उत्तरे विष, अपनः सारिणे, यो अन्य विषयः प्राप्त के विषयः वि

the transfer of the transfer to the transfer t

end out aire effect a e en fect actific to the comme en al fect matering by the expert to the comme entre to the foreign entre of the comme of the comme entre to be the comment of the comment of the comment entre to be the comment.

, , ,

The terminal and other house many of the control of

- (२) स्यापनामन्त'— आरोगिन या आनुप्तिकः, या स्यापिन अनन्त । यद मै यपापं अनन्त नहीं है । जहां किसी बस्तुमें अन तका आरोपण कर ठिया जाना है वहा इस उन्दर्भ प्रयोग किया जन्म है ।
- (३) इच्यानन्त'— त्यांच उपयोगों न आते हुए झानकी बरोशा धनना । इष्ट स्वास्य उपयोग उन पुरुषोंके द्विय विसा जाता है जिन्हें बनात-विषयक शायका झान है, रिस्सर बन्नेन उपयोग नहीं है ।
- (४) गानानन्त- सस्यामक अनन्त । यह सङ्गा गणिनसाखर्मे प्रयुक्त वास्नविक अनन्त्रके अपने आहे है ।
  - (५) अप्रेरिकानन्त- परिमणदीन अर्थात् अत्य त अन्य परमाशुक्य ।
- (६) ण्कानन्त— एकदिशासक अनता । यह वह अनता है जो एक दिशानें र्भ पर रेपकाने देवानेने प्रतीत होता है ।
- (७) रिम्तारानन्त— द्विवरन्यासम् अथवा पृष्टदेशीय अन्त । इसका अर्थ है सन्दर्भम अर्थनमारा ।
- (८) दमपानान—दिदेशायम अन्त । इसमा ददादरण दे पन सीबी रेगा ये रोगे टिएफोर्च अन्त तम जन्मी है।
- (९) महीतन्त्र— आकाशामक अनात । हमशा अर्थ है त्रिपा-रिस्तृत अतन्त्र, अर्थ करणक अवलकत्त्रा
- (१०) मात्रानन तवाठ दार्यभमें अते हुए हानदी औरहा अनता | इस रदावा जागार जम पुरुष्टे जिसे किया जाता दै जिसे अनत विशयस दाखारा हान दै और रिस्स दाम भेज जागार है।
  - ( \* \* ) दायमननन् निशम्यारी या अभिारी जनत ।

हरें दें भी रणा सब रणात है जिसमें उन सब संदेश समावत हो हया है जिन क<sup>ें हैं</sup> ' अन्न ' स्वाकाजाण देन सारियमें हुआ है ।

र दें इ. रवाण्य प्राप्त न वर्षास्त्र वा विष्यास्त्र स्व वाण्याद्वस्य सः अस्ता हा बाग्यारी वा वे व क्षमा हुत्रमण ८ व्हा स्वर्णा ८ व ताच हुप्रमणन सम्ब । स. १९ १२ ते १२

६ व न स्वरूप हे ट्रीट करमा नाजरता है। व. ३ वृ. १३

#### गणनानन्त (Numerical infinite)

धरामें यह राष्ट्रसमें वह दिवा गया है कि प्रश्तमें अनन्त सरारा प्रयोग' गणना नन्तके अर्ध है। रिया गया है, अन्य अनन्तिके अर्ध नहीं, 'क्योंकि उन अन्य अनन्तिके हारा प्रमास्त्र प्रस्त्रम नहीं पाया जाता''। यह भी कहा गया है कि 'गणनान्त सहरमेंनीय और सुन्त है'। इस प्रमुक्त अर्थ समन्त यह है कि जैन-साहिक्ष अन्त कथात् गणना-नन्तिय परिमाण अधिक रिशरहरसे मिन निन्न टेवरों हाए वर दो गई थी, तथा उसस्य प्रयोग और शन भी सुम्बद्धित हो गया था। कि तु ध्ववमें अन्य तरी परिमाण नहीं दी गई। तो भी अन्य तसस्यी प्रतियाप सम्यान और असम्यात नायक प्रयागीके साथ साम बहुन वार चिहित्यन हह हैं।

सस्यात, अस्त्यान और अनव प्रमाणीय उपयोग जैन साहित्य प्राचीनतम व्राव याउसे रिया गया है। किन्तु प्रनीन होना है कि उत्तरा अभिप्राय सरेव एरमा नहीं रहा। प्राचीनतर प्रमोमें अनत सम्बन्ध अनतो के उसी अपूर्ण प्रक्रा हुआ चा जिस अपूर्ण हुआ चा उसी परिमापा करते हैं। रित्तु पीटों के प्रमेण उपका स्थान अनतानतो ए छिपा। उदाहरागार्थ- नेविश्वद हारा दशवी हानान्दिर्ग िरिन भय जिशेरसारके अनुसार परिनानन, प्रकानत एर जाय अनतानान्त एक मनी भारी सरवा है, किन्तु है यह सात। उस अपूर असुसार सरवाजीके तीन मृत्य केर हिरो जा सनते हैं—

- (१) सर्यात-निसना सहेत इम स मान छत हैं।
- (२) अमग्यात-- जिसरा समेत हम ल मान छेते हैं।
- (३) अनन्त-- विशय स्टेत इम न मान स्टे हैं।

उपपुत्त नीनों प्रकारके सस्या प्रकाणा के पुन तीन नीन प्रभद किये गय दें रा निभन प्रकार दें⊶

- (१) सम्यात-- (गणनीय) सम्याओं इ तीन मेर दे--
  - (अ) अप व सत्यात ( अराज्य संग्या ) सिम्य संक्त्र हा । ब राज्य रा
  - (व) मध्यम मन्यात (बीचरी संदर्भ) तिसरा भरत हम । भ ा ।
  - । भरणा ३ व १६
    - न च शमध्यानाति प्राचय द्वानि न द तथा उन र । थ य र
  - १ जेत रण्याचेत त बनुस्क्वणेय गरत र । स ४ व १६

(३) अनन्त— निसरा सन्त हम न सन । १६ है। २५० - २ न जन ५— ( १) १४ ते अस्त ( ४५२ ४ <sup>१६</sup>१ - ते) तिस्य स्थान देव से १ तम स्वर्दे। (व) युक्त अस्त त (२-२ ४ स्त ) भारत १२ ते ई न संस्त है। (सं) जनतान न (निमान तन न) भरी सङ्ग इन न न न न उन का अमरमानक समाम इस वनी अभैक भ दलक्ष युग नम वस देश है। विक्य, स्वास वर उक्ट । अन् अस्तर सद्दा हर नेम्म सम्बर्ग प्रान हेना हरू

| ŧ | जधन्य युक्तानन्त         | म यु ज |
|---|--------------------------|--------|
| 2 | मध्यम-युक्तानन्त         | न युम  |
| ₹ | <b>उ</b> কুত্র-যুক্তান⁻ন | न यु उ |
| * | ज्ञाय अने तानन्त         | न न ज  |
| २ | म यम अन तान त            | न न म  |
| ₹ | <b>स्टब्स्ट अन तान त</b> | न न उ  |

सरपादम सरपादम परिमाण — सभी जैन भयों भे अनुमार जनन्य सन्यात र है, स्यानि, उन मयों ने मतसे मिनतारी योशन यही समसे छोड़ी सन्या है। इर रही सन्यानि सिमानित ही दिया। में यह सन्यानित र आद उद्देश सहस्ताति सीचारी समस्त मणना आ आती है, तथा उद्देश सन्यान जयान "यानाम न्यानित दूरियाँ जयात इर सम्यान प्राप्त साम है। अर्थात् सहस्ताति है। स्वाप्त सुन स्वाप्त स्वाप्त है। अर्थात् सहस्ताति है। स्वाप्त सुन स्वाप्त स्वाप्त है। अर्थात् साम हो। स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्

किन भूगोछातुमार यह रिच, अभीत् मप्पणेर, भूमि और जटेरे जमार वटनेंचे बना हुआ है। उनसे सीमाए उत्तरेल्स बन्ती हुई निम्मानीको समने नाव बुतकर हैं। जिनी भी भूमि या जन्त्रत्य एन व्यवका विस्तार उत्तरेलिय विश्वके विस्तारक्षे हुनुता है। भेन्द्र बती बुत (सन्ने प्रयम बत्यका बुत) एन स्वान (१००,०००) यो न स्वासनाह है, और जन्मद्वार प्रदेशता है।

अब बेटन के आहार ने चार ऐसे महूँकी बापा व जिये को प्रषेत दर हाज थीनन ब्यासा के और एक हजार योजन पढ़ेर हों। इन्हें अप, बा, सा, और इन, बरेया। अब बहाना की जिये कि अन, समसी है बोजी हुए। अब दिया गाम और हिए और जान दर्श ससी बाले गये जब तक हि उसरी निया शहुके आहरती है। जाय, हिसों माने जार एक सम्बोधन सीज रहे। इस प्रतिवादि कि नित्ती सम्मीते अब का का पान है है जनसा सम्मा इस प्रसाद है—

केज्ञासर महेरे भिन-१९०९१२०९२९९६८१० । उत्तर रक्षसः निर्मात क्षिन-१७९९२००८४५४५१६१६६६२१२६१६६१३६१६६६६६६६६६६६६६६ ३६। तहा सर्त्वोस प्रमान-१९९०११२९१८४५१११६६६६६६६६६६६६६ १६६६२६२६१६१६१

---

इस पूर्गेक प्रतिवासे दम बेटनासर गट्टेस सरकोंके नीमोंसे 'शिलायुक्त पूण' महेंगे। अन उपर्युक्त शिरायुक्त पूरित गट्टेमेंसे उन धीनोंको निमालिये और जानूसीपसे प्रारंग करके प्रतिक सीप और समुद्रके नक्ष्योंमें एक एक धीज टाकिंगे। चूकि धीजोंकी सरमा सन है, इसिटिये अतिम बीज समुद्रवट्टय पर पटेगा। अन एक बीज न, नामक गट्टेमें बाट डीनिये, यह बनव्यनेके लिये कि उक्त प्रतिया एक बार टोग्से।

अब एक ऐसे बेबनका कल्पना कािमें जिसका ब्यास इस समुद्रकी सीमार्यन कािमें वह कािम सह अतिम सरसाँका बीज दाखा हो। इस नेजन ने ब्रुक्तिये। अब इस अ्रुक्ते मी पूर्वे का प्रकार सरसाँका बीज दाखा हो। इस नेजन ने ब्रुक्तिये। कि इस इस अ्रुक्ते मी पूर्वे का प्रकार सरसाँसे विमायक मर देने की बल्पना कीिये। कि इन सीनोंको भी पूर्वे आप कि कींप समुद्रस्य बच्चोंने पूर्वे का प्रकार मात्र एक एक बीज दाखिये। इस दितीय बार निरुजनें भी अतिम सरसाय किस समुजन्य पर ही पदेगा। अब ब्रुक्त में कि इस दितीय बार निरुजनें मी अतिम सरसाय किस समुजन्य पर ही पदेगा। अब ब्रुक्त में कर और सरसाय डाख दो, यह बतढ़ानें के छिये कि उक्त प्रक्रिया दितीय बार हो जाकी।

अप निर एक ऐसे बेठनकी कल्पना कीजिंग जिसका ज्यास उसी अतिन प्राप्त सप्टर-यउपके ज्यासके यराजर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा हो । इस बेठनको अ् कहिये। अ् यो भी सरसगेंसे शिखायुक मर देना चाहिये और फिर उन बीजोंको आगेके द्वीपसप्टीमें क्वोंच प्रकारसे एक एक टाइना चाहिये। अत्तमें एक और सरसप व् में डाइ देना चाहिये।

बस्ताना व्यक्तिये कि यही प्रक्रिया तर तक चाट्र रती गई जब तक कि ब र शिलायुक न मर जाय | इस प्रक्रियामें हमें उत्तरीसर बन्ते दूर आजारके बेटन छेना पूर्वेगे—

मन छीतिये हि य, के शियायुक्त मरो पर अतिम बेटन अ' प्राप्त हुआ ।

 अप जका प्रमाण अण में समानेवाले सरमप क्षेजिंकी सायाके बगजर दोगा और उत्हर-सम्पात = स उ = अप ज - १

पर्याणीयन — सन्याओं तो तीन वेदोंने विसक्त बरनेना सुन्य अभिवाय यह व्रतीत है — संस्थात असीत् गणना बही तक वी जा सहती है यह मायामें सन्यानामों की उपलिए अस्ता सन्यानामों की उपलिए अस्ता सन्यानामें की उपलिए अस्ता सन्यानामें की उपलिए अस्ता सन्यानामें की उपलिए अस्ता सन्यानाके अन्य असाने हैं विद्यानामें की प्राप्त कर सन्यानामों की एक उपलिए की की सन्यान सन्यानामों की एक उपलिए की की सन्यान सन्यानामों के प्रतास नामों से स्वत कर सन्यानामों के अपलिए होंगे की सन्यानामों की अपलिए होंगे की सन्यानामों की अपलिए होंगे सिंदी नामों के स्वत कर सन्यानी की अस्तान की अस्तान की अस्तान की अस्तान की सन्यान सन्यान की स

१ जीनपोरे प्राचीन शाहिलमें दाथ बाल प्रमाणीरे श्वर मानीश तालिया पार्र जानी है जी एड

बर ममानने प्रारम हाडी है यह नामान ने इस प्रधार है-र क्य १७ बररांव CY TOT 3 97 1 C 0272 . PIG WYE'S रे पश्चान ೭೪ ಶಾಣ ಕತ್ತಿ ts manta #T.77 ४ प्रा ,, शस पुत्राय 4 man .. FIN musta ५ नवताव .. 53 RR Biete . WCR ६ नपुत , लाख भवतीय = 1313 ## .. era enria o garta नयुर 11 224 . 00 ८ प्रमद रास बमुद्रांग era rete 37 FF s anta . अभद ek Pala . FF .. राख वर्णाय रे प्र 23 ಕಾಚ ಕರ್ಳ ाहरू स्थापना । इ.स.च्या २० महान्त्रीत १२ सिन्न राख मनिनांग 4 #F1275 aus ellance र्जा ह Stage 19 PARKE PF PTE STIFF ma exeta Ex era ६ हरतबर्ग न १५ प्रतिकार शास की धा १६ पुरित

सह जम करा कि उस्ती हैं उस्ती हैं कि जिस्सान की का न्या कर नव सहित र रही त्यान के मुख्य नामर्थक कर का को है। जिल्ह का करके हर अने कर के महात दूर को के नह देशना राज्य कर के जिल्हों के अने के जिस्सा के किया है कि अने के अने कर की सहित हैं की कि किया है कि किया है कि अने कि अने कि अने के किया के किया के किया के किया कि किया कि किया कि किया महित होते हैं हैं पित बरका भी के कर किया के कर में पूर्व के स्वराधक की

=(१०,०००,०००) १५ अव्दर = ₹ १ एक =(१०,०००,०००) १६ निरम्बद २ दस = 10 =(१०,०००,०००) ३ स्त = 200 १७ अहह = ( ? 0,000,000)" ४ सदस्य = 8,000 १८ अपन = (१०,०००,०००)'` ५ दसमद्दस = {0,000 १९ भटट =(१०,०००,०००) ६ सन्मदस्य = {00,000 २० सोगि धक ७ दग्रान्यस्म = १,०००,००० =(१0,000,000)" २१ उपङ 1 300 = {0,000,000 =((0,000,000) २२ कुमुद ♥ ५३ ? = (१०,०००,०००)° = ( { 0,000,000)'' २३ पुडगेक १० क मारी = (१०,०००,०००)1 = (१०,०००,०००) २४ पदम 18 = [ ( 0,000,000) ] =(१०,०००,०००)' २५ कथान ₹₹ ₽₹Ţ₹ -(₹0,000,000)" = (१०,०००,०•०)' \$\$ a; \_1 = (\$0,000,000), २६ मदास्यान

१४ हिंदु - (१०,०००,०००) | २७ असस्येष = (१०,०००,०००) द देश सन्दर्भ है हि क्षेत्रिप्तमें ब्रुतिस नाम असस्येष है। इसस अभिन्नाय

र्भ हर्ष हे गहे हि अर्थन्य ने जगरी सम्बद्ध गयनतीन हैं | अ ोच्छा प्रीचन सबव समय पर आवत बरलना रहा होता । नेविचरस अस्प्यान

क्ष<sup>ेता</sup>रा पीताम तमय समय पर आस्य बहुलना दश होता। नेनियदस असल्यान हर्<sub>क प</sub>ारे, बिमस प्रतास १०<sup>९९०</sup> होता है, निधयन जिन है।

अपनयन — कर कहा ही जा शहा है हि जमायान हे ती साथ ने दे हैं ७१७० में में कहा सेन सेन से देहा अपर निर्देश सहे बीटे प्रयोग करते हैं के की कहा कहा पर किया प्राप्त हत हैं —

र केन्ट्रण तथा प्रमाण प्राप्त देता दे— प्राप्तामार्ग जंशनपाल (आपाब) — सायत है सामाणात (आपाम) देन अपाब, तिर्युट्ठ अपाव देवर परित क्षमणात (आपास) = अपुत्र — १

क्ल्प्स्ट्र अस्यात (अत्व) - (अत्व) <sup>अत्व</sup> क्ल्प्स्ट्र अस्या (अत्व) हे , अतुत्र, हिंदु - अतुत्र दार्ट-गुक्त असरायात (स युड = अ अ ज → १

वटी---

बरम् अः । चात्राः (यात (अअज) = (अग्रज) म्प्यम् असः यातासस्यात ( अ ब म ) है 📐 अ अ ज, किन्तु 🧠 अ अ उ

टक्ट अस्ट्यानास्ट्यान (अअ ड) = अ ६ न − १

<del>जा | \_\_\_</del>

म प ज जवाय परात भनातका बीधक है।

अनन्त-- कात क्षांत्री सम्पार निम्न प्रशा है-

जयय प्रान अन त(न प ज) निम्न प्रसारने प्राप्त होता है-

गानदो प = ध + द्वद इप

मानहो म =  $\left\{ \left( \begin{array}{cc} \alpha_{G} \right) & 1 \\ \end{array} \right\} \left\{ \left( \begin{array}{cc} \alpha_{G} \end{array} \right) & + 8 \end{array} \right\}$  साराज्य

तब ---

५ यम यन अनन्त (१ प म ) है > न प ज, क्लि ८ न प उ उर प्रात भागत (नप्र) = नप्ज~ १.

बर ६ ए 🚶 ११ असे २ ) अधर्म (३ ,एक जीव (४) शोकावात (५) आपति कि (बनर्सा जार । १६६ लिंगल बनरपीउ जीर)

र बा मता। ११ ) एक बल्पकालक समय (२) शीकाकच दे प्रदेश. (१) अनुमान्बर ल प्रवगाप्तरथ २ अ.१ ( ) या हे अविमान-**प्रतिग्ध्य** 

जहां—

( स प ज ) जयन्य युक्त अन"त ( न युज ) = ( स प ज )

मयम युक्त-अनःत (न युम) है > न युज, नितु < न युज उन्हरू-यक अनःत (न युग) = न न ज – १

जहां---

जधय श्रनतानत (न न ज ) = (न युज ) र् मध्या-अनतानत (न न म ) > है न न ज, क्तिृ < न न उ

जहा—

न न उ उत्दृष्ट अन तान तके लिये पयुक्त है, जो कि नेमिच क्रके अनुमार <sup>निम</sup> प्रकारसे प्राप्त होता है —

अन, वे प्रज्ञान सशि इ से भी बटी है और--

न न उ = केपङ्जान — इ 🕂 इ = केलङ्जान

पर्यारोचन- उपर्युक्त निम्माय यह निम्मयं निमलता है-

(१) जघाय परीन अनन्त (न प ज ) अनन्त नहीं होता जनतक उसीं प्रीइन्त क्षिय गये छट इन्सों या चार साक्षियोंमेंसे एक या अभिक्त अनन्त न मान लिये जाय।

१ वर राधियाँ व है- [ १ ] ब्रिट्स, (२) साधारण वनस्थति निगाद, (३) बनस्पति, (४) पुरुक, (५) व्यवसम्बद्ध और (६) अञ्चलसञ्च १ व दा राधियाँ है- (१) बनन्म, (२) अपनन्म, (न दानींडे व्यवसम्बद्ध सुवसाय मीरेक्टर)

(२) उत्तरः अनन्त भनन्त (न न उ) वेषज्ञानससिके समप्रमाण है। उपपुंक विश्वणस यह कमिश्रय निवलता है कि उन्नय अनन्तात्र त अक्रमणितक्ष दिगी प्रविधाक्षस प्राप्त नहीं निया जा सक्ता, चोहे यह प्रविचा कितनी ही दूर क्यों न के जाई जाय। यसर्थन वह अंगमणितक्षस प्राप्त स यो विसी भी सहयासे अधिक हो रहेगा। अत सुन्ने ऐसा प्रतीत होता है नि केषटनान अनन्त है, और दुसीविय उत्तर्य अनन्तानन्त भी अन न है।

हस प्रवार भिग्नेसाधन्वर्गत विवाय हमें बुज सरायमें हो होड देता है नि परीतान ते और युकान तोर तीन सीन प्रकार तथा अप या अनन्तानन्त स्वसुव अपन्त है या नहीं, क्योंकि ये गय असन्यानेक हो गुणापण्ड बर्दे गये हैं, और जो सीरावां वनमें जोडों गई है वे भी असरपानांत्र हो है हि पिता थवगा। अनन्त सच्छाप अनन्त हो है, क्योंकि यहां यह स्पष्टन यह दिया गया है कि 'क्या होनेसे जो सीरा नए हो यह अत्रत नहीं यहां जा स्वती गें। धवशामें यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्ति संत्र तास्पर्य मण्या अनन्ता। नत्ति है। अस्ता गंद अस अस्टाज्यस्य सम्बन्धानांत्र अनन्ति है। अस्त्रामें उद्वितित दो सीरायोंके किञ्चनर्था निम्न सीने यह भी वह है—

वह उपभुत्त रीति और श्रुप्त नहीं केत्र र एक्टो-एक्से समित (cnc to-one correspondence) का प्रशाद के जो आधुनिक अनन्त गणनांकी के सिद्धान्त (Theory of infinite cardinals) का मुख्यकार है। यह कहा सकता है कि वह रीति परिनित गणनांकी किलाने भी उपमुक्त होती है, और स्मीविचे उसस आख्यक दो बडी परिनित सिम्मिन सिम्मिन किलाने किया गण पा-हतनी बडी राहिस्त विकास करते (elemcats)

र सते बप् गातस्य भवनवास्तिस्तदा । प १ वृ १५

२ धवता ३ व २८

६ 'অধ্যালনারি আলমিলি ওলামিল রি কাষ্ট্রি বাবল গম १ বৃহত রুখ । ইরা হারা মুহত বাধ বাধান নি নি চহা সীধা 'বাদি ।

की गणना किसी सरपात्मक सज्जा द्वारा नहीं का जा सभी। यह दृष्टिकोण इम वालमे और भी पुष्ट होता है कि जैन प्रयोमें समयके अवानमा भी निध्य वर दिया गया है, और इसिय एक कल्प (अप्रसिषिणी-उत्सिष्णी) के काल्प्रदेश पिंगिस ही होना चाहिय, क्योंकि, कल्प स्थय कोई अनन्त काल्पान नहीं है। इस अतिन मतके अनुमार जन्म प्रयोग अनन्त, जो कि परिमायानुसार कल्पके वाल्प्प्रदेशोंकी स्थिसे अपिक है. परिमित ही है।

जैसा कि उपर बताया जा जुना है, एक्सेन्ट्रनी सगिनित्री रीति अनत्त गणनारीरे अध्ययनके लिये सनसे प्रवल साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्ति अभियण सथा सर्र प्रयम प्रयोगका क्षेत्र जैनियोंको ही है।

स्त्याओं के उपर्श्वेक वर्गाम्रणमें मुझे अनत गणनाकों है सिझा तमे विमसित वनका प्राथमिक प्रयत्न दिखाई देता है। किन्तू इस सिझा तमें छुए गमीर देग हैं। ये दोन निभेष उपरा करेंगे। इनमें एक सान है वी स्त्यानी वलनाता है, जहां स अनत है और एक वर्गिक सीमाका नियामक है। इसके नियमित जैनियोंका यह सिझात कि एम साया सा वर्गित सर्भीत रूप आर्यत्त सर्प एक नमान सत्या उत्पन वन देता है, युक्कूणें है। यदि यह स्त्य हो कि प्रावीन जैन साहित्यका उत्पृष्ट-अस्त्यान अनत्यते मेळ साता है, तो अनत्या स्त्या की जिल्हा अधिक अधिक कर्ना गणनाकोंके सिझात (Theory of Infinite cardinals) का छुए स्त्रीय तक क्षेत्रिन एण हो गया है। गणितसालीय विभासके उत्तरे माचीन काळ और उस प्राण्येक दियोंनी इस प्रकारके किसी मी प्रयत्नको असप्यता अन्तर्यमाथी यो। आध्ये तो यह है कि ऐसा प्रयत्न विन्ता गया था।

अनति अनेत प्रमार्थनी सत्ताको जान विन्दाने जनीसमी शता। दिवे मन्यमान्येव हम मन्य प्रयोग-सिद्ध वरके दिखाया था। उन्होंने सीमार्तात (transfinto) सन्याओषा सिद्धात स्पापित किया। अन त सश्चिमों के श्रेम 'domain) के निषयमें वेन्दाने अन्येत्वासि गणितसाक्षके लिये एक प्रव आपार, खोजने जिय एक प्रवल्ध साथन और गणितसाथी अस्य त पूर्ण विचारों में ठीत स्वसे प्रयक्त पर्मने जिय एक माचा भिड़ गई है। तो भी यह सीमार्तीन सन्याओगा सिद्धान कमी अपनी प्राथमित क्रम्याओं ही है। अभी तक इन सन्याओगा चटन (Calculus) प्रत नहीं हो पाया है, और इसल्विं हम उन्हें अभी तम प्रमञ्जासी गणितशालीय निरुप्तामें विज्ञार सके हैं।

### शब्द-सूची

#### てじょうんと

'धवराका गणिवसाख' शर्षिक छेगमें जा गणिवसे सम्बन्ध स्वनेत्रांत्र दिशे सन्देशक उपयोग किया गया है उनके समस्य अभेजी सन्द निम्न प्रवार है—

अनत-Infinite अनत गणनोक मिद्दात-Theory of infinite

ध्यनस-Proportion अर्थसम-Operation of mediation अभन्दर-Number of times a number

is halved mediation; logarithm

धनाम्या-Inequality धर-Notational place धरमधिन-Arithmetic धर-Element

आपार-Base ( of logarithm ) आवि गार-Discovery, invention

वनशत्तर-Successive एरदिया संद-One directional

प्रविदेशको सन्ति-One-to-one corres

evi-Art

Freque-Time instant

धनमृद्ध-Cube root धाउ निकारना, करना-Raising of numbers

to given powers ঘানাৰ-Powers ঘানাৰ নিত্ৰাৰ-Theory of indices

vantes - Number of times that a number can be divided by 4

বিদ-Trace আ-Addition ব্যাধিবা-Astronomy শ্বিত্ৰ-Notes বিশ্ব-Number of times that a purp

her can be divided by 3
fere-hadine
unfer-hadine

दशमान-Scale of ten दाशदिश्वय-Decimal pa salee notains

िक्षण्य-Operation of dup'atio दिक्ष्मित्तस्य-Trio-Cimens et 2' sope िंड्डे

नित् है Abs ract ressor ng नित्य-Kule पदिश-Mithod

of the Magnitud

i d, gi adue-j in te ceta -s,

(3)) guillerent ur

2 . 1 . 2 mm 2"-- I' 2 1 P Erst Them P+-F12 " " THE TOP FOR THE re, ume after beieferintet white the Cl sil, PR-A-PTER + 417 ff be ntre es events me undrien f eile milte. 1 ether-Cirary co : 14 err infilation percelage i he Proposition and a Constitution Brt-Cootiet Arres Manufact el-Sacate. wast "Inotatile utqu-S.,care rect. dere de tel manne et a numbe afrena-Logs : 'm c' kgan bm IT A DWG 14 gregiere-Quadra' r ergiatico 4 ft Cen maun

बाँ-वर्ता'न-Rais og a number to its own power (क्याप्य व 1) वरु-Ring वरु-Distribution व्याप्य क्याप्य क्याप्य

## २ रम्रह मगरिन

कारा संग्लेड ६६१७ क्षेत्र भाग वन्त्र प्रकार । १००० व्याप्त स्थापता है जानी है जा हम एका है जानी

यावितार् शीतः वनः यदः स्वर्गिकन्वतः अतक्रवे । यदः १६भगः ति ही यद्यस्थारितान्त्रम् स्वरं क्

सन्वागयक्यारे विदेशकोडः य विस्ताननः पंत्र । सेवयोगत्व शां नगरः प्रवस्ताने शांतरमध्ये विद्यागं ॥

वे द्वारी प्रय वसाह मारव व का वहें १६ र क ... र० १ ० ई

भाष्ट्रा क्षामाम ग्री व द्वाम का त्र चलकार के भारत कर का संगतिक व देशार्थियो जन्मलावा देवचे करण विकास के लिए कर के

ધ શાલા અના દા ભાગ ભાગ ધાર્યા વર્ષે કુક કંચ કરે. કિસી સ્થાપે પ્રાથમ સાંદર્ભ કરાયે કે ક્રિકે

हिन्दानिक विश्वपानिक कर्या कर्या क्षा क्षा कर्या कर्या कर्या क्षा क्षा कर्या करिया कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या कर्या करिया कर्या करिया कर्या करिया करिया

and the state of t

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३००

8 शरा- १ १०० पर मूर पारमें बुद्र पाठ हुत्रा हुआ प्रति होग है "

(जैनकदंश ३० ४ ४२)

समाधान— राजानालं यथि पृष्टमा नामगत ही दिया है, हिन्तु यह सार नहीं किए
कि उक्त पेजपर २४ वें सूत्रकी ज्याग्यामें पाठ छुटा हुआ उन्हें वर्तान हुआ या २५ वें सूत्रकी
ज्याग्यामें । जहां तक हमारा अञ्चमान जाता है २४ वें सूत्रकी व्याप्यामें । कहां तक हमारा अञ्चमान जाता है २४ वें सूत्रकी व्याप्यामें । कहां तक हमारा अञ्चमान जाता है २४ वें सूत्रकी व्याप्यामें भर कामगता । के पूर्व हुउ पाठ उन्हें स्पृष्टित जान पण है। एग न तो उन्ह स्थडन याममें जी जानेवाडी तीनों ब्रिनेवीमें ही तद्वितिहम कार्य नतान पण है, और न मुण्डित स

### प्रस्तक ४. प्र १३५

५ श्राम — टपरामश्रेणासे टक्कोगडे उपरानसम्बद्धि जीग्रीके अनिष्ठि जम्ब उपरान-सम्बद्धि जीब्रीक मरणका निषेष है, इससे मह ज्वनित होता है कि उपरामश्रेणीमें जननेके उपरामसम्बद्धि जीब्रीका मरण नहीं होता। पत्नु एष्ट ३५१ से ३५४ तक वर्ष स्वानीय सम्बत्तासे चरते हुए मी मरण द्विता है, सो क्या कारण है र

( नानकरात्र जैन, खनीठी, पत्र ता १-४-४९)

समायान— वक पृष्ठगर दो गई रास्य-समायानके अनिप्राय समझनेते अन इत्रा है। यह रास्य-समायान के यह चतुर्ष गुजरवानवर्ती उन उपरामसन्यप्रियोंके लिये है, जो कि उपरामश्रमीसे उत्तर्भ लाये हैं। इतका सीवा अनिप्राय यह है कि सकेशायण उपस्तवस्य-प्रिय असर्वोक्त मरण नहीं होना है। अरवादरूप नित्र उपरामसन्यप्रिय असर्वोक्त मरा होता है वन्हें अंगोसे उत्तरे हुए ही समजना चाहिए। आगे पृ ३५१ से ३५४ तक वर्ष स्वानीय जो हेगीएर चर्नते या उत्तरेत हुए मण दिखा है, वह उपरामक गुणस्वानीय जोशा दिखा है, वह उपरामक गुणस्वानीय जोशा

#### पुस्तक ४, पृष्ट १७४

६ द्वारा — पूर १७४ में 'जहाद इरन सर्गवद पहुन्त च सहिर्गामागासवृत्तिपांव ' का अप-'पर ही इन्द्रक, श्रेगीयद या प्रश्नांक नाक्ष्में निवमान मान, घर और बहुत प्रकार विश्वेमें 'निया है। क्या नरक्ष्में भी मान यह होते हैं। त्रिक्षेत जन्द होते हैं। अमन्त्रों 'गामागार' वा अर्थ 'मानने आकारनांके अर्थात् गांवने समान बहुत प्रकारके निर्देशिंग' ऐसा होना चाहिए ।

समाधान-प्रदाप गया अप भी माता जा सहता है, पर किया गया अर्थ गठत मा। है, कोरि, को व व महायारे साथ बरते हैं । समारी चहते व बनामुगार भागित आगार व हे अप द र'वरे रामाव देना भी 'शामारार' पटका अब मात्र रिया जाय सो भी उद्दीते ही हार माँ शहा है, भी दा हो ही तही रहते है. बवेदि, समेर आकारालों से माम बद्धाने यें। असगति नहीं है। इसजिए इस शहाए गए अवने कोई विरोपता इतिगोचर नदी होती ।

#### प्रस्तुह ४, प्र १८०

७ प्रका-पु १८० में मूर्चे एक पति में 'ब' और 'व' य दो शब्द जोडे गये हैं। िन्तु देना मादम दोता है हि 'क्लाफ़' में आ 'बप' शन्द है बह अधिक है और देख-बें। बी बरामानमें 'ब ण' का ' ध्या ' हो गया है ! (जनसन्देश का २३-४-४२)

गमाधान-प्रमुख पाटने सनोधन बहुने समय हमें उपलाध पाटमें अपेरी दक्षि 'ब ण' पारका सरान्त प्रतीत हुआ। अतत्त्व दमने उपराध पाठकी रक्षा वस्ते हुए हमारे ियमासनार 'ब' और 'ना' की वदाखान कीएकी खादर राग दिया । शकासायी दक्षि इसी संसोधनके बाधानी उक्त पारनर अरबी और उन्होंने 'व ण ' पाठकी वहां आवस्पनता अनुभव की। इसने हमारी बत्यापायी पूरी पुढि होगई। अब विदे <sup>4</sup>व व<sup>9</sup> पाठ की पूर्ति उपराध पार मध्य में विष यना इस कर की जाय तो भी अपका निर्वाह हो जाता है और रिय गयं अध्में बोह बातर नहीं पडता । बात इतनी है कि ऐसा पाठ उपराध प्रतियोंने नहीं भिण्ता और न मूलीवीस बोड सभार प्राप्त हुआ ।

#### वस्त्र ४. प्र ३४०

८ शका-- प्र २४० में ५७ वें सत्रके अर्थने एकेन्द्रियपूर्णन एकन्द्रियअपूर्णन भेद गटन सिंव है, ये नहीं होना चाहिए, ब्योंति, इस सूत्रही ब्यान्यामें इनस्र उद्घेष नहीं है " (जैनसदस ना ३ -४~४२)

समाधान---वर्षारे यहां यारयामें उक्त मेदीना बाह उद्धरा नहीं है, तथारि हव्य-प्रमाणानगम (भाग १ पृ २०५) में इंडी नस्टोंस रचित सूत्र न ७४ वी टीकामें धाला वारत उत मेरीरा स्पष्ट उद्यव रिया है, जो इस प्रशाह है- वहदिवाधादरहरिया सहुमहदिवा वस्त्रमा भपजना ब ण्र वाच वि रासीभी "। धरलासार इसी स्पर्धासणको प्यानमें सरहर प्रस्तुत स्थल पर भा नी भद गिनाथ गये हैं। तथा उन भदौंर यहां ब्रह्ण बसने पर कार दाप भी नहीं दिनता। अनल्व जा अथ किया गया है वह सप्रमाण और पुद्ध है।

### पुग्तर ४, प्रष्ट ३ : ३

९ श्रञ्जा- ए १९२ में- 'सन्यायवारमवारामाराज्ञा' पाट आपुद प्रतीत है, इसके स्थानमें यदि ' मगरप्यवायवमारामान्यहणाईन्न' पाट हो हो। वर्ष रा मगति वैठ जानी है र

समापान— प्रस्तुत रपटण टएडाच तीनों प्रतियें में जो विभिन्न पार प्रात इं स्ट्रिजिसे जो पाठ प्रात इंडा वन सबना टंडाच बही टिप्पान दें दिया गया है। अनिक हेर पेर करना हमने उचित नहीं समझा और प्रधानिक उपटाप पाठों गये हैं। समझी बैच दी। यदि पाठ बर्डार और अभिन्न सुस्तात अर्प निकारना ही अमीट उक्त पाठने इस प्रकार एउना आदिक सुस्तात होगा— स्वरूप्यापयम्मक्यणातीरनु इस पाठक अनुसार अर्प हम प्रकार होगा— "क्वोंकि स्वप्याप्तासक प्रमाप व प्रदीपादिर पाये जाते हैं (स्विध्ये हान्दके भी स्वप्रतियादनना बन जाता है)"।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

१० ग्रामा—पाल्यान एड १, १५ १५०, ३६६ पर सम्मूर्णन जीवने सम्प होना जिला है। परता लियसर गाया २ में सम्पन्दर्शनजी योग्यना गर्म को जिला है, से विधेयसा प्रतीन होना है, सुज्ञास विषि । (तानस्वत जैन सन्दर्श, पव १६३)

समाधान— व्यवसार गाया दूसरीने जो गर्भनता उन्हेख है, नट प्रवसोपदानसम्य प्रापिको बनेशस है । किन्तु मटा व्यर्थेक पृष्टोमें जो सम्पूष्टिम जीवने सम्माध्यम प्रित्सण है, उसमें प्रवस्तासमस्यक्तरा उन्हेख नहीं है, निससे ज्ञान होना है कि यद बनन वेरकसम्यक्तरा अधिकोप किया गया है। अनर्व दोनों क्रमोंने कोई विशेष समस्य वाहिए।

#### पुम्तम ४, पृष्ठ ३५३

१९ द्वाना—आपने आर्पनेश्य उपसामन से मणा करने अनुसर विमानोमें उात्र दिखा है, जब कि स्ट्रमें 'दक्षम दक्ष' पाठ है। बचा उपसम्प्रेशमें मणा करनेबाटे नियमसे अनुस्यम ही जाने हैं श्वया प्रमक्त और अप्रमक्त्रांट मो सर्वार्थिसिंदिमें जा सक्ते हैं (नायक्षद बेन बर्शांटी पूर्व द्वा रेन्थ-

समायान-इस शक्तांव तीन शकार्य गामित है विनका समायान जमश इस प्रकार

(१) मूर्रमें 'बचमा दवा' पाठ नहीं, किन्तु 'खबमचको दवा' पाठ है। छयसम् वर्षे अनुतर निमानवादी देव होना है। यथा-स्वमचन-छन्मनम्-पुरु । वचानुस्रविमा रवेगु । सूत्र ० १ श ६ अ । सम्बरि व्यवस्थारस्यमाद-

मक्त क्या जह भाव यह बसान को ज निर्माण । तिवियमक बहुत को त त्वयक्तमा जाया ॥ ११२ ॥ सर्वापिदिकामे उद्दोत्तरिहैं च विजयमादीयु । क्याउभ्ययस्था भवेति स्वयस्तमा देवा ॥ १३१ ॥ स्व ५ उ

विभागराज्ञ व राराचमधन्द.

(२) उरामभंगीय माण बरोगारे जीव निवासे पहुंचा निवासे हैं जाते हैं, ऐसा से ता वहां वा सरना, रिन्तु जिरास्त्रहरी निस मापसे एसा आरव झात होता है कि पहुरेनपूर्व भी का शान बना होता है कि पहुरेनपूर्व भी और शान बनारित बरहों एसार सार्थसिदियाँ वाला होते हैं। पूरि 'छने बात पानेद वे निवस नुमार उपगवनगीक में भी और दूरीत हो जाते हैं, अलप बना का सरना है । असी कारहरूमी उपर हो उपनि होती है नोचे नहीं, ऐसा अदय कहा जा सरना है। यह माग हम मान है।

इसपुष्टभग सारम्मरादुदि साउद्विश्विष्टिष्टिष भोदग्युम्पमा सद्द लेखकरमाहि स्थन ॥ ति व पत्र २३७, १६

(१) उरासध्येगीर नहीं चार्यकारे, प्रस्त अप्रनतस्थन झुनस्थानेंगे हो परिवर्तन-सहस्रोत्रो बरोगाः साधु सम्माधिके नहीं जा सप्ते हैं, ऐना स्थर उद्घेन दस्तेने नहीं आया। प्रपुत इसके विशेषकार गापां न भप्त के 'सान्द्रों कि सुरिश बदस्यें प्रदेसे द्रवय भारत्यके बहानती सर्वामा सम्माधिक तक जानना स्थर विश्वन किटना है।

#### युस्तर ४, यूग्र ४११

१२ शका—पोग परिवतन और ब्यायात परिवतनमें क्या अ'तर है ?

(मानस्वाद जन सनीकी यत्र ता १४४२)

समाधान—- विभिन्त योगरा अप किंधा य पानि किंग वाट-ध्य हो जाने पर ख व पानक परिणमनको योग परिकृतन बहुत है। वि त्र विभिन्न योगरा बाज्याय होनेके पूर्व हो जो गोर निमित्तते योग परिकृतनको बरायात बहुत हो। तथा नाई एक जीव मनोपानक साथ बिद्याना है। बब व नासुह्मायण मनोपीयात काल पूर्वा है। गाया तब यह प्रवासी पा खायागी हा गया। यह योग परिवान है। इसी जीवने मनोपीयात वाल पूर्वा होनेने पूर्व हो खाया, उपहा, उपसाग जारिक निमित्तते मन खख्छ हा उहा अप वह बदावियोगी या बायागी है। हा गया, तो यह योगना परिवान च्यापायात्री क्या गोर्व हमा। योग परिवानने पाल प्रधान है, बद वि वाषात-परिवानमें कराय आदिका क्यापा प्रधान है। यही होनोंने अता है।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ४५६

१३ श्रीका— पृष्ठ ४५६ में 'अण्णिटस्मामभाग्यममा 'का अर्थ 'अप आगमन असमव है 'किया है, होना चाहिए— अप छेश्योमें गमन असमन है '

(जैनमन्देश, ता ३०-

समाधान— त्रिये गये अर्थमें और मुझाये गये अर्थमें बोई भद नहीं है। टेश्याका आगमन 'ओर 'अप टेश्यामें गमन ' कहनेसे अर्थमें कोई अतर नहीं पडता भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ— प्रस्तुत पाठके उत्तर ही य ' हीयमाण-बहुमाणकिण्डलस्याण बाडलेस्साण या अण्डिस्स जील्लेस्सा आगदा 'अर्थात् हीयमा टेश्योमें अथवा यर्थमान कायोगलेश्यामें नियमान किसी जीनके नील्लेस्सा आ गर्द, स्वार्थि

# ४ विषय पारिचय

## **◇**∂★€ぐ

जीवस्यानकी आठ प्ररूपणाओंमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाओंका वर्णन पूरे क्रकार भागोंमें किया गया है । अब प्रस्तुत भागमें अवशिष्ट तीन प्ररूपणाए प्रकाशित की हैं— बातरानुगम, मात्रानुगम और अस्विबहुतानुगम ।

### १ अन्तरानुगम

बिबीत गुगस्पानानी जीनका उस गुगस्पानको छोडरर अप्य गुगस्पानमें च पर पुन उसी गुगस्पानमें प्राप्तिक पूर्व तनके काटको अत्य, ट्युस्टेट या निरह्माङ का सबसे छोटे बिग्हमाङको जयम अत्यर और सबसे सदे विख्याङको उत्युख अत्यर क गुगस्पान और मार्गगास्पानीने इन दोनी प्रमारीके आतरीके प्रनिपादन करनेबाङ अञ्चणे अनुगनुगन पदने हैं।

६६ मन्यायों हे समान इस अत्यक्षमणार्मि भी ओम और आदेशारी अपेक्षा निज्य किया गया दे, अर्थान् यह बनजाया गया दे कि यह जीन किस गुजरमान या क्यान्ये कमसे कम किने बाज तह से जिए और अस्विसे अपिक कितने बाज तक

धानको प्रान दता है।

उदाहरमार्थ-अंतरी अंते ज नियारिः जीतेका अत्तर क्रितो काउ हो इन प्रकृते दल्ये बल्या ग्या है हि नाना गीतेंत्री औरवा अत्तर गर्हा है, निर ससरा अभिजाय यह है कि विचान्त्रयोग्से विश्व जीकेंद्रा तीनों ही बालेंग्सं गुम्केद्र, विद्व या अभाव नहीं है, अर्थात् इस ससार्थ विभागित जीव सर्वेशण पांच जाते हैं। किन्तु एक जीवरी और मिला कार जवाय आता अन्ति अन्ति तालकाण है। यह अयाय अन्तरवाल इस प्रकार चिटेन होता है कि थेई एक विस्तरित नाल पांच पिणामोंकी विद्वाहित निशिवसे स्थायक के प्राप्त कर अभावन्यव्याहित पुरुष्टानकी हुआ। वह चतुर्थ गुमस्यानमें सबसे छोटे अन्तर्भुन्तिमाण सम्यक्त साथ व्यत्तर संग्या आदि के निविवसे विद्य और विम्यालको मात्र होगया, कर्यात् पुत्र विभागित होगया। इस प्रकार विम्यात गुणस्यानको सोव्यत अन्तर प्रमु गुण स्थानका प्राप्त होत्रर पुत्र वसी गुणस्यानमें आत्रके हुवै तर जो अन्तर्शक्तिमाल विम्यालस्वविदे विरित्तर हो, यही जस वक जोरही बरेशा विम्यादिष्ट गुणस्थानमा जायसा ।

क्ष्मी एक जीवती अरोपा निष्यात्वका उत्तर ए अतर प्रश्न यम दा रुपासर अर्थात एक सी बतीस (१३२) सामीपपन बाज है । यह उन्हर अन्तरनाज इस प्रकार घटिल होता है नि कोई एक निष्याद्वि निर्वेच अपना मनुष्य चीरह सागरीपम आयुक्षितिबाले लातव यातिष्ठ वस्त्रवासी देवीमें उत्पन्न हुआ । वहां वह एक सामरोपन कालके प्रसाद सम्यक्त्यको प्राप्त Eआ । तेग्ह सागरीयम काल वहां सम्याखने साम शहनर ध्युत हो मनुष्य होगया । जस मनुष्यमवर्षे मयमकी, अदबा स्वमास्यमको पालन वर बाईस सामरोपम आयुकी स्थितियाने आरण अध्यत वस्तासी देवीमें उत्पत्र हुआ। बहीसे ध्युन होतर पुन मनुष्य हुआ। इस मनुष्यभवेषे स्रयम धारण कर मरा और इकतास सागरीपमरी आद्रवाले उपरिम पैरेयरके अह-मिन्नोंमें उत्पन दुशा। बद्दाने स्तृत हो मनुष्य हुआ, और सपम धारण बर पुन उक्त प्रकासे बीस, बाईस और चीपीस सागरीयमधी आयुगाले देशों और अहिनियोंमें अमरा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यह पूर एक सी बलीस ( १३२) सागरातक सम्पन्तके साथ रहकर असमें पुन विष्यालको प्राप्त हुआ । इस तरह विष्यालका उत्हार अंतर सिंह होगया । उक्त विवेचनर्वे यह बात ध्यान स्रानेको है कि बह जीव जिनने बार मनुष्य हुआ, उतने बार मनुष्यभगसम्बाधी आयुसे कम ही देशपुकी प्राप्त हुआ है, सायवा बतलाए गए कालसे अधिक अन्तर हो जायगा। वा बम दा ह्यासर सागरीपम बहनेका अभिप्राय यह है कि बह जीव दे। ह्यासर सागरीपम बालन प्रारमी है। विष्या बने होहबर सम्बन्धी बना और उसी है। ह्यासर सागरेपनगार है अन्तमें पन मिन्या बरो प्राप्त हो गया । इस्टिए उतना बाङ उनमेंसे घटा दिया गया ।

यही प्यान रतनेशे खास बात यह है िर यहंड हरूएमार्ने बिन बिन गुनस्यानेंग्रेस काड मानाओंभेरी अपेशा सर्वशंड बतलाया गया है, उन-उन गुनस्यानवती जीवेंका नानाबीवेंग्री अपशा अन्तर नहीं होता है। किन्तु उनके सिवाय गेन सभी गुनस्यानवर्ती जीवेंग्रस नानाबींग्रेस

यहा यह बात च्यानमें रखने योग्य है कि चीय गुणस्यान तक भागीका प्रस्तपण दर्शन-मोहनीय वर्मेरी अपेक्षा दिया गया है। इसका काम्य यह है कि मुणस्यानीका ताप्तस्य पा विसादा-ऋम मोह और योगके आधिन है। मोहक्तिके दो भेद हैं- एक दर्शनमोहनीय और दूसग चारित्रमोहनीय । आमाके सम्यक्चगुणको घाननेत्राटा दर्शनमोहनीय है निसके निनिच्छ आमा उत्तुस्वभारको या अपने हित-अहितको देएना और जानता हुआ भी श्रदान नहीं वर सनता है | चारित्रगुणको घाननेपाठा चारित्रमोहनीयक्रमें है | यह बट क्रमें है निम्रके निर्मित्तं वस्तुस्त्रस्परा ययार्थ श्रद्धान करने हुए भी, सामागरो जानने हुए भी, जीप उमार चंड नटी पाना है ! मन, यचन और वायकी चचळनाकी योग बहते हैं ! इसके निमित्तमे आमा सैरेन परिस्पन्दनयुक्त रहता है, और क्लोब्रम्म कारण भी मही है । प्रारम्भक्ते चार गुगस्यान दर्शन-मोहनीय कर्मे से स्टर्स, सप्ताम, क्षयोपराम आदिसे उत्पन होने हैं, इम्टिए उन गुगस्यानीन दर्शनमोहर्भः अपेक्षासे ( अय मार्गेके होने हुए भी ) मार्गेका निकाण किया गया है। तपापि चीय गुणस्थान तक रहनेपाटा असयमधान चारिनमोहमीयनर्मके उदयकी अपेक्षांसे है, अन उसे ओदीपरमार हा जानना चाहिए। पाचोंने छेरर ताख़्दें तक आठ गुगस्यानोंका आरार चारित्र मोहनीयक्रमें है अर्थात् ये आर्टो गुगरवान चारित्रमोहनीयक्रमेके त्रमहा , क्षयोपशम, उपशम और धप्पे होते हैं, अर्पात् पाचें, छटे और सात्रें गुणस्यानमें धायोपशमित्रमात, आटवें, नों, दहाँ और स्याप्ट्रों, इन चारों उपशामक गुणस्यानीमें औपशमिकमान, तथा क्षपकश्रणासम्बानी चारो गुगरपानीमें, तेरहरें और चौदहरें गुगरपानमें क्षायिकमात्र कहा गया है। तेरहरें गुगरपानमें मेंटका अमाव हो जातेंसे केरड योगका ही प्रधानना है और इसीटिए इस गुणस्पानका नाप सम्मितन में राम गया है। चीदहर्ने गुणस्थानमें योगके अभावकी प्रधानना है, अनदर अयोगि वेच्ची देशा नाम सार्वत है। इस प्रकार बोच्में यह पिछतार्थ जानना चाहिए कि निगक्ति मुजन्दरूमें समन अप मार पांपे जाते हैं, दित्तु बहा भारप्ररापणामें केवड उन्हीं भारोंकी बताया गया है, जो रि उन गुगम्यानीम सुम्य आगर है।

न देशको भोशा भी हमी प्रकारस माग्रेका प्रतिपादन निया गया है, जो कि प्रपारण बनसे व प्रस्तवनमें दिव गये नक्टोंक मिटावणेकनम सहजमें ही जाने जा सकत हैं।

## ३ अस्पवद्गतानुगम

इत्यानानुन्ति बर्गार गर सम्पाद्यसण्य अगर पर ग्रासवानी और मार्गण कार्णेने स्थव एकर्णित स्थाप्त्य द्वारण और अभिनत्त्वा निर्मय कार्यसण अर्थाद्वानुमा काल अनुगादर है। सामि जुसन एक इत्यासमणानुस्य अनुस्थादाने द्वारा हो उस ब्यासहुबस्य निर्मय स्थव है, पर अन्यादन स्थितरण हिस्सीर स्थापि हस नामन एक पुषक् ही अनुवागद्वार क्वामा, क्वाँकि, सक्षेप्रहिन शिष्योंकी जिल्लाको हात क्वाना ही काल प्रथमनका एठ वरणया गया है।

अन्य प्रस्त्यणाओं में समान यहां भी ओधनिर्देश और आदेशनिर्देशको अटेम्म अन्य बद्भयमा निर्णय किया गया है । ओचनिर्देशसे अर्थनमण आदि तीन गणस्यानीमें उपनामक जीन प्रनेशको अपेला परस्पर तुन्य है, तथा शेप सन गुणस्थानीक प्रमाणने अन्य है, क्योंकि, इन सीनों ही गुणस्वानोंने प्रथम् प्रथम् रूपसे प्रवेश बग्नेयाडे जीव एक दो का अदि टेस्ट अधिरसे अधिर चीपन तक ही पाये जाते हैं। इतने यम जीव इन तीनों उपण्यव हुए स्पानों को छोडवर और किसी गुणस्थानमें नहीं पाये जाने हैं। उपसा तक्रपादर नगर फल्य जीव भी पूर्वीत प्रमाण ही है, क्योंकि, उक्त उपशासक जीव ही प्रवेश करने हुए इस रणहर्ने गुगरपानमें भाने हैं। उपशास्त्रपायशासरागद्भरपासि अप्रीवरणादि सीन मणरपानवर्ती शुणक सरापातमुणित है, बर्थेति, उपशासनक एवं मुणस्यानमें उत्तरीसे प्रदेश करे के चीरत की की अरेगा धारती एवं गुणस्यानमें उत्पर्वते प्रवेश परने राते पत्र भी अट जारेंत इने प्राप्त स्याप सत्यानग्राणितना पाई जाती है। शीणक्यायश्रीतरागण्यास्य जीर प्रशेल प्रमाण शी है. क्योंकि, उक्त क्षपक जाव ही इस मारहर्वे मुणरपानमें प्रदेश करने हैं। सर विशेषणी और अरेरीन बेतली जिन प्रवेशकी अपे 11 दोनों ही परस्पर मन्य और प्रवेश प्रमाण कर्षा एक सी अन्य हैं। विन्तु सर्वाविकाती जिन संघयकालकी अपेक्षा प्रक्रियमा कीवें में सम्मन्यक्रिय बयोंकि, पांचरी अञ्चलके मात्र जीवोंकी अने मा आठ छान अञ्चलक हजार पंचाने हा (८९८५०२) मायावमाण जीवीके साम्यानगुणिनता पाह जानी है। दूसी बान यह है वि इस तेरहर्वे गुगरपानवा बास अत्तसुद्रत अधिक आठ वर्षसे यस द्ववोटीवर्ष माना गए है। सरेनि वेबण जिलांसे उपराम और अपवध्यापर नहीं अन्तेबारे अप्रमक्तवन जीव समयान्यानित है, क्योंडि, अग्रमसम्प्रकाश प्रमाण दा करोड एदानवे साथ निन्दानवे राज्य दवने सेन (२९६९९१०३) है। आमतमयनासे प्रमत्तरात्त साचात्त्रीत है, बसे है, इन । इनका प्रमाण हमा अर्थ के विव व ग्रह तेमानक त्यार अद्याप हाली दह ( भ र १८८८ - ६ ) है। द्वार सामा से कार सदम का बा अहा द नशानित है के कि व परा मान खन्न पण्ड भगवराण है। संबंतासंवर्ग संस नाम्बर अब खारणामार्टिन है क्ये है स्थाप्त सदमकी अर र संरादनर अपद ।ता दर्द हुलम है व्हार गुल्क्याव द्वराल कावश्वाद असाबार १ - मार् म्यु अपन इत्रामा वास्यान्य मार्थ विमान स्मार्थ नक्षा न त वादिन्दा अन्य कत्राच क्ष्म हे द्वस्त ह हरू क्राच्या है र व्यक्तिक है है कि हा अपने से के हा है कर ह

दूसरे गुजरवानकी अपेक्षा तीसरे गुजरवानका काळ सटयातगुजा है । सम्यग्निय्यादृष्टियोंसे असवत सम्यग्दिष्ट जीव असर्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानकी प्राप्त होनेवाटी राशिकी अपेक्षा चौष गुणस्यानको प्राप्त होनेवाछी राशि आवळाके असएयातवे मागगुणित है। असयनसम्यादीष्ट जीवोंसे मिष्यादृष्टि चीव अनन्तगुणित हैं, वयोंति, मिष्यादृष्टि जीन अनन्त होते हैं। इस प्रशा यह चौदहों गुणस्पानोंकी अपेक्षा अल्पबहुत्व कहा गया है, जिसका मूछ आवार द्रव्यप्रमाण है। यह अत्पबद्धल गुणस्पानोंमें दो दृष्टियोंसे बताया गया है प्रवेशकी अपेक्षा और सचयकाटकी अपेक्षा जिन गुणस्यानोंमें अतरका अभाव है अधात् जो गुणम्यान सर्वकाछ समव हैं, उनका अन बहुल सचयकालकी ही अपेक्षांसे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि अन्तप्परूपणार्ने बताया जा चुका है, मिध्यादृष्टि, अस्यतसम्यादृष्टि आदि चार और सयोगिकेन्छी, ये छह हैं। जिन गुणस्यानोंमें अन्तर पढता है, उनमें अल्पनहुत्व प्रनेश ओर सचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा यताया गया है। जैसे- अन्तरकाळ समाप्त होनेके पथात् उपशामक और क्षपक गुणस्यानोंमें वमते कम एक दो तीनसे छगानर अधिनसे अधिन ५१ और १०८ तक जीर एक समयमें प्रोत्त कर सकते हैं, और निरातर आठ समयोंने प्रवेश करने पर उनके सूचयका प्रमाण क्रमश ३०४ भोर ६०८ तक एक एक गुणस्यानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्यानका प्रनेश और सचय प्रत्यानुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशानक, चारों क्षपम, अयोगिकेतरी सम्यामध्याद्दरि और सासादनसम्यादरि हैं ।

इसके श्रतिरिक्त इस अनुयोगदार्स मृटस्त्रमारेन एक हो गुणस्थान सम्मन्नकरी अपेशारि भी अस्तरहम्म बताया है। जैसे — अस्यत्रसम्पर्दाष्टि गुणस्थानमें उपशासस्याराष्टि जीन सारें कम है। उपशासस्याराष्टि श्री सारें कम है। उपशासस्याराष्टि श्री असंत्यात्राग्रीत हैं और श्रायिकसम्परादि सें वेदकसम्परादि जीन असंत्यात्राग्रीकत हैं। इस होनानिकताना वारण उत्तरोत्तर स्वयकाड़री अनिका है। स्वयस्य गुणस्थानमें श्रायिकसम्परादि जीन सबसे कम हैं, व्यापि, देश अपन्त है। स्वयस्य गुणस्थानमें श्रायिकसम्परादि जीन सबसे कम हैं, व्यापि, देश अपन्त सायाराद्री भागा वरतेगं है शाविकसम्पराद्री स्वयस्य है। अस्त होना श्राय का है। इसी बात यह है कि विचान संप्राय का स्वयस्य करी श्रीयक्ष सम्पराद्री स्वयस्य करी स्वयस्य करी स्वयस्य गुणस्थानों श्रायत्र स्वयस्य करी स्वयस्य करी स्वयस्य गुणस्थानों श्रायत्र स्वयस्य स्वयस्य कर्मायार्थित है। इसी स्वयस्य केर अस्त व्यवस्य गुणस्थानों स्वयस्य स्वयस्य कर्मायार्थित स्वयस्य करी स्वयस्य स्वयस

## मार्गणास्थानोंकी अपेक्षा जी

|         |               | t                                                                                                                                                                 | यतर                                               |                                               |  |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| श्रामणा |               | मार्गवाके भवान्तर भेद                                                                                                                                             | माना जीपोंकी<br>अपेश्या                           | प्य                                           |  |
|         |               | 1                                                                                                                                                                 | जधय उत्तर                                         | जघाय                                          |  |
|         |               | विष्यादि<br>भरकरीते अधेवतसम्बद्धि<br>सामाग्नसम्बद्धाः<br>सम्बद्धिमणार्गिः                                                                                         | निरन्तर<br>पुरुसमय पन्योपमरा अस<br>स्पातको माग    | अन्तर्ग्रहते<br>पश्योपमङ्ग अर<br>अन्तर्ग्रहते |  |
|         |               | निष्याप्टि<br>विवयगोते ह्र सामादनादि<br>चार द्वनत्थान                                                                                                             | निर-तर<br>धामवर् धामवर्                           | शन्तर्श्रहर्त<br>ओधनम्                        |  |
|         | १ गतिमार्गणा  | નિવાદરિ<br>हाग्राद्वसम्बद्धः<br>सम्बद्धियारि<br>अवद्दुहम्बद्धः<br>सद्भवदः<br>स्वत्वस्यः<br>अवस्यतः<br>अवस्यतः<br>भागावस्यः<br>भागावस्यः<br>भागावस्यः<br>भागावस्यः | निस्तर<br>आधन् अधनम्<br>निस्तर<br>निस्तर<br>भारतर | अन्तमुँहत<br>आषत्रम्<br>अत्यप्दर्वे           |  |
|         |               | स्थापि वर्षः अवाधि वर्षः  [ मिणान्दे अववसम्पर्दाः दवगति सामदनसम्पर्दाः सम्पदनसम्पर्दाः                                                                            | ,<br>निस्तर<br>औदवर् आपवर्                        | आववत् ।<br>श्रातपद्रते<br>भोषकर्              |  |
|         | २ इत्रियमागणा | प्रदिष<br>विस्लीदय                                                                                                                                                | निरत्तर                                           | <b>स</b> "माम्स                               |  |
|         |               | •                                                                                                                                                                 | ,                                                 | / ~                                           |  |

## अ काला, कार था। वालवहारका प्रमान

| 1416161 |                                                                                                           | भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>सत्तवदुग्य</b>                                                                                                     |                                                     |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|         | 1 471                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म्मायप्त्र<br>-                                                                                                       | प्रमान                                              |  |
| line    | \$4(4 \$, 4, 4,<br>\$4,\$4,\$5,11<br>hpupp                                                                | અંતિક<br>બીં સાવિક શાધા<br>ગામિયાનિક<br>શાધામાનિક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स गाण्यसम्य<br>सम्यक्षियाः<br>अभयतसम्य<br>विष्यार्गः                                                                  | महस्य कम<br>सम्योजनीति<br>अर्थस्यातदानित            |  |
|         | > नान गरिन मन्तासम                                                                                        | ખીતીયજ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वेयनार्थयन                                                                                                            | सबदे कम                                             |  |
|         | 4/111                                                                                                     | ર્મા તરફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • व गुनस्यानवरी                                                                                                       | <b>আয়</b> ৰ-্                                      |  |
|         | ** અનુ તોનુ પરવાસમ<br>પુત્ર કરિયાન પુત્ર<br>ની તે કે મોર્ન પ્રગોધમ<br>મ<br>પુત્ર કરિયાન તે<br>મ<br>ધ્યાપન | ખીનવિત્ર<br>વાદિવાસિત્ર<br>અનેવાનાવિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>, બીલાઇલ્સ<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આવાદિત્ર<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ<br>આ | चनसावर अनुर्दे<br>कालो प्रथम<br>वेनन वर<br>सेननानेगर<br>सामाद्यकाण्य<br>सम्पृतिस्था<br>स्वत्यन्त्रस्य<br>सिम्पार्द्धि | सम्पातगरित<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |
|         | » hi i i i iinti in                                                                                       | ત્રીરીયન<br>ત્રીકા સારિકા સર્રોક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सम्बद्धान्यास्य<br>सामाचनगम्य                                                                                         | सबस वम<br>संस्थातग्राणित                            |  |
|         | "                                                                                                         | લાવિયાન ક<br>અભિલંકાલ ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | આગેગતમમ્યગ્રહિ<br>વિશ્વાર્શિ                                                                                          | <b>अ</b> सस्यातग्रणित<br>,,                         |  |
| gl ,    | f r 4f1                                                                                                   | ء ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | यमस्थान विदावार                                                                                                       | <b>अध्यब</b> हुन्याभाव                              |  |

far

अस्यन्त स्रा

a frestation f weiterich FREEF

## देतींदे बन्य, मत जी जनतत्त्वच बनान

| मध डीरधी घोषा      | सद                                | कर-बहुन्द                                                       |                                                        |  |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| घ स                |                                   | झ्य                                                             |                                                        |  |
| )ब्द               | ब <sup>क्</sup> र्न्              |                                                                 |                                                        |  |
| ;                  | <del>र्व-पि</del> ष               | स्कृतकार ।<br>स्कृतकार                                          | يحرو                                                   |  |
| रर् केरर           | <b>व</b> िष                       |                                                                 |                                                        |  |
| स्थ्य । स्याप्ति   | <u>ब</u> ेंसर्                    | المميع<br>م                                                     | दर्गण्यम्<br>कालाग्रीयः<br>कालाग्रीयः                  |  |
| ₽==-               | म्<br>वर्णस्य विभारतीय<br>वर्णस्य | मर्ग प्रेक्ट्रेड<br>क्रारम्बद्धाः<br>माहत्त्रम्बद्धाः<br>विकासः | सस्ते हेन<br>स्थानमूर्णन<br>स्थानमूर्णन<br>स्थानमूर्णन |  |
| हीत् रिपंग         | क्षःचरम्                          | ₹गुँ दुश्स्य                                                    | देस्टीस्                                               |  |
| <del></del>        |                                   | ويستغدين<br>تركنتددست                                           | स्टान देख<br>स्टान देख                                 |  |
| क्षेत्रस् ईस्टीनम् |                                   | Prodes                                                          | <u> अथया गाउँ ।</u>                                    |  |
| -                  | क्रान्तक्रीयक                     | रमस्य-द्वान                                                     | बनशुस्त्राप                                            |  |

| मार्गपास्वानोंही अं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मापणा मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मागणा मार्गणाने मया तर भेर माना आंगों ही माना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| रूप हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विष्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शामादवर्ग जनिहारि आहरू।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aside Se 111 west                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aglicia ce end attent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I starra -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| developed and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विशासिक विकासिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विषयं क्षित्रहितास्त्र विषयं विषयं विषयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Therefore and east                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विध्या के करेंद्रे<br>विध्या के करेंद्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ALIE ALIE STATE OF THE STATE OF |
| THE PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अस्तारी विकास र रिवार कर देन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 ) 2 (4.) 475 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ar - 1 here 1 zee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1 1 1 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>थपेक्षा</b>       | भाव                | सहप                                | बहुत्व                                    |  |
|----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| उङ्ग्र               |                    | ग्रणस्थान                          | त्रमाण                                    |  |
| देशीन ३३ सागरीपम     | चीदियक<br>स्रोदियक |                                    |                                           |  |
| थापवन्               | आवत्               | सवराणस्थान                         | ओधरत्                                     |  |
| ान्तर<br>1           | क्षायिक            |                                    |                                           |  |
| थन्तप्रति            | आपवत्              | ,,                                 |                                           |  |
| रेग्न्द्रर           | **                 |                                    |                                           |  |
| क्षापार्             | **                 | ,,                                 | n                                         |  |
| सनाराग्यस्           | थासन्              | धमयनपम्यादि<br>तक                  | पुरुषत्रदिवन्                             |  |
| विगम<br>विगम<br>विगम | ,,                 | मिप्यार्टि<br>स्थ्म उप<br>,, क्षपक | अन तद्मित<br>दिक्षेत्राधिक<br>संरयानदाणिद |  |
| ज्ञान्य<br>          | ,,                 |                                    |                                           |  |
| . }                  | सावि ह             | षारों ग्रुगस्थान                   | आयरत्                                     |  |
|                      | <i>พิสเ</i> ร      | -                                  |                                           |  |
| fi=r                 | ल.राय <b>ड</b>     | सामारजगरपारि<br>जिल्लासीर          | सदम सम<br>समस्यानग्रनित्<br>अन-नग्रनित्   |  |
| -                    | पर् चर्न्य∉        |                                    |                                           |  |
|                      |                    |                                    |                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मार्गणास्थानोंकी |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| मागणा मार्गणाके अवास्तर भेद नान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जीवोंकी<br>पेशा  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | उत्रष्ट          |
| धरनामयत<br>धनयत मिप्पारिः<br>१९-३ मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अस्यापनर्        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | थोपर्नर् ।       |
| निप्पाण्डि<br>साग्रदनसम्बद्धः<br>सम्बक्षियादहिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ;                |
| च्छारचेना विस्तास्यान्नाप्टिते निहत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| हित्स विश्वति । | 1                |
| " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| व्यवद्व निप्पादधिते<br>दक्षना क्षावच्याय तक "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| अवधिदर्शनी खबाधि अवधिहानिव<br>सानिवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - l              |
| चैवल्यक्षती विल्हाति चेवल्याति व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . , .,,          |
| ्र मिप्पारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • ••             |
| रापात<br>र पावाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , <b>e</b>       |
| सम्बाध्यपारि वीयस् आपस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्रदेशका         |
| विष्णापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                |
| अनवनम्यवहि निस्नर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '                |

अभिके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका प्रमाण.

| एक जीवकी श्रेपेक्षा                       |                                                | भाव                                        | <b>थार</b> ग <b>यपु</b> रय                     |                                                         |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| षय                                        | वतरूष                                          | · · · · · ·                                | ग्रगस्यान                                      | সমাগ                                                    |  |
| म्यायवन् निर<br>निर<br>तर्भुहृत<br>शोषवन् | ध्यम्यायवत्<br>तर<br>देशोन ३३ सागरोपम<br>ओघनन् | क्षायिक<br>आध्वन्<br>ग                     | चारी गुगरधान<br>गुगरपानमरामार<br>चारी गुगरधान  | ओपरर्<br>सन्परहुगमार<br>ओपरन्                           |  |
| ा अस आग<br>ना अस आग<br>तपुड्रेत<br>भ      | भ देशांत दो हजार<br>सागरीपम<br>भ भ<br>भ भ      | औदिश्क<br>ओपप्रत्<br>,,<br>जीपसिक<br>साविक | संबंधनस्यान                                    | जनोदोशि <b>व</b> द्                                     |  |
| "                                         | ,,                                             | ओध्वत्                                     | ,,                                             | वायपोगितर्                                              |  |
| धेक्रानिवर्<br>स्कानिवर्                  | अवधिज्ञानिवन्<br>वेवस्कानिवन्                  | र,<br>सायिक                                | ,,<br>दोनों ग्रणस्थान                          | अवधिज्ञानिवर्<br>केवल्ज्ञानिवर्                         |  |
| तप्रदेव                                   | रुनी का<br>देशीन ३३ १७ ७<br>सागरापम            | ओघवत्                                      | सामादनसम्यग्दष्टि<br>सम्याभिष्यान्धि           | सबसे कम<br>संस्थातग्राणित                               |  |
| त्ता अस साय<br>न्तरहर्ते                  | ,,                                             | ,,                                         | असयतसम्पर्दाः<br>मिध्यारदि                     | असस्यातग्र <sup>ाव</sup> त<br>अनन्तग्रा <sup>वि</sup> त |  |
| ī                                         | तंत्र पृष्ठ<br>साथिक २ १८<br>साथीयम            | ,,                                         | अत्रमचसयत<br>त्रमचस्यत<br>स्मचस्यत<br>स्यतासयत | सबसे कम<br>संस्थातग्रीषद<br>सरस्थातग्रीषित              |  |
| ı                                         |                                                |                                            |                                                |                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मार्गनास्यानी           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| मागणा मागणाके मया तर भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | माना जीवींची<br>सरेक्षा |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | नरन देश                 |
| शारी सपक<br>संयागिनेवली<br>सपागिनेवली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ोपन् कपन्               |
| वदच अनंदनसम्बद्धः<br>वदच वेदनावदव<br>सम्बद्धः म्हण्यस्य<br>स्वार्थस्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | निरम्                   |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |
| वारावित्र वारावित वारावित्र वारावित्र वारावित्र वारावित्र वारावित्र वारावित | ادر)<br>استواما ا       |
| - SERBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 441                     |
| तीन वर्षशामक<br>वर्षशासक व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | efere e                 |
| lucity desperator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A CARE                  |
| # 41 640 mpt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ene<br>ni               |
| 2 21 624   274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.                      |
| arp ; box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |

ता जीनोंके अन्तर, मार और अन्यबहुत्रका प्रमाण.

| एक जीवकी<br>श्रेष्ट्रसा                 |                                                                                                      | भाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भाव <b>भरपबहु</b> त्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ગયવ                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ओपवत्                                   | ऒघवन्                                                                                                | क्षायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | धमयत्रश्रमण्डि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | असल्यातग्राणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अन्तमृह्ते<br>"                         | देशीन पूत्रकाटी<br>,, ६६सागरीपम<br>साधिक ३३ ,,                                                       | धायोपश्चिक<br>",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अप्रमध्मयुद्धः<br>प्रमध्मयुद्धः<br>सयुनास्यदः<br>अस्यद्वनस्यम्म्हिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सब्पे कम<br>संक्यानग्रणित<br>असम्पातग्रणित<br>११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्र, व्यत्तर्मेह्ते<br>,, व्यत्तर्मेह्ते |                                                                                                      | वीपशीमक<br>क्षापोपशीमक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | चारों उपश्चामक<br>अप्रमत्तस्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सबमे कम<br>संस्थातश्रीणत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,,                                      | ,,                                                                                                   | ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | प्रमवस्यद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " निष्तर "                              |                                                                                                      | ्र<br>औपशमिक<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | संयतामयत<br>असयतम्बर्गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>श्रवस्यातग्रमित</b><br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                                                                                                      | ओधदत्<br>औदिश्विक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ग्रणस्थानभेदामात्र<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अस्पबहु वामाव<br>११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| स्रोपतत्<br>श्यत्रदिवन्                 | थापवन्<br>पुरुवददिवन्                                                                                | জীহয়িদ্ধ<br>আঘৰন্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सदगुणस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मनायोगिवन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बॉपरन्                                  | श्रीपत्रन्                                                                                           | सायिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नित्तर                                  |                                                                                                      | औदिविह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>य</u> णस्थनिभेदामाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अस्पबहु वामाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | अपेक्षा ज्ञय य  अप्यत् अप्यत्  अप्यत्  ""  ""  ""  वि  वोषान् स्पादिन् वोषान् वोषान् स्पादिन् वोषान् | अपेश्सा जप उष्ट  जीपनत् जीपनत्  जिपनत् जीपनत्  जिपनत्  जिपनत्  गः ६६ सागरीपमः गः ६६ सागरीपमः गः अन्तर्यप्ति  गः अन्तर्यप्ति  गः अन्तर्यप्ति  गः अन्तर्यप्ति  निरतर  जीपनत्  बोपनत्  वेपनति  बोपनत्  वेपनति   वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति  वेपनति | अपेक्षा माय जय उष्ट  अपन्त् अपन्त् सापित  अपन्त् अपन्त् सापित  अपन्त् सापित  अपन्त् सापित  अपन्त्  सापित  सापित  सापित  सापित  अपन्त्  सापित  सापित  अपन्त्  सापित  अपन्त्  सापित  अपन्त्  सापित  सापित  अपन्त्  सापित  सा | अपेश्वा ज्ञाप उद्युष्ट साय  द्वापान  ज्ञाप उद्युष्ट  द्वापान  ज्ञाप उद्युष्ट  द्वापान  ज्ञापन   ज्ञापन  ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन   ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन    ज्ञापन     ज्ञापन |



## ५ विषय सूची (अन्तगतगम)

|                         |                                                                                                                        | ( sea      | 13117                                  |                                                                                               |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| श्रम न                  | विषय                                                                                                                   | पृष्ठ न    | क्रम न                                 | विषय                                                                                          | पृष्ठ न       |
| और!<br>२ अन्तर          | १<br>निषयमी उत्थानिका<br>बारमा मगलाचरण<br>मतिहा<br>गुगममी अपेसा निर्देश                                                | <b>,</b>   | नाना र्ज<br>हरण ज                      | न्थ्यादष्टि जीवॉर<br>जिंदों ने बंपेक्षा सादा<br>प्राय बन्तर प्रतिपादः<br>वॉका उत्स्प्ट ब्रातर | न э           |
| काल :                   | स्यापना, डब्य, क्षेत्र,<br>औरभाव,इन छह मेद                                                                             | ,,         | पक्र जी                                | ाथ्यादप्टि जीउँका<br>उकी बंपेक्षा सोटा                                                        | ſ             |
| ४ कीनरे<br>यह व         | न्तरका स्वरूप निरूपण<br>त अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अतरके प्रकार्य                                                   | 13         | तयातः<br>शॉकास                         |                                                                                               | e-{{          |
| ७ शन्तर                 | त्नाम<br>जुनुमका सुबद्धप तथा                                                                                           | ₹.         | १३ उपर्युक्त<br>उत्दृष्ट               | जीयींका सोदाहरण<br>वन्तर                                                                      | 11-13         |
| उसरे<br><del>दि</del> क | द्विधिय निर्देशका संयु<br>निरूपण<br>२                                                                                  | "          | थप्रमत्तर                              | सम्यग्दिष्टिसे लेगर<br>स्रयत गुणस्थान तक<br>भार एक जीवकी                                      |               |
| ६ मिध्य<br>जीवॉ<br>पण,  | धिसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>विष्टि जीवोंका नाना<br>की अपेक्षा अन्तर निरू<br>तया सूत्र पटित ' णित्य<br>, णिर्तर' इन दोनों | ४ २२       | थेपेक्षा<br>थन्तरॉक<br>पण<br>१७ चारॉउप | नार पुर जापना<br>ज्ञाय और उत्हर<br>त सोदाहरण निरू<br>शामस्गुणस्थानींका<br>शैर एस जायकी        | १३-१७         |
| पदीव<br>७ मिध्य<br>जीवन | िसार्थेकता प्रतिपादन<br>गद्दष्टि जीवॉका एक<br>र्गि अपेक्षा जधार                                                        | <b>છ</b> પ | अपेशा<br>यन्तरांक                      | नार पर्नु जापना<br>जघन्य और उत्हप्ट<br>। सोदाहरण निरूपण<br>तपक और अयोगि                       | <b>१</b> ७-२० |
| ८ सम्य<br>होन्य<br>पहरे | का मोदाहरण निरूपण<br>का छटनेक पद्यात्<br>गला श्रीतम मिथ्यात्व<br>का मिथ्यात्व नहीं हो                                  | ٩          | केवलीर<br>जीतकी व<br>उत्स्रष्ट अ       | ानाना और एक<br>भेपक्षाजघन्य और                                                                | २० २१         |
| स्वतः<br>९ मिध्य        | ता, इस दावाका समाधान<br>तहिए जीर्योका एक<br>ही अपक्षा उस्ट्रप्यक्तर                                                    | ,,         | ण्य जीव                                | न्यत्य माना आर<br>भी अपेक्षा अत्तरमे<br>प्रतिपादन                                             | રા            |
| का र                    | तिहाहरण निरूपण<br>विस्तरमयग्द्रप्रि और                                                                                 | ٤          | आदेशमे अ                               | ३<br>न्तरानुगमनिर्देश २                                                                       | २ १७९         |

|                                             | अत्तराजुगम विषय गृची                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                             |                                                                                                                                                                          |       |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| मम न                                        | धिगय                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ म                    | मम न                                                                                        | विषय                                                                                                                                                                     | 2.ह   | ₹          |
| धारा<br>माना<br>थपश्                        | १ गतिमार्गणा ( नग्वगति ) वेर्योमें मिथ्यादृष्टि थीर<br>तत्त्वस्वयदृष्टि थीर<br>तत्त्वस्वयदृष्टि आयवी<br>। और पत्र आयवी<br>ता जपय थीर उत्तरृष्ट्<br>रावासादादृष्ट्णनिरुपण                                     | २ <b>२ ३१</b><br>- २२ - ५३ | निरूप<br>- प्रजीत<br>निर्यम<br>निर्यम<br>धॉका<br>जस्य                                       | हयीतयेष, एको हिय<br>प्रयाप भीर प्रकोरहरू<br>यानिमती मिल्लाहरू<br>दानी भरासाभीस<br>भीर हरहरू भातर                                                                         | 11    |            |
| १९ मार्स<br>ग्हरि<br>जाये<br>जप             | वियोंमें सामाइनमम्बर्धः<br>और सम्यग्मिध्यारीष्ट<br>वा दाता भवसामान<br>य भार अरूप अन्तरीका<br>सन्त निरूपण                                                                                                     | 28 £                       | सम्बद्धि<br>दानों<br>भार उ                                                                  | द्वसम्यग्दाः । सार<br>सम्यग्दरि जीवीवर<br>अवस्तामीम जन्म<br>एक्ट्रसम्बर                                                                                                  | 1     | ¥1         |
| द्धि<br>नागं<br>भॉन                         | ा पृथिषीतः त्यस्<br>पीपृथिषी सबसे मिध्या<br>और अस्त्यस्तरस्यादिष्ट<br>विषोत दानी अपशा<br>अस्त्यय और उत्पृष्ट<br>सेना द्रुष्टान्तपूष्ट मिन                                                                    |                            | ग्हरि ।<br>शामी<br>भागा<br>२८ मीमी                                                          | प्रवास्त्र काराग्त्रसम्बद्धाः<br>विद्योगस्य भीतः व्यवस्य<br>अञ्चलक्ष्यः भीतः व्यवस्य<br>प्रवास्त्रः स्टब्स्सार्थेकः<br>विद्यासम्बद्धाः स्टब्स्सार्थेकः                   | ¥¹ 1  | <b>, 1</b> |
| पार्<br>२१ शात<br>सम्य<br>द्रिप<br>एक       |                                                                                                                                                                                                              | ६७ ६८<br>६० ६१<br>६१ ४६    | जपन्य<br>६० पर्वाट<br>पर्यातक<br>भाग<br>भागर                                                | भीत वाष्ट्र आत्मर<br>प्र तिथय ज्ञारव<br>शेवा दाना अवदा<br>ज्ञायय और वाष्ट्र<br>(सपुरस्मात)<br>अपुरस्मातक और                                                              | v1 ,  | ı <b>1</b> |
| धीर<br>जप्प<br>१६ तिथ<br>बिन<br>धीर<br>साम् | चित्रियादिएयाँवा मामा यव जीयवी भावरा य और उन्हुच भावर<br>व और उन्हुच भावर<br>व और माज्य जमके<br>र रमय प्रधात व्हायवाय<br>श्रीयमार्गयम भाविषे<br>। वर रावन है दूस<br>यम द्वाराज आर उत्तर<br>राजिक भागार द्वार | 18 38                      | म्युष्याः<br>अन्तरः<br>देशे भागभू<br>रूसवः<br>इतरः म<br>लावः<br>देश्याः<br>दूससम्<br>दूससम् | त विस्थारीर डांचाका<br>दिङ साम्बाद अन्य<br>देशार काल कामान्द्र<br>वात हात्क्वारी काम्ब<br>क्टब<br>क्टब<br>क्टा द्वाराच्य कामा-<br>राहाद कीट काम्ब<br>राहा सुद्धा का कामा |       |            |
| Lu ent                                      | त्तरस्यादार्दास्यास्य सम्बद्ध<br>नारोबन् गुष्टरयास्य सम्बद्ध                                                                                                                                                 |                            |                                                                                             | एक्पके स्थापनार<br>पुन्याक सन्त्र                                                                                                                                        | 4,4.4 | •          |

#### ( अन्तरानुगम )

| श्रम न                      | विषय                                                                                        | पृष्ठ न     | प्रम न                     | चित्रय                                                                             | पृष्ठ न   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १ घवल                       | १<br>निषयकी उत्थानिका<br>कारका मगलाचरण                                                      | <b>{-</b> 8 | नाना                       | ग्मिण्यादृष्टि जीवाँका<br>जीवाँकी भेपेक्षा मादा<br>जवाय अन्तर प्रतिपादन            |           |
| थीर :                       |                                                                                             | ,           | ११ उत्तः<br>निरूप          | जीवॉका उत्रष्ट अतर<br>गण                                                           |           |
| भेद <del>-प</del><br>३ नाम, |                                                                                             | ,,          | १२ सास<br>सम्य             | दनसम्यग्दिष्ट और<br> ग्मय्यादिष्ट जीवॉक् <br>तीवर्ग बंपेक्षा साटा                  |           |
| रूप <i>य</i><br>४ कीनस      | न्तरका स्वरूप निरूपण<br>तंथ तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर थातरके एकार्य                          | * 3         | तथा                        | जयन्य अत्तर निरूपण<br>तद्दानगत अनेक शका<br>। समाधान                                | •<br>•-₹₹ |
| ७ अंतर                      | नाम<br>तनुगमना स्वरूप तथा<br>डिविध निर्देशना सयु                                            | ź           | उत्रह                      | च जीवोंका सोदाहरण<br>ट अन्तर<br>तिसम्यन्हिंगे लेकर                                 | 11-13     |
| चिक                         | निरूपण<br>२                                                                                 | ,,          | थप्रम<br>नाना              | त्तस्यतं गुणस्थानं तक<br>श्रीर एक् जीयकी                                           |           |
| ६ मिथ्य<br>जीवी             | विसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>गद्दष्टि जीवोंका नाना<br>की अपेक्षा अन्तर निरू                    | ४ २२        | थ तर<br>पण                 | ा जपय और उत्दर्ध<br>तेंका सोदाहरण निरू                                             | १३-१७     |
| थतर<br>पदाँव                | तथा सूत्र पठित 'णरिय<br>, णिरतर' इन दोनों<br>शिसायकता प्रतिपादन<br>ग्रादृष्टि जीवोंका एक    | 8 હ         | नाना<br>अपेक्ष             | उपशामर गुणस्यानीं का<br>और एक जीवकी<br>। जधन्य और उत्हष्ट<br>र्राका सोदाहरण निरूपण |           |
| ८ सभ्य<br>होने              | र्शि थेपशा जयय<br>एकासोदाहरण निरूपण<br>का छटनेक पश्चात्<br>गला श्रीतम मिध्यास्य             | 4           | १६ चाराँ<br>वेवर्र<br>जीवक | क्षपम और अयोगि<br>विभा नाना और एक<br>विश्वपक्षा ज्ञधन्य और<br>अन्तर                | २० २१     |
| पहरे<br>सकर<br>१ मिछ        | का मिथ्यास्य नहीं हो<br>ता,इस शकाका समाधान<br>गर्हाए जीयोंका एक<br>की अपेक्षा उत्स्व स्थानर | ,,          | १७ सयो।<br>ण्यः ज          | . ब तर<br>गेमचरीने नाना और<br>गिम्मी अपेक्षा अन्तरने<br>मामितपादन                  | ર!        |
| कार                         | तिदाहरण निरूपण<br>दिनसम्यग्दिष भीर                                                          | ٤           | आदेशमे                     | ३<br>अन्तराजुगमनिर्देश २                                                           | २ १७९     |
|                             |                                                                                             |             |                            |                                                                                    |           |

|                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अत्तराजुगम वि                                                                                                                                              | त्रय सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( 84 )                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>क्रम</b> म                                                                                   | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पृष्ठम                                                                                                                                                     | वसंस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ न                                        |
| १८ मार्गा<br>स्वयः<br>भाना<br>भगः<br>१० नार्गे<br>ज्ञय<br>ज्ञय<br>२० प्रया<br>स्वरः<br>१८ प्रया | विषय  १ ग्रानिमार्गणा  ( नारमगति )  इपॉमें मिरवारि और  तरमगराष्ट्रि जीयों और वज जीवनी  जयन और उच्छ<br>रवामें मारवारिक निर्माण<br>स्थाम सामान्तरमान्य- ध्यास साम्याम्यवारि<br>। जा स्थास साम्याम्यवारि<br>। जा साम्याम्यवारि<br>। जा साम्याम्यवारिक साम्याम्यवारिक<br>। जा साम्याम्यवारिक साम्यवारिक साम्यवारीक साम्यवारमायारिक साम्यवारमायायायिक साम्यवारमायायिक साम्यवारमाय | पृष्ठ न  <br>२२ ३१<br> <br>  ग २२ २३<br> <br>  ग २५ २६<br>  र<br>  र<br>  र<br>  र                                                                         | बम न<br>तियंचे<br>२' परी<br>तियंच<br>सियंच<br>इ. तीनां<br>सास<br>सम्य<br>१ तीनां<br>भीर<br>२७ तीन<br>हिंदि<br>सास<br>सम्य<br>भीर<br>सम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ाना गोपपत्तिक भाजतः ज<br>प्रयुक्तियेव, पानित्रयः<br>प्रयोगिमाती मिष्यादिष्टः<br>दोनीं क्षेप्रसार्थः क्षेप्रसार्थः<br>दोनीं क्षेप्रसार्थः क्षेप्रसार्थः<br>प्रकारके विद्यानीं<br>निक्त्याद्यानीं ज्ञयन्<br>अव्यष्ट भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः<br>। ज्ञाहर भाजतः | \$3 3 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |
| बार<br>पाई<br>२१ साम<br>ट्री<br>प्य<br>३१<br>२२ ति<br>ज<br>३१<br>११<br>११<br>११<br>११           | व अपाय श्रीर उरर<br>तर्वे अपाय श्रीर उरर<br>तर्वे प्रिविवयं सामाद<br>यत्रिक सामाद<br>यत्रिक सामाद<br>यत्रिक सामाद<br>यत्रिक सामाद<br>याद्य सामाय<br>(विय्याति<br>य्य सार उरर्ट मत्त<br>य्य सार उर्ट्ट मत्त<br>य्य सार उर्ट्ट मत्त<br>य्य सार उर्ट्ट मत्त<br>स्व स्व साम्य्य अ<br>स्व स्व स्व स्व स्व स्व<br>स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व<br>स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व<br>स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १ २७२८<br>ता<br>गोर<br>च्य २०३१<br>च्य २०३१<br>इ. १०३१<br>प्रमा<br>प्रमा<br>स्वो<br>इस्म<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस<br>इस | तिर्ये ज्ञाम<br>दूर पर्ये<br>पर्याप्त<br>स्रोते<br>स्राप्त<br>स्रोते<br>स्राप्त<br>दूर<br>हुन<br>स्राप्त<br>दूर<br>स्राप्त<br>दूर<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्राप्त<br>स्<br>स्राप्त<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स् | चांका दोतों क्षेप्साकी<br>य और उत्त्रष्ट अंतर<br>द्विय तिर्वेच ट्रस्पे<br>तिर्वोच दोनों क्षेप्स<br>तं ज्ञान्य और उत्तर<br>(मनुप्पगति)<br>प्या मनुष्पपयातक धं<br>प्या मिच्यारिट और्यो                                                                                                                                                | सं ४३४५ या पा प्र ४६५५ ४६५७ ोर का ध६४७ पा स्वे |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |

| •  |           | ١   |
|----|-----------|-----|
| 1  | अन्तरानगम | - 1 |
| ٠, | 1.003.1.1 | ,   |

| क्रमन विषय                                                   | पृष्ठ न     | श्म न        | विष                                      | य                    | पृष्ठ न         |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| १<br>निषयमी उत्यानिमा<br>१ धवलामारमा मगलाचरण                 | <b>{-</b> 8 | नाना<br>इरणः | गमध्यादृष्टि<br>जीवारी भग<br>ज्ञाय भन्तर | था सादा<br>प्रतिपादन | 3               |
| थीर प्रतिशा                                                  | ,           |              | रीयॉका उत्र                              | ष्ट्र दतर            | ,               |
| २ अन्तरानुगमरी अपेक्षा निर्देश                               |             | निर्प        |                                          |                      | ٠               |
| भेद-कथन<br>३ नाम, स्थापना, <i>इच्य</i> , क्षेत्र,            | ,           |              | दनसम्यग्हरि<br>मध्यादृष्टि               | . और<br>अग्रिका      |                 |
| काल भीर भाव, इन रह मेद                                       |             |              | मञ्जाहा <u>ट</u><br>प्रिकासिय            |                      |                 |
| रूप अन्तरका स्थरूप निरूपण                                    | 7 3         | इरण:         | त्रप्रस्य अन्तर                          | र निरुपण             |                 |
| ४ कीनसे अन्तरसे प्रयोजन है,                                  |             |              | तद्वातगत थने                             | कि शका               | e_{1            |
| यह यताकर अन्तरके एकाथ<br>बाचक नाम                            | _ '         |              | समाधान                                   |                      | 4-4.            |
| <ul> <li>थायप नाम</li> <li>थातराजुगमका स्वरूप तथा</li> </ul> | 3           |              | r जीवेरिंग से<br>अन्तर                   | गदाहरण               | ११-१३           |
| उसके डिविध निर्देशका संयु                                    |             | 1 -          | जन्तर<br>तसम्यग्द्दिस                    | लेक्स                | ••              |
| क्तिक निरूपण                                                 | ,,          | यप्रमत्त     | तसयत गुणस                                | यान तक               |                 |
| ٦, ٦                                                         |             |              | और पर्                                   |                      |                 |
| ओषसे अन्तरानुगमनिर्देश                                       | ४ २२        |              | ं जघय शी<br>कासोदाहर                     |                      |                 |
| ६ मिथ्यादृष्टि जीवॉका नाना<br>जीवॉकी वर्षसा बन्तर निरू       |             | ज तरा<br>पण  | का साराहर                                | of 191"              | \$3- <b></b> {0 |
| पण, तथा सूत्र पटित ' णरिय                                    |             | १७ चाराँ ३   | पशामक गुण                                | स्यानोंका            |                 |
| अतर, णिरतर' इन दोनों                                         |             |              | और एक                                    |                      |                 |
| पदार्था साथकता प्रतिपादन<br>७ मिथ्यादृष्टि जीवाँका एक        | ક ५         |              | जघन्य औ                                  |                      | १७-२०           |
| ७ मिथ्याद्देष्टं जीवोका एक<br>जीवकी अपेक्षा जघय              |             |              | कासोदाहरण<br>क्षपक और                    |                      | •               |
| श्र तरका सोदाहरण निरूपण                                      | ٠           |              | क्षपक्षार<br>कानानाव                     |                      |                 |
| ८ सम्यक्त्र छटनके प्रधात                                     |             |              | अपेक्षा जघ                               |                      |                 |
| होनेवाला अतिम मिथ्यात्व<br>पहलेका मिथ्यात्व नहीं हो          |             | उत्सृष्ट     |                                          |                      | २० २१           |
| सकता, इस दाकाका समाधान                                       |             |              | क्षियलीके मार<br>प्रश्नी अपेक्षा         |                      |                 |
| <ul> <li>मिथ्यादृष्टि जीर्योका एक</li> </ul>                 | "           |              | नरा अपसा<br>हा प्रतिपादन                 |                      | રશ              |
| आंगरी थेपशा उत्दृष्ट वातर<br>का सोदाहरण निरूपण               | اً ۔        |              | 3                                        |                      | ,               |
| १० सामादनमम्पन्दप्रि और                                      | ۶           | आदेशमे       | भन्तरानुगमन्                             | बेंदेंग २१           | १७९             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المس مسطا                                             | (84)                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अन्तरासुगम विषय सूची                                  | विषय पृष्ठन                                                                                                                                                         |
| क्षम न विषय<br>१ ग्रातिमार्गणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रेर रेर निरूपण                                        |                                                                                                                                                                     |
| ( नरक्गति )<br>१८ नारिक्पॉर्मे मिष्यादिष्टे भै<br>असयतसम्बद्धाः जाये<br>नाना भीर एक जीव<br>भोषसा जन्मय भीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रि विषय<br>कि तिर्पय<br>कि पीका                       | वितिमती मिष्यारिष्ट<br>दोनिंग भेपेसामेंसि<br>इमेरी उत्तर भतर ३०३८<br>सभीर उत्तर भतर ३०३८                                                                            |
| भेपसा जम्म श्री कार क्षा अस्ति कार क्षा अस्ति कार क्षा कार क्षा कार कार कार कार कार कार कार कार कार का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ग्य- सास<br>ग्रहिए सम्प<br>प्राप्ति होने<br>ग्रापा की | तिनसम्बद्धारि जीयाँवा<br>तिमच्यादि जीयाँवा<br>ति अपेशामाँम जध्य<br>१ उत्प्रमुख्यानसम्ब                                                                              |
| सहरान्त्र निरूपन<br>२० प्रथम पृथियीमे<br>सातर्यो पृथियी तक्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रूपर ग्रह<br>मिच्या शा<br>मुग्रहिष् स                 | र उरार थ सत्यवसम्य<br>नि विद्याचा दोनों भये<br>हि विद्याचा दोनों भये<br>श्राप्ते जाय और उत्तर<br>वर<br>वर<br>निर्मे प्रवादि स्ववतास्यव<br>निर्मे प्रवादि स्ववतास्यव |
| नारावयाव वर्गाः<br>स्राप्ते जयय शीर<br>स्राप्तावा दशास्त्रप्य<br>पादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उत्तर है।<br>इसित २७२८ उ                              | तेयचारा वाना कातर<br>त्रच य भीर उत्हर मत्तर<br>विचित्रय त्रिवेच रुप्त्य<br>विचासराहा वाना अपसा                                                                      |
| सम्पादी हैं जो विश्व के स्वाप्त | नाना भार<br>सा जध्य<br>२०३१                           | मन्तर<br>(मनुष्यगति) ४६०७                                                                                                                                           |
| ( तिप्र<br>२२ तिर्यच मिरवाटी<br>सोट एक जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध्यांका नाना<br>की संवेशा                             | भागम्भिक मनुष्याम जाम<br>१ भोगम्भिक मनुष्याम जाम                                                                                                                    |
| ज्ञचन्य बाट कर<br>२३ तिया और म<br>वितने समयया<br>और सयमास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तुष्य जनवे<br>धात्सम्यस्य<br>यम् आदिवो                | हारा माते हैं। वर्षः<br>तावा वर्षेन<br>१२ उस तीना प्रवास्त्रे स्तासा                                                                                                |
| हैं विशयम वार<br>प्रतिपत्तिके<br>प्रकारके उपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भागार दा<br>यावा निरुपण                               | दनसम्पत्ति श्री<br>सित्यादिश्च मनुष्याचा सन्तर ४८<br>११ शाना सचारचे ससयतसम्प<br>रहिर मनुष्याचा सन्तर                                                                |
| १ २४ सासार्यमा<br>संचतास्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गुणस्थान तर्रे                                        |                                                                                                                                                                     |

### ५ विषयस्वी

#### (अन्तगनुगम)

|                                    |                                                                                                                                   | -         | •                                                           |                                                                                                                                                                   |             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| क्रम न                             | विषय                                                                                                                              | पृष्ठं न  | प्रमन                                                       | विषय                                                                                                                                                              | पृत्र न     |
| और !<br>२ अन्तर<br>भेद-य<br>३ नाम, | १<br>निषयमी उत्यानिमा<br>भारता मगलाचरण<br>प्रतिद्या<br>पञ्चाममी अपेक्षा निर्देश<br>स्थापना, द्रच्य, क्षेत्र,<br>और भाव, इन छह भेद | ₹ ₽<br>,  | नाना उ<br>हरण ज<br>११ उन ज<br>रिस्पण<br>१२ सासा<br>सम्यक्ति | मण्याद्यं अधिका<br>विद्यानी स्थला सादा<br>विद्यानी प्रकार प्रतिपादन<br>विद्यानी उत्तरण अप्तर<br>व्यवसम्बद्धानी और<br>सम्बद्धानी अधिका सादा<br>विद्यानी अधिका सादा | 3<br>6      |
| रूप <i>श</i><br>४ कीनर             | न्तरका स्वरूप निरूपण<br>से अन्तरसे प्रयोजन दे,<br>स्ताकर अन्तरके प्रवास                                                           | , 3       | हरण व<br>तथात                                               | प्यन्य अन्तर निरूपण<br>इन्तरात सनेक शका<br>समाधान                                                                                                                 | e_11        |
| ७ श्रातः<br>उसके                   | र नाम<br>राजुगमरा स्वरूप तथा<br>द्विविष निर्देशका सयु                                                                             | 3         | १३ उपयुन<br>उत्दृष्ट                                        | जीवाँका सोदादरण                                                                                                                                                   | 77-73       |
| ક                                  | निरूपण<br>२<br>गोषसे अन्तरानुगमनिर्देश                                                                                            | "<br>૪ ૨૨ | नाना<br>अपशा                                                | स्यत गुणम्यान तक<br>शोर एक जीपकी<br>जप्प शोर उत्मय<br>हा सोदाहरण निक                                                                                              |             |
| जीवीं<br>पण,<br>अतर                | तहिष्ट जीवींका नाना<br>की अपेक्षा अन्तर निरू<br>तथा सूत्र पठित 'णरिय<br>, णिरतर' इन दोनीं<br>ही सार्थकता प्रतिपादन                | થ્ય       | पण<br>१५ चाराँ उप<br>नाना                                   | रशामक गुणस्वानाँका<br>श्रीर एक जावकी<br>जधन्य श्रीर उत्स्रष्ट                                                                                                     | १३-१७       |
| ७ मिथ<br>जीव<br>स्रात<br>८ सम्य    | पादिष्टि जीवाँका एक<br>की अपेक्षा जघन्य<br>रका सोदाहरण निरूपण<br>क्रिय छटनेरे प्रधान                                              | ુ<br>જ    | अन्तरीय<br>१६ चारी १<br>केवलीव                              | हासोदाहरण निरूपण<br>क्षपम् और अयोगि<br>हानाना और एक<br>अपक्षा जघन्य और                                                                                            | १७-२०       |
| पहरे<br>सकर<br>९ मिछ               | वाला अन्तिम मिष्ट्यात्व<br>का मिथ्यात्व नहीं हो<br>ता,इस राकाका समाधान<br>यादिए जीवाका एक<br>की अपेक्षा उत्हण्य तर                | n         | उत्रष्ट व<br>१७ सयोगि<br>एक जीव                             |                                                                                                                                                                   | २० २१<br>२१ |
| का र                               | का अपशा उत्हर्णकातर<br>तादाहरण निरूपण<br>गद्दनसम्यग्डीए और                                                                        | Ę         | आदेशमे अ                                                    | ३<br><sub>गन्तरानुगमनिर्देश २</sub>                                                                                                                               | १७९         |

|                                            |                                                                                                                 | אולווגוא   | विषय ग्चौ                                          |                                                                                          | ( 84 )          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| मग्र स्                                    | पिषय                                                                                                            | पृष्ठ स    | केस स                                              | विषय                                                                                     | पृष्ठ न         |
| देशस्                                      | १ गोतेमार्गणा<br>( नग्वगति )<br>विचॉम सिप्पार्टाए और<br>त्याम्पाराए जीवॉब<br>र और पथ जीववी                      |            | निरूपण<br>२५ पचित्रा<br>नियंत्रप                   | वाकोपपतित्र भात<br>।<br>पतिर्पेष, पादिस्<br>पीत भीर पचे दिव<br>गिमती मिष्यासी            | र<br>३३३७<br>ा  |
| थपर<br>धन्त<br>१० मारा<br>स्टिप्टि<br>जापॉ | रा ज्ञान भीर उप्पृष्ट्<br>रोंकाशादाहरण निक्रपण<br>विद्योम शासादनसम्ब-<br>भीर शासामाध्याहरि<br>का दानों भपसामाँस |            | योंचा<br>जयय ३<br>२६ तीनों :<br>सासादन<br>सम्यग्मि | दानी भेपशाभीने<br>गैर उत्हार भग्तर<br>महारवे तिपैचीने<br>स्माम्याहरि भी<br>प्याहरि जीवीन | 7<br>30-30<br>i |
| शहप्र<br>२० प्रचम<br>स्रातः                | य और उन्हर भन्तरीका<br>एन निरूपण<br>हिर्माचीन के किया<br>थी पूजियी तकके मिथ्या<br>और भन्नयतनम्बन्धरि            | २४२६       | भीर उत्ह<br>२७ तीनों मर<br>ग्दरि तिर्              | तेपसाभीस जयन्त<br>ए भातर<br>गारे भस्तपतसम्य<br>पैचीका दोनी भेपे<br>जयाय भीर उत्स्रप्ट    | ₹~8१            |
| नागर्<br>ऑस                                | देवों के दानों अपेक्षा<br>जयक भार उत्पृष्ट<br>विवादशास्त्रपूरकारि                                               | 2386       | भ तर<br>२८ तीनों प्रव<br>निर्ययों का               | गरके सयतासयत<br>दोनों भेषेशाजांसे                                                        | કદ કર           |
| स्रका<br>द्विष्ट                           | पृथिषियों के मामादन<br>रिष्ट और सम्यग्मिध्या<br>तरिकयों का नाना और<br>तियकी अवशा ज्ञाय                          |            | २९ पचेद्रिय<br>पर्याप्तकॉक<br>ऑस जा                | र उत्रष्ट शन्तर<br>तिर्येच रुक्ष्य<br>र दानों अपेक्षा<br>यय और उत्रष्ट                   | ध३४१            |
| भार                                        | त्रपृष्ट थातर                                                                                                   | २०३१       | मतर /                                              |                                                                                          | ४५ ४६           |
| शीर                                        | मिध्यादृष्टियाँका माना<br>एक जीयका अपेक्षा                                                                      | ३१ ४६      | ३० मपुष्य, म                                       | मनुष्यगति )<br>पुष्यपर्यातनः शीर<br>मध्यादिष्टजीयोजन                                     | ४६ ५७           |
| २३ तिर्येच<br>वितन                         | र्धार उत्रुष्ट भातर<br>र भीर मनुष्य आमे<br>समयपध्यात् सम्यक्त्य<br>भयमासयम भादिको                               | ३१३२       | ३१ भोगभूमित                                        | ा मनुष्योंमें जन्म<br>विद्यात सप्ताहके<br>हानेवाली योग्य                                 | ४६ ४७           |
| धाप्त<br>विषय<br>र्मातप                    | कर सपते हैं, इस<br>में दक्षिण धार उत्तर<br>तिक अनुसार दा                                                        | - 1        | ताका यर्णन<br>३२ उक्त नीनों<br>दनसम्यग्दी          | ा<br>प्रकारके सासा<br>धि और सम्य                                                         | 80              |
|                                            | त्तं उपदर्गीका निरूपण<br>(नसम्बग्दिष्यास <i>र</i> कर                                                            | ₹ <b>∢</b> | ागध्याष्ट्रीय<br>३३ कार्नो प्रकार                  | मनुष्योंका भातर<br>वे अस्रयतसम्य                                                         | ४८५०            |
|                                            | सयत गुणस्थान तव क                                                                                               | ı          | ग्दरि मनुष्य                                       |                                                                                          | 40 48           |

### ५ विषा मूर्वी

### (अन्तगतुगम)

| ह सिष्यादाष्ट जायान निर्मा निर्माण नि |                                                                                                       |                                                                                                 | ( अन्यय                                 | 3117/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| विषयी उत्योगिश १८ सम्याग्याणि जीर्गेश मात्रा स्थापना स्थापना हुन्य स्थापना  | क्या व                                                                                                | <b>नि</b> गय                                                                                    | पृष्ठन                                  | त्रम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ित्तग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | एड न                                     |
| सवता, इस दावावा समाधान , जिल्हा विशेष कर्मा अविषय है।  • मिष्यादिष्ठ जीवावा पक अमानका प्रतिपद्धित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ धारत<br>श्रीत २ श्रीत<br>२ नाम<br>कार्य<br>४ बीन<br>यहाँ<br>उस्ति<br>उस्ति<br>ए<br>७ डिंग<br>१ प्री | १                                                                                               | 1 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | वस न<br>नाराय<br>भारताय<br>१२ माग<br>भारताय<br>वर<br>१२ साग<br>१३ उप<br>अह<br>१४ अह<br>अह<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भाय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारताय<br>भारत<br>भाय<br>भारत<br>भारत<br>भारत<br>भारत<br>भार<br>भारत<br>भार<br>भार<br>भार<br>भार<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ | तिमणारी जीवां ने जीवां ने जीवां मण्या नारा जीवां मण्या जीवा | 2 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 1 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                     | सकता, इस शकाका समाध<br>मिथ्यादृष्टि जीवीका व<br>जीवकी व्यवसा उत्दृष्ट्य त<br>का सादाहरूण निरुपण | प्रान<br>इक्                            | " z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | र जीउनी अपसी संवरः<br>स्माउना प्रतिपादन<br>उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ' રા                                     |

| :                                                                                                                                                             | षन्तरानुगम | विपय सूची                                             |                                                                                                  | (84)                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| मम न विषय                                                                                                                                                     | पृष्ठ न    | ] सम न                                                | विषय                                                                                             | प्रथ न                     |
| १ गतिमार्गणा<br>( नरकमति )<br>१८ नारिक्योम मिच्यारिट और<br>अस्पतसम्मक्तीर आयोक<br>माना और एक औरकी<br>अपक्षा जघन्य और उन्हर्ष्ट                                | २२ ३१      | निरूपण<br>२५ पचेदिर<br>तिर्यचप<br>तिर्यचये<br>योंका   | मित्रयंच, पचेदित<br>पीत भीर पचेदित<br>निमती मिष्यादी<br>दोनों अपेक्षाओं                          | हर<br>३३३७<br>ग            |
| अन्तर्रोका सोदाहरण निरूपण<br>१९ मारावियों में सामादनसम्य-<br>ग्हिए और सम्यग्निस्पादिए<br>जायोंका दोनों अपेक्षाओंसे<br>जघाय और उत्रुप अन्तरोंका                | २२ २३      | जधन्य है<br>२६ तीनों ।<br>सासादन<br>सम्योग<br>दोनों ह | ीर उत्रुष्ट अन्तर<br>प्रकारके तियँचीं<br>(सम्यग्दिष्ट औ<br>प्र्यादिष्ट जीयाँक<br>।पेक्षाओंसे जधन | <b>રે</b> ∿રેડ<br>મેં<br>દ |
| सदशन्त निरूपण<br>२० प्रथम पृथिषाने लेकर<br>सातर्षां पृथिषी तकके मिष्या<br>दृष्टि और अस्पत्रसम्यग्दिष्ट<br>नाराकेयाँके दोनों अपेशा                             | २४ २६      | ग्दणि तिर्थे<br>सार्थोंने :                           | ष्ट अन्तर<br>गरके ससयतसम्य<br>विज्ञा दोनों अपे<br>अधन्य और उत्तरप्र                              |                            |
| नारावधाव दाना कराशा<br>आँसे ज्ञाय और उन्तृष्ट<br>अन्तरावा दणा तपूष्व मति<br>पादन<br>२१ साता पृष्मिष्यों सासादन<br>सम्पर्टीश और सम्पन्मिया<br>दण्डा सार्वास्था | २७२८       | तियंचीका<br>ज्ञधन्य शी<br>२९ पचेदिय<br>पर्याप्तकॉक    | दोनॉ अपेशा                                                                                       | हर्न हर<br>हर्ने हर्न      |
| एक जीवकी अपेक्षा जघाय                                                                                                                                         | ₹ રુ       | मसि अध्<br>भन्तर                                      | प्य और उत्हर                                                                                     | <b>ሆ</b> ሳ <b>ሆ</b> ξ      |
|                                                                                                                                                               | १ ४६       | ३० मनुष्य, म<br>मनुष्यनारि                            | मनुष्यगति )<br>उप्यपर्यातक और<br>स्थादिश जीवींका                                                 | ४६ ५७                      |
| ज्ञां य और उप्तर अन्तर<br>२३ तियंच और मनुष्य जामके<br>क्तिने समय प्रधात सम्यक्त्य<br>और सपमासयम आदिको                                                         | ३१ ३२      | रेनेके प्रधा                                          | मनुष्याम जन<br>त्सात सप्ताहके<br>होनेपारी योग्य                                                  | <i>\$</i> £ 83             |
| प्राप्त कर सकते हैं, इस<br>विषयमें इक्षिण और उत्तर<br>प्रतिपत्तिके अनुसार दो                                                                                  |            | १२ उक्त तीनों<br>दनसम्पर्ग्टा                         | प्रवादने सासा<br>ए भार सम्य-                                                                     | , y                        |
| प्रकारने उपदेशोंका निरूपण<br>२४ सासादनसम्बन्धारियोंके रेकर<br>स्वतास्वत गुणस्थान तकके                                                                         | <b>३</b> २ | गमस्याराष्ट्र<br>१३ तीनों मदार<br>ग्हरि मनुष्ये       |                                                                                                  | 8600                       |
|                                                                                                                                                               | •          |                                                       |                                                                                                  | - 1                        |

ŗ

### ( अन्तगनुगम )

| उसके द्विषिय निर्देशना समु  कि क निरुपण  २  शोधसे अन्तरामुगमिनिदेश १२२ ६ मिप्पार्टीए जीयाँगना नाना और पर जीयशी अपेरहा बन्तर निर्देश पार्थ निरुप्त प्रमान स्थार अरहा बन्तर मिर्पार्टीए जीयाँग नाना जीर पर जायग्र पर्देश पार्थ करा हा मिर्पार्टीए जीयाँग पर जीय स्थार जायग्र करा हा मिर्पार्टीए जीयाँग सम्भान स्थार जायग्र करा हा मिर्पार्टीए जीयाँग स्थार जायग्र और उरहाए अन्तरामा स्थार जायग्र और अरहा जायग्र अरहा जायग्र और अरहा जायग्र अरहा जायग्र करा हा मोद्राहरण निरुप्त करा स्थार स्थार जायग्र करा हा स्थार करा हो स्थार करा हा स्थार करा हा स्थार करा हा स्थार करा हो स्थार करा हो स्थार करा हो स्थार करा है स्थार करा हो स्थार करा हो स्थार करा हो स्थार करा है स्थार है स्थार है स्था है स्थार है स्थार है स्थार है स्थार है स्थार है स्थार है स्था |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |            | •                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| विषयमी उत्योगिशा १ ४ प्रतालाका मालावरण श्रीर प्रतिता ।  २ सत्वराचुगमणी अपेशा निर्देश ।  ३ साम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काळ और साम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काळ और साम, स्वरूप काण प्रताला स्थल प्रताल काण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | थम न                                                                                            | नियय                                                                                                                                                                                       | र धप्र     | प्रम न                                                                                           | विचय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पुत्र                                        |
| उत्तर है अपने स्वरुप तथा उत्तर है अपने स्वरूपन गुण्यान तक नामा और पर आवर्ष अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रीर १<br>२ अन्तर<br>भेद-क<br>३ नाम,<br>काछ :<br>रूप श<br>४ कीनहे<br>यह क                      | ावारका मालाचरण<br>मिता।<br>गुनमानी संपेशा निर्देश<br>यन<br>स्यापना, इट्य, क्षेत्र,<br>और भाव, इन्य, क्षेत्र,<br>और भाव, इन्य, क्षेत्र,<br>न्तरका स्थलप निकास<br>मन्तरके प्रयोजन है,<br>नाम | <b>(</b> 8 | सम्याः<br>सानाः<br>हरणः<br>११ उपः ज<br>निस्पः<br>१२ सामाः<br>स्वयाः<br>स्वयाः<br>तथा त<br>सामाः  | मान्यार्गः अयो<br>विविधित स्वरत्तां वार्<br>विविधित स्वरत्तां वार्<br>विविधित स्वर्णाः स्वर्<br>विविधित स्वर्णाः व्यविधित<br>स्वर्णाः विविधित स्वर्णाः वार्<br>स्वर्णाः स्वर्णाः स्वरं स्वर्णाः स्वर्णाः स्वरं स्वर्णाः स् | हा<br>हो<br>हर<br>हा<br>हा<br>ज<br>ा<br>७-21 |
| ण मिष्याद्दीध् जीवोंका एक अन्तर्येश सोदाहरण निरूपण १ स्वर्येश अग्रय अपन्य मेर्गाहरण निरूपण १ स्वर्यक्ष मेर्गाहरण निरूपण १ स्वर्यक्ष मुद्राहर प्रकार १ स्वर्यक्ष मुद्राहर प्रकार अग्रयक्ष अग्रयक्ष अग्रयम् और अग्रयक्ष अग्रयम् और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उसक<br>किक<br>ओ<br>६ मिष्या<br>जीवॉब<br>पण, त<br>बतर,<br>पदॉकी                                  | हितिषय निर्देशका सयु<br>निरूपण २  यसे अन्तराजुगमनिदेश  दृष्टि जीयाँका नाना निर्वेश अन्तर निरू या सुत्र पटित ' णरिय णिरतर ' इन दोनों स्वाधिकार प्रतिस्वाधिकार                               | ४ २२       | उत्दृष्टः<br>१४ असयत<br>अप्रमत्तः<br>नानाः<br>अपेक्षाः<br>अत्यप्ति<br>पण<br>१५ चाराउप<br>नानाः   | वन्तर<br>सम्यग्दष्टिसे रेकर<br>स्वयन गुणस्थान तः<br>भौर पत्र जीवर्ष<br>जञ्च और उत्राः<br>। सोदाहरण निरु<br>शासक गुणस्थानीक<br>भौर पत्र जावकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77-13<br>6<br>7<br>1<br>2<br>23-80           |
| पहरुका मिध्यात्य नहीं हो<br>सक्ता, रस्त ताश्चार माधान<br>१५ मयोगिके यश्चीत और<br>पक्ष नियादिए जीगोंका पक्ष<br>जीयकी भेपेस्ता उत्तर प्रकातर<br>का सोदाहरण निरूपण ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ण मिया<br>जीवर्ड<br>अतरह<br>८ सम्यक्<br>होनेवा<br>पहलेक<br>सकता<br>९ मिय्या<br>जीवर्डी<br>का सो | दीर जीवां एक प्रयोश जाम ये अपेशा जाम ये में स्वाद्य जिल्ला कि एक स्वाद्य हो हैं से स्वाद्य में से                                                      | 23         | अन्तर्रोह<br>१६ चार्ते ह<br>केवलीका<br>जीवकी व<br>जल्हप्र आ<br>१७ सर्वाशिक<br>क्य जीवक<br>यमावका | ा सोदाहरण निरूपण<br>पक्ष और अयोगि<br>। नाना और एक<br>गेपेसा जधन्य और<br>तर<br>चलीने नाना और<br>गि अपेसा अत्तरके<br>प्रतिपादन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |

|                                                       |                                                                                                                                                                   | <b>स</b> ातसपुगः     | विषय सूची                                                               |                                                                                                                                     | (84)         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| भग म                                                  | विश्व                                                                                                                                                             | पृष्ठ म              | क्रम न                                                                  | विषय                                                                                                                                | प्रस न       |
| १८ मार्स<br>भारत                                      | रै गतिमार्गणा<br>( नग्बगति )<br>वेपॉमें मिध्यादष्टि और<br>त्यसम्बद्धाः आयोंवे                                                                                     |                      | निरूपण<br>२५ परेदिय                                                     | ासोपपत्तिक वातः<br>विवयन, पचेदिय<br>र्यात्र भीर पचेदिय                                                                              | देवे ३७      |
| माना<br>भपश<br>भन्तर<br>१° मार्रा<br>ग्टप्टि<br>जायों | भीर एक जीवनी  जियम भीर उप्पर्<br>जियम भीर उपप्र<br>जिम्मान्य मिल्याम्य<br>क्योंमें भागादनसम्बद्धाः<br>भार नम्यानिष्यार्थाः<br>कर्दानां भपशासीस<br>स्थार स्थार्थाः | १ २२२३               | तियंचपो<br>याँचा व<br>जघन्य भ<br>र६ तीनों प्र<br>सासाइन<br>सम्योगस      | निमती मिष्याहरि<br>रोनों भेपेशाभीके<br>रेर उत्पृष्ट भन्तर<br>रहारके तियेचीमें<br>सम्यग्हरि भीर<br>त्याहरि जीवींका<br>पेशाभीके जधन्य | ।<br>३७-३८   |
| शरध<br>२० मधम<br>सातव                                 | न्त्र निरूपण<br>पृथियीम हेन्द्रर<br>पृथियीम हेन्द्रर<br>पृथियी तन्त्रे मिथ्या<br>भीर असदतसम्बन्धरिट                                                               | २४ २६                | भीर उत्ह<br>२७ तीनों भक्<br>ग्दष्टि तियँ                                | ए अंतर<br>एके असयतसम्य<br>चित्रा दोनों अपे<br>स्पन्य और उत्हर                                                                       | ३८४१         |
| नाराव<br>ऑसे<br>सन्तरी                                | योंके दोनों अपेक्षा<br>ज्ञाप और उन्दृष्ट<br>कारणानपूषकाति                                                                                                         | <b>૨૭</b> ૨૮         | अन्तर<br>२८ तीनों भक्त<br>निर्येचाँका                                   | ारके सवतासवत<br>दोनों अपेशामींसे                                                                                                    | 84 83        |
| स्त्रयग<br>दृष्टि न<br>एक औ                           | ष्ट्रियिवयाँचे सामादन<br>रिष्टे और सम्परिमध्या<br>रिष्टियाँचा नाना और<br>विष्टी अपेशा जयाय<br>स्ट्रप्ट अन्तर                                                      | २७ <i>२८</i><br>२९३१ | । जयन्य भी<br>२९ पचेदिय<br>पर्याप्तकोकः                                 | र उत्हष्ट अन्तर<br>तिर्येच रुष्ध्य<br>। दोनों अपेक्षा<br>।य और उत्हष्ट                                                              | ४३४१<br>४५४६ |
| २२ तिर्येच                                            | ( तियचगति )<br>मिध्यादृष्टियाँका नाना                                                                                                                             | ३१-४६                | ३० मनुष्य, म्                                                           | मनुष्यगति )<br>उप्यपयाप्तक और<br>ध्यादिश्वजीवींका                                                                                   | ४६ ५७        |
| ज्ञधन्य<br>२३ तिर्यस<br>वितने                         | रक जीयकी अपेक्षा<br>आर उत्रप्ट अन्तर<br>और मनुष्य जामके<br>समयपधात् सम्यक्त्य<br>तपमासयम आदिको                                                                    | ३१ ३२                | अप्तर<br>३१ भोगभूमिप<br>लेनेके प्रधा                                    | मनुष्याम जम<br>च सात सप्ताहके<br>होनेयाली योग्य                                                                                     | ४६ ४७        |
| भ्राप्त<br>विषयमें<br>भातपरि<br>भ्रकारक               | कर समन हैं, इस<br>दक्षिण और उत्तर<br>तम अनुसार दा<br>उपदेशींका निरूपण                                                                                             | 32                   | ताका घणन<br>३२ उक्त तीनों<br>दनसम्पन्ती<br>ग्मिच्यादिक<br>३३ तीनों मकार | महारके सासा<br>हे और सम्य<br>मनुष्योंका अन्तर                                                                                       | ४७<br>४८ ५०  |
|                                                       | नसम्यग्द्रष्टियों से लेकर<br>तयत गुणस्थान तकके                                                                                                                    | ł                    | रद ताना भकाए<br>ग्हरि मनुष्यो                                           |                                                                                                                                     | ५० ५१        |
|                                                       |                                                                                                                                                                   |                      |                                                                         |                                                                                                                                     |              |

(अन्तगनुगम)

| श्रम न                                        | दिय <del>य</del>                                                                                                                   | 7ुगुन              | গিম ল                                               | farm                                                                                           |                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| १ घवर<br>श्रीर<br>२ अन्तः<br>भेदन्य           | १<br>निषयमी उत्थानिमा<br>प्रवास्का मगलाचरण<br>मितिमा<br>एतुगमकी संपेक्षा निर्देश<br>स्थन                                           | राग्र न<br>१४<br>, | नामा ज<br>दरण ज                                     |                                                                                                | ा<br>(न<br>र        |
| कार<br>रूप ट<br>४ कीनरे<br>यह व               | स्यापना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>श्रीर माव,इन छह भेद<br>क्तरना स्वरूप निरूपण<br>ने अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरके एकार्य<br>हिनाम | 13                 | मार्थाम<br>पत्र जीव<br>हरण ज<br>तथा तत्र<br>ऑका म   | ष्याद्यक्षि जीयौर<br>स्रो अपेक्षा सारा<br>प्रत्ये अन्तर निरुप्त<br>(नर्गन अनेक द्यारा<br>माधान | ि<br>ज<br>र<br>१ ११ |
| ७ सन्तर<br>उसके                               | त्ताम<br>तिनुगमरा स्वरूप तथा<br>विविध निर्देशका संयु<br>निरूपण                                                                     | ₹<br>"             | े उत्रष्ट व<br>रेड समयनर                            | जीर्योका सोदाहरण<br>म्नर<br>गम्यग्दिष्टेमे ेन्कर<br>गम्यग्दीष्टमे नेकर                         | 77-73               |
| ६ मिथ्य<br>जीवॉर<br>पण, त                     | हिष्टि जीवॉका नाना<br>की व्यवसा अन्तर निरू<br>तथा सुप्र पटित ' प्रारंग                                                             | ४ २२               | नाना व<br>वेपशा उ<br>व तराँका<br>पण<br>१७ चाराँ उपश | तिर एक जीवकी<br>तप्य और उत्त्रष्ट<br>सोदाहरण निर्<br>तप्रकारतीको                               | <b>१३-</b> १३       |
| पदाक<br>७ मिध्य<br>जीवक                       | णिरतर' इन दोना<br>सायकता प्रतिपादन<br>व्हिष्ट अगिंका एक<br>विश्वपक्षा अधन्य                                                        | 80                 | अपेशा अ<br>अन्तरीका                                 | रि एक जीवकी<br>धन्य और उत्हर<br>सोदाहरणनिरूपण                                                  | १७-२०               |
| श्रातर<br>८ सम्यप्<br>होनेप<br>पहल्द<br>सक्ता | का सोदाहरण निरूपण<br>त्व इंटेनेने पश्चात्<br>त्व इंटेनेने पश्चात्<br>त्व अतिम मिथ्यात्व<br>त मिथ्यात्व नहीं हो                     | ٥                  | केवरीमा<br>जीवमी खे<br>उत्तर घ बन्द<br>१७ संयोगिक   | रशिके नाना और                                                                                  | २० २१               |
| र ।मध्या<br>जीवर्द<br>कासो                    | हिए जीनिया एक<br>विश्व जिल्ला एक<br>विश्व जिल्ला क्षेत्र<br>दाहरण निरूपण<br>निसम्पन्हीय सीर                                        | ۳                  | एक जीवर्क<br>समाप्रका व<br>आदेशमे अन्त              | ą                                                                                              | રદ<br>૨-૧૭९         |
|                                               |                                                                                                                                    |                    |                                                     |                                                                                                |                     |

|                                                         |                                                                                                                                            | <b>अ</b> त्तरानुगः    | विषय सूची                                       |                                                                                                                                | ( 84 )                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| क्रम न                                                  | विपय                                                                                                                                       | ष्ट्र न               | मिम स                                           | विषय                                                                                                                           | पृष्ट न                   |
|                                                         | १ गतिमार्गणा<br>( नरक्गति )<br>। यॉमें मिच्यादिष्ट और<br>तसम्यन्दिष्ट आर्थों                                                               |                       | निरूप<br>५५ पचि                                 | (यतियँच, प्राटित<br>गर्याप्त श्रीर प्रोटित                                                                                     | े <b>३३३</b> ७<br>य       |
| व्यपक्षा<br>व्यन्तराँ<br>१९ नारावि<br>ग्हिए र<br>जायाँव | कार एक जीवन<br>जियम कीर उत्तर<br>का सोदाहरणनिक्स<br>मोंमें सासादनमध्य<br>कीर सम्यग्मिध्याहरि<br>जोर उत्तर प्रसामीसे<br>कीर उत्तर प्रसामीसे | इ<br>स २२२३<br>-<br>! | र्योदा<br>जघाय<br>२८ तीनों<br>सासाद<br>सम्यक्ति | गोनिमती मिथ्याडी<br>दोनों भेपसाथीं<br>और उत्रुप्त क्षार<br>मकारवे तियेगीं<br>नसम्बन्धि भी<br>मध्याडिए जीवींक<br>अपेशाओंसे जम्म | प<br>३७-३∕<br>ग<br>र<br>ा |
| सदश<br>२० प्रथम                                         | भार उत्दृष्ट स्र तरायः<br>त निरूपण<br>पृथिचीमे हेक्स<br>i पृथिची तकके मिथ्या                                                               | २४ २६                 | शीर उत<br>२७ तीनों प्र                          | र ध अतर<br>वारवे असयतसम्य                                                                                                      | \$/ ¥{                    |
| दृष्टि थ<br>नारांके<br>ऑसे                              | पूर्विया तक्क मध्या<br>ग्रेट अस्वतसम्बन्हिए<br>योंके दोनों अपेक्षा<br>जधाय श्रीर उत्स्पर<br>का दृष्टा तपुत्रक प्रति                        |                       | धार्थीते<br>शतर<br>२८ तीनीं प्र                 | यं ग्रेंका दोनों अप<br>जिप्तय और उत्तर प्र<br>कारके समस्तासयत                                                                  | 81.83                     |
| पादा<br>२१ साता प्<br>सम्यन्ट<br>दिए ना                 | पि दियों के सामादन<br>पि श्रीर सम्पन्मिप्या<br>रिक्षीर सम्पन्मिप्या<br>रिक्षियों का नाना श्रीर<br>यकी अपेक्षा जयन्य                        | २७ २८                 | जयय ध<br>२९ पचेद्रिय<br>पर्याप्तकों<br>ऑसे ज    | ा दोनों भेपेशाभीसे<br>गेर उत्हुछ भन्तर<br>। तियुच रुप्य<br>का दानों भपसा<br>प्रिय भीर उत्हुछ                                   | 85.84                     |
|                                                         | पृष्ट अत्तर<br>-                                                                                                                           | २०३१                  | भागर                                            |                                                                                                                                | R. 8£                     |
| शीर प                                                   | (तियचगति)<br>मिध्यादण्याँवानाना<br>व जीववी भपेशा<br>भीर उल्लुष्ट भन्तर                                                                     | ३१ ४६<br>३१ ३२        | ३० मनुष्य, व<br>मनुष्यना<br>अंतर                | ( मनुष्यगति )<br>मनुष्यपर्यातक श्रीर<br>मिष्यादृष्टिजीवाँका                                                                    | ४६४७                      |
| वितने र<br>और स                                         | भीर मनुष्य जन्मके<br>तमय पद्मात् सम्यक्तय<br>विमासयम आदिको<br>कर सकते हैं, इस                                                              |                       | रेनेके पश                                       | ज मनुष्याम जम<br>गत् सात सप्तादब<br>होनेषाली योग्य<br>न                                                                        | v.s                       |
| विषयमें<br>मतिपश्चि<br>प्रकारके<br>२४ सासादन            | दक्षिण भार उत्तर<br>क्षे अनुसार दा<br>उपदर्शीका निरुपण<br>तसायम्टिष्टियोंने लेकर                                                           | 12                    | दनसम्बद्धाः<br>गिमध्याद्धी<br>१३ कार्नो महा     | प्रवादि सामा<br>हि और सम्पर<br>प्रमुप्पांचा मन्तर<br>हि मनदनसम्प                                                               | 80.00                     |
| समतास                                                   | यत गुणस्थान तकके                                                                                                                           | ł                     | न्दप्रि मनुष                                    | योंचा अन्तर                                                                                                                    | ****                      |
|                                                         |                                                                                                                                            |                       |                                                 |                                                                                                                                |                           |

(अन्तगनुगम)

|                                    |                                                                                                                |         | • ,                           |                                                                                            |              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| त्रम न                             | नियय                                                                                                           | पृष्ठ न | प्रम न                        | <b>ाि</b> गय                                                                               | সূত্র ব      |
| श्रीर                              | १<br>निषयरी उत्थानिरा<br>राकारका मगलाचरक<br>मतिका<br>राजुगमरी अपेक्षा निर्देश                                  | ,       | नाना उ<br>दरण ज               | मण्याद्यक्ष जायाँ<br>विज्ञादी भयेषा साद<br>विज्ञादी भयेषा साद<br>विज्ञादी के स्टब्स्ट अस्त | प्<br>प्रमुख |
| भेद्-<br>३ नामः<br>काल             | हथन<br>, स्यापना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>और भाव,हन छह भेद<br>क्सरका स्वरूप निरूपण                                 | ,       | १२ मामार<br>मर्म्याम<br>एक जी | नसम्यग्दिष्ट औ<br>स्थादिष्ट जीवॉक<br>यदी अपेक्षा सोटा<br>यद्य अप्तर निरूप्त                | ī            |
| ४ कीन<br>यह व                      | से अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अत्तरके एकाय<br>काम                                                             | ·       | तथातः<br>ऑकास                 | रतगत अनेक द्वाका<br>माधान                                                                  | e_2{         |
| ४ अन्तः<br>उसके                    | र नाम<br>राजुगमरा स्वरूप तथा<br>विविध निर्देशका संयु<br>निरूपण                                                 | 3       | उत्रष्ट व<br>रेड समयतर        | तम्यग्दिष्टेसे लेकर                                                                        | 11-13        |
| ६ मिथ्य                            | २<br>विषसे अन्तरानुगमनिदेश<br>विष्ट्र जीवोंका नाना                                                             | ४२२     | नाना व<br>विपेशाः<br>अन्तरोंक | त्यत गुणम्यान तक<br>गीर एक जीवकी<br>नय्य और उत्हष्ट<br>। सोदाहरण निरू                      |              |
| पण, र<br>सतर,<br>पद <del>ीर्</del> | की अपेक्षा अन्तर निरू<br>तथा सूत्र पठित 'णित्य<br>, णिरतर' इन दोनों<br>। साथकता प्रतिपादन<br>गदिए जीवीका एउ    | ક લ     | नाना औ<br>संपेक्षाः ३         | तामक गुणस्थानोंका<br>गैर एक जीवकी<br>तघन्य और उत्स्रष्ट                                    |              |
| जीवक<br>श्रातर<br>८ सम्यद<br>होनेव | ति अपेक्षा जघय<br>वासोदाहरण निरूपण<br>स्टाइटनेने पश्चात्<br>स्टाइटनेने पश्चात्                                 | 4       | १६ चारों श<br>वेचलीका         | सादाहरण निरूपण<br>पक् सीर सयोगि<br>नाना और एक<br>पेक्षा जघन्य और<br>तर                     | ₹0°₹°        |
| सकत<br>९ मिष्य<br>जीवक             | हा मिष्यात्व नहीं हो<br>१,६स शकाका समाधान<br>१९६५ जीवाँका एक<br>१ अपसा उत्स्व अत्र तर<br>१ इपसा उत्स्व अत्र तर | ,,      | १७ सयोगिक                     | य शेके नाना और<br>ी अपेक्षा अन्तरके                                                        | ર!,          |
| <b>१०</b> सासा                     | इनसम्यन्द्रष्टि बीर                                                                                            | ٤       | आदेशमे अन्त                   | र<br>अगनुगमनिर्देश २१                                                                      | २ १७९        |

| अत्तरागुगम विषय स्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( १५ )                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| श्य म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पिपय                                                                                                                                                                              | १ष्ठ म                           | विमेश                                                 | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रध न                  |
| १८ मार्गा<br>ससय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १ गतिमार्यणा<br>( नग्वगति )<br>पॉम मिच्यादिष्ट भीर<br>नगम्यन्दर्षिः अधिने                                                                                                         |                                  | र पारि<br>रिया                                        | वितिवैच, पानिहर<br>पर्यात भीर पचे कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ <b>\$ \$ \$ 0</b>    |
| भपशा<br>भन्तर<br>१० मार्राव<br>ग्टप्टिः<br>जीपाँव<br>जपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भीर एक जीवनी<br>जिपन्य भीर उन्हर्ण<br>का नेतदाहरण निरूपण<br>योंमें सान्तादनसम्बन्धीर सम्यान्त्रप्राहिष्ट<br>विर सम्यान्त्रप्राहिष्ट<br>त्र दानों भेपेशामीस<br>भीर उत्रष्ट भातरीका | र २२२३<br>•                      | याँका<br>जध्य<br>२६ तीनाँ<br>सासाव<br>सम्योग<br>दोनाँ | पोनिमती मिष्यादी<br>दोनों भेपेशाओं<br>भीर उत्तर छ भातर<br>मकारके तियेंचों<br>नसम्पन्दिए भीः<br>मध्यादिए जीयोंक<br>भेपेशाओंने जघन्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ते<br>३७-३८<br>में<br>ए |
| २० मधम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्र निरूपण<br>पृथिपीस् रेक्टर                                                                                                                                                     | २४ २६                            | ২৬ বীনাঁঃ                                             | रप्ट अतर<br>वारके असयतसम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹∕ 8१                   |
| दिए के सामित के सामि | मिध्यादृष्टियाँ माना<br>(क जीयका भेपसा<br>भार उत्रष्ट भ तर<br>भीर मनुष्य जामके<br>तम्य प्रधान सम्यक्ता<br>प्रमासयम भादिको<br>कर सकते हैं, इस<br>दक्षिण और उत्तर                   | २७ १८<br>२० ३१<br>३१-४६<br>३१ ३२ | श्तामीं श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री       | प्रयोग दोनों अपे ज्ञय भीर उद्युष्ट ज्ञाप भीर उद्युष्ट (मञ्जूप्यावि) म्युप्यपंत्रक और मिष्यादिष्ट जीयोग ज्ञाप भीर ज्ञाप म्युप्यपंत्रक और मिष्यादिष्ट जीयोग ज्ञाप भार सत्ताह्वे होनेपाली योग्य ज्ञाप स्ताह्वे होनेपाली योग्य ज्ञाप सार्वाह्वे होनेपाली स्ताह्वे | 8 8 8 8                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | यत गुणस्थान तवक                                                                                                                                                                   | ı                                |                                                       | योंका भन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५० ५१                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |

#### (अन्तरानुगम)

|                                       |                                                                                  | ( -1.0  | ((344)                        |                                                                                           |                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| श्म न                                 | विषय                                                                             | पृष्ठ न | श्रम न                        | विषय                                                                                      | গুষ্ঠ ৰ               |
| श्रीरः<br>२ अन्तर                     | १<br>निषयकी उत्थानिका<br>ाकारका मगलाचरण<br>मतिका<br>गुरामकी खेपेशा निर्देश       | ţ-8     | नाना र्ज<br>दरण जः            | ाष्ट्रवाहष्टि जीवाँ<br>विदेशि अपेक्षा सीव<br>प्रन्य अन्तर प्रतिपाः<br>प्रोका उत्हष्ट अन्त | त<br>स्न ७            |
| काल व                                 | स्यापना, इच्य, क्षेत्र,<br>शीरभाव, इन छह भेद                                     | ,,      | १२ सासादः<br>सम्योग<br>एक जीव | नसम्यग्हीष्ट औ<br>य्यादिष्ट जीर्योव<br>स्री वर्षेक्षा सीट                                 | FT                    |
| ४ कीनसे                               | न्तरका स्त्रहण निरूपण<br>र अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरके प्ररार्थ          | १३      | हरण अध<br>तथा तद<br>थोंका स   | बन्य अन्तरनिरूप<br>न्तर्गत अनेक दाका<br>माधान                                             | ण<br>!<br>°-११        |
| ७ झ⊤तर<br>उसके                        | नाम<br>ानुगमका स्त्रक्षप्तया<br>द्विपिध निर्देशका संयु<br>निरूपण                 | ₹ .     | उत्रूप य                      | त्रीयोंका सोदाहरण<br>न्तर<br>म्यग्टिप्टेसे ेकर                                            | ₹१-१३                 |
|                                       | . २                                                                              | "       | नाना य                        | यत गुणस्थान तक<br>रिप्युजीयरी                                                             | 1                     |
| ६ मिथ्या<br>जीवीं                     | धमे अन्तरानुगमनिर्देश<br>दृष्टि जीयोंका नाना<br>गियपसा स्टातर निरू               | ४२२     | अन्तरोंका<br>पण               | ायाय और उत्रष्ट<br>सोदाहरण निरू                                                           | <b>१३-</b> १७         |
| सत्रर,<br>परार्वा                     | या सूत्र पटित 'बात्यि<br>णिरतर' इन दोनों<br>श्मायकता प्रतिपादन<br>इप्टिजीयोका एक | ४५      | नाना श्री<br>अपेक्षाज         | गमक मुणस्वानीका<br>र एक जीवकी<br>घन्य और उत्स्रष्ट<br>सोदाहरण निरूपण                      |                       |
| आयश्<br>अन्तरः<br>८ सम्बद्ध<br>दोनेवा | ा थपशा जयप<br>कासोदाहरणनिकपण<br>व्य प्रश्नेक प्रधान्<br>व्य प्रश्नेक प्रधान्     |         | १६ चारों क्षप<br>केयलीका      | क्षीर अयोगि<br>नाना और एक<br>स्थाजधन्य और                                                 | ao 28                 |
| सम्बद्धाः<br>१ मिथ्याः<br>जीवधी       | त निष्याच नहीं हो<br>इस शकाका समाधान<br>दियं जीवोंका एक<br>अमरा उन्हर मनर        | ,,      | <b>१७ सयोगिक्य</b>            | रीके नाना और<br>। अपेक्षा अन्तरके                                                         | ٠٠<br>عد <sub>ر</sub> |
| to Breit                              | राष्ट्रच निरूपण<br>निरुप्याद्वीप्र श्रार                                         | ٤       | आदेशमे अत                     | ३<br>गनुगमनिदंग २                                                                         | २ १७९                 |

|            |                                                                                                                                                                                  | <b>अ</b> न्तरा <b>नु</b> गम | विषय सूची                                                                                                                                                                                                  | (84)                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| म          | ान विषय                                                                                                                                                                          | पृष्ठ न                     | ममन विषय                                                                                                                                                                                                   | पृष्ट न              |
| १८         | १ गतिभागेणा<br>( नग्दगति )<br>नारिवर्धोमें मिष्ट्यादिष्ट और<br>अस्पतस्मयन्दिष्ट आयोंने<br>नाना और एक जीववरी                                                                      | २२ ३१                       | तिर्येचीं वा सोपपत्तिक बन्तर<br>निरूपण<br>२५ पर्येद्रियतिर्यंच, पर्येद्रिय<br>तिर्येचपर्यात बीर पर्येद्रिय<br>तिर्येचपोनमृती मिध्यादिष्ट                                                                   | <b>३३</b> ३ <i>७</i> |
| १९         | व्यवेक्षा ज्ञच्य और उत्तर व<br>व तर्रोवा सोदाहरण निरूपण<br>नारिष्यों में सासादनग्दार<br>ग्हिए और सामाग्मिस्पारिष्ठ<br>जायांवा होना व्यवसामीस<br>ज्ञाप भीर उत्तर व तर्रोवा        | २२२३                        | योंता दोलों अपेशाओंत<br>जग्र य और उत्तर छ अतर<br>२६ तीनों प्रवारके तियेंग्रीम<br>सासाइनसम्पादि जीयोंता<br>सम्पम्पिटपादि जीयोंता<br>दोनों अपेशामीन ज्ञाप स                                                  | ३७३८                 |
| २०         | सहरा त निरूपण<br>प्रथम पृथिपीसे टेकर<br>सातर्पी पृथिपी तकके मिथ्या<br>रहि और असयतसम्बग्हरि                                                                                       | २४ २६                       | श्रीर उत्पृष्ट झन्तर<br>२७ तीनों प्रवादके सत्त्वपतत्त्वय<br>ग्टिष्टि तिर्वेचीका दोनों सप<br>राभोंते जवन्य श्रीर उत्पृष्ट                                                                                   | \$/8 <b>{</b>        |
| ٦ <b>१</b> | नारिक्यों दे दोनों अपेशा<br>आंम अपन्य शार उप्ष्ट<br>अन्तरांका दशा तप्प्य मित<br>पादन<br>सातां पृथिषियों के सानादन<br>सम्पादिष्ट और सम्पामित्या<br>दशि नारिक्यों का नाना और       | २७ २८                       | संतर २८ तीनों प्रवादे संपतामयत्र तिर्येषां दोनों भेपेशामीने ज्ञप्य भीर उत्तर्थ सन्तर २९ पचेद्विय निर्येख रूप्या<br>पर्यात्वर्षेत्र सिर्येख रूप्य<br>पर्यात्वर्षेत्र दानों भेपेशा<br>भीरी ज्ञय्य और उत्तर्थ | as ar                |
|            | एक जीपकी श्रेपेशा जयाय<br>आर उत्स्रष्ट शतर                                                                                                                                       | २०३१                        | मतर<br>(मनुष्यगति) १                                                                                                                                                                                       | ४ ४६<br>४८ ५७        |
| વર         | ( तियंचगति )<br>तिर्यच भिष्यादिष्याँका नाना                                                                                                                                      | ३१-४६                       | ३० माज्य, माज्यपर्यातक और<br>माज्यना मिल्यादिष्ट जीवीका                                                                                                                                                    | 14 40                |
| 43         | शीर एवं जीववी अपेशा<br>ज्ञचन्य शीर उत्रष्ट ए सतर<br>तिया और मनुष्य जन्मवे<br>वितन समय प्रधात सम्यवस्य                                                                            | <b>11 12</b>                | भारतः<br>१६ भोगभृभित्र मनुष्यामे कृत्म<br>रुतेहे प्रमात् गात शतहरे<br>द्वारा मात्र होनेवाली योग्य                                                                                                          | ¥{ ¥3                |
| વય         | हीर सवमासवम भादिको<br>प्राप्त कर सकत है, इस<br>विषयमें वृद्दिक्त भार उत्तर<br>प्राप्तपालके अनुस्तर का<br>सकारच उपद्गाका निकरण<br>सासाइनसम्बद्धियाँग निकर<br>सवसासवत गुणस्थान तकक | 22                          | तावा वयन<br>१२ उस तीनों प्रवादवे सामा<br>इनसायण्टिश और सारा-<br>व्याप्याटिश प्रमुखावा प्रमार<br>११ तीनों प्रवादशे समयतसार                                                                                  | ¥2 44<br>44 44       |
|            |                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                                                            |                      |

#### ( अन्तरानुगम )

|                                                                                                                                                                                     | -       | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रमम विषय                                                                                                                                                                          | पृष्ठ न | ∣प्रमच निषय पृष्ठः                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १                                                                                                                                                                                   | {-8     | सम्यग्निष्ट्यादृष्टि जीवाँमा<br>माना जीवाँमी बपेक्षा मोदा<br>हरण जवन्य बन्तर प्रनिपादन<br>११ उस जीवाँमा उत्तरृष्ट बन्तर<br>निरूपण<br>१० सासादनमध्यादृष्टि और<br>सम्यग्निष्ट्यादृष्टि जीवाँमा<br>एक जीवनी अपेक्षा सोदा<br>हरण जवन्य अतर निरूपण<br>तथा तदन्तर्गत बनेक शका |
| यह यताकर अत्तरके प्राथ<br>पाचक नाम                                                                                                                                                  | 3       | र्थों समाधान ९-१<br>१३ उपर्युक्त जीवीं ना सोदाहरण                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>अन्तरानुगमका स्वरूप तथा</li> <li>उसके द्विधिय निर्देशका समु</li> <li>किक निरुपण</li> </ul>                                                                                 | "       | उत्रष्ट धन्तर ११-1६<br>१४ असयतसम्यग्दिष्टेसे लेकर<br>अप्रमत्तसम्यत गुणस्थान तक<br>नाना और एक जीवकी                                                                                                                                                                      |
| आपमे अन्तरानुगमिनदेश<br>६ निष्यारिष्ट जीवोंका जाना<br>जीवोंकी मेपेशा बनर निरु                                                                                                       | ४ २२    | अपेशा ज्ञान्य और उत्तर ए<br>अतरावा सोदाहरण निक<br>पण १३-१७                                                                                                                                                                                                              |
| पण, तथा सूत्र परित ' धारिय<br>अनुद, धिरतार' इन दोता<br>पदार्थी माथवता प्रतिपादन<br>७ मिथ्यार्दि जीवीका एक<br>जीवकी अगमा जाग्य<br>अनुवास मानाहरून किराया<br>८ सम्बन्ध ग्रुटनक प्रशान | 8.      | १० चारों उपज्ञामक गुणस्यानींका<br>माना और पक्त ज्ञायकी<br>भेपका ज्ञान्य और उत्तृष्ट<br>अतरांका सोदाहरण निक्रण १०२०<br>१८ चारों सपक और अयोगि<br>केयरीका नाना और पक्<br>ज्ञायको अपेक्सा ज्ञाय और                                                                          |
| होनवण्या आजम मिष्याचे<br>पहण्या मध्याचा नहीं हा<br>सक्ता हम गशहा समाधान<br>९ मिष्याचा व्यवसाय व्यवसाय स्थापन<br>अवसी अपना स्वाप्त व्यवसाय स्थापन                                    | ,       | जावना अपना ज्ञय प आर<br>उत्प्रष्ट प्रतार २०२१<br>१५ सर्वेशिक्यणीन साता और<br>एक जीवनी अवस्ता अतरके<br>असावना प्रतिवादन २१                                                                                                                                               |
| का भारागाय भवताः<br>१० सास्त्रमण्डादः शार                                                                                                                                           | ٤       | ३<br>आरेटामे अन्तरातुगमनिर्देश २२१७९                                                                                                                                                                                                                                    |

| वातरागुगम विषय सूची                     |                                                                                                                                      |            |                                             |                                                                                                                    |                |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| <b>व</b> स स                            | विषय                                                                                                                                 | पृष्ठ म    | वस स                                        | विषय                                                                                                               | पृष्ठ न        |  |
| शस्य<br>माना                            | १ गतिमार्गणा<br>( मग्दगति )<br>वर्षोमें मिच्याद्यक्ष और<br>तमम्बन्दाद्य और्षोके<br>और दक् औरवी                                       | २२ ३१      | निरूप<br>२५ प्रोती<br>तियुँच<br>तियुँच      | विश्वासीपपत्तिक अन्तर<br>ण<br>द्रयतियँच, पचेद्रिय<br>पर्यात और पचेद्रिय<br>योनिमती मिष्याहिष्ट<br>दोनों अपेक्षाओंस | ३३ ३७          |  |
| धन्तरं<br>१९ नार्रा<br>ग्टप्टि<br>जायों | ा अघाय और उत्हर<br>तेषा मादाहरण निरूपण<br>वर्षोम सामादनसम्य-<br>और सम्यग्मिष्यादिष्ट<br>का दोनों भेपेशामास<br>वर्षार उत्हर धमन्तरीका | •          | जधन्य<br>२६ तीनों<br>सासा<br>सम्या<br>दोनों | धीर उत्रष्ट ध तर<br>प्रकारके तिर्वेचों में<br>इनसम्यग्हिए और<br>मिष्याहिए जीवोंका<br>अपेशाओं से जघन्य              | ३७-३८          |  |
| सदय<br>२० प्रथम<br>सात्र                | ात निरूपण्                                                                                                                           | २४२६       | २७ तीनों<br>ग्टरि                           | इस्ट अन्तर<br>प्रकारके असयतसम्य<br>तियँचोंका दोनों अपे<br>से ज्ञघन्य और उस्टप्ट                                    | ₹⁄ ४१          |  |
| नार्य<br>ऑस                             | देयों दे दोनों अपेक्षा<br>अध्यय धार उल्टप्ट<br>लेंदा दशालपूषक प्रति                                                                  |            | तियंचे                                      | :<br>प्रकारके सयतास्यत<br>गॅका दोनों अपेक्षाओंसे<br>और उत्कृष्ट अन्तर                                              | 88 88<br>83 84 |  |
| २१ सात<br>सम्य<br>र्राष्ट्र             | १ पृथिषियों के सामादन<br>ग्टिष्टि शेर सम्यग्मिप्या<br>नारावियों का नाना भीर<br>जीवकी क्षेपक्षा जधाय                                  | :          | २९ पचेति<br>पर्याप्त                        | द्रय तिर्पेच रूप्य<br>रॉक्स दोनों अपेक्स<br>जयम और उत्सृष्ट                                                        |                |  |
|                                         | उत्रृष्ट भतर                                                                                                                         | २०३१       | બન્તર                                       | _                                                                                                                  | ४५४६<br>४६ ५७  |  |
| จจ ให้ขึ้                               | ( तिर्यचगति )<br>च मिध्यादिधर्योकानान                                                                                                | ३१-४६<br>१ |                                             | (मनुष्यगति)<br>, मनुष्यपर्याप्तकः और<br>नामिष्यादृष्टिजीयोका                                                       |                |  |
| अधन<br>२३ तिये<br>वित                   | यक् जीयकी अपेक्षा<br>यक्षीर उत्दृष्ट अन्तर<br>च और मनुष्य जनके<br>नेसमयपद्यात् सम्यक्त                                               | ૧<br>૧     | रेने वे                                     | ्<br>१मिज मनुष्यॉमॅ जम<br>पद्मात् सात सप्ताहके<br>प्राप्त होनेवाली योग्य                                           | ४६ ४७          |  |
| म्राप्त<br>विप                          | ंसयमासयम <sup>े</sup> आदिवो<br>( कर सक्ते हैं, इस<br>यमॅं दक्षिण और उत्तर<br>पत्तिके अनुसार दा                                       |            | ताका<br>३२ उस त<br>दनसम                     | वर्णन<br>तिनो प्रकारके सासा<br>प्रगटिष्ट और सम्य                                                                   | 80             |  |
| प्रवास<br>२४ सार                        | रते उपदर्शीका निरूपण<br>शदनसम्पर्टिष्योसे लेक<br>तासयत गुणस्थान तक्के                                                                | ₹          | ३३ तीनों                                    | तहरि मनुष्यों ना अन्तर<br>प्रकारके असपतसम्य<br>मनुष्यों ना सन्तर                                                   | ४८ ५०<br>५० ५१ |  |
|                                         |                                                                                                                                      |            |                                             |                                                                                                                    |                |  |

#### (अन्तरानुगम)

| त्रम न                       | विषय                                                                                                               | पृष्ठ न    | भम न                             | निषय                                                                                | पृष्ठ न        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| र्थार<br>२ सन्त              | १<br>निषयनी उत्यानिमा<br>रामारका मगलाचरण<br>मतिमा<br>रानुगमकी मेपेशा निर्देश                                       | <b>†</b> 8 | माना जी<br>हरण जर                | ष्यादृष्टि जीवाँर<br>प्रोरी बेपेसा मोदा<br>प्रयबन्तर प्रतिपाद<br>बॉरा उत्सृष्ट बाता | ।<br>ন ৩       |
| भेद्र-१<br>३ नामः<br>काल     | हथन<br>, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>भौरभाव,इन छह मेद                                                             | ,,         |                                  | त्मम्यग्दीष्ट और<br>थ्यादिष्ट जीर्गेक<br>की बंपेक्षा सोदा                           | T              |
| रुप व<br>४ की तर्<br>यह व    | क्लरका स्वरूप निरूपण<br>ने भातरमे प्रयोजन है,<br>नाकर मातरक प्रवाय                                                 | 13         | हरण जः                           | ान्य अन्तर निरूपण<br>न्तर्गत अनेक दाका                                              | Ţ              |
| ५ सन्तः<br>उसके              | र नाम<br>गनुगमना स्थरूप तथा<br>डिपिय निर्देशकासयु                                                                  | 3          | १३ उपर्युक्तः<br>उत्दृष्ट्य      | नीर्योका सोदाहरण                                                                    | 11-11          |
| ä                            | निक्यन<br>२<br>तेषमे अन्तरानुगमनिद्ग                                                                               | "<br>당 २२  | थप्रमत्तस्<br>नाना थ             | यत गुणस्थान तक<br>ार एक जीवकी<br>ाउथ और उत्रप्ट                                     |                |
| ६ विषय<br>जीवी<br>पत्र       | तारिश्र जीयोंका नाना<br>की मेगेशा अन्तर निर्म<br>नेपा सुव पश्चित की लागि                                           |            | अ <sup>-</sup> तराँका<br>पण      | सोदाहरण निक<br>गमन गुणस्थानाँ ना                                                    | t3-f3          |
| धनर<br>पर्राप                | िएतर दिन दोनो<br>ध नाग्यामानिपादन<br>पुर्दाष्ट्र सीमोद्या वक                                                       | ٤٠         | नाना धी<br>अपेक्षा ज<br>अन्तरीका | र पक्ष जीयकी<br>याय और उत्प्रष्ट<br>सादाहरण निरुपण                                  | १५-२०          |
| सन्तर<br>८ सम्ब<br>हेन्दर    | स्त भारता ज्ञापा<br>रहासान्द्रस्य निकान<br>हम्य ग्रुटनक प्रधान्<br>रात्रा भारत्य जिल्लाम्य<br>का जिल्लाम्य नहीं हा |            | वयरीका                           | क्षिरधयोगि<br>नाना औरएक<br>ग्रसाजधय और<br>गर                                        | <b>₹</b> 0 2 ₹ |
| 9 (ALL)<br>■ (ALL)<br>= ELE) | त्र इस कारा सम्मानम्<br>वर्षे क्षेत्री स्ट<br>इ.स.च्या सम्बद्धाः                                                   | .          | १ अस्यागिका                      | िके पाना और<br>विश्वकाशकात्रक                                                       | ٠,             |
| fa.m.                        | न्द्रसम्पर्देषु अप्                                                                                                | ٤          | आरेतामे अन                       | ३<br>गनुगमनिर्देग २१                                                                | ર ૧૦૧          |

| अन्तरानुगम विषय सूची                                |                                                                                                                                 |            |                                    |                                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| मस स                                                | विषय                                                                                                                            | १ष्ठ न     | विम न                              | विषय                                                                                                          | पृष्ठ व          |
| १८ मार्गक<br>अस्तयः<br>माना                         | १ गविमार्गणा<br>(नरकगवि)<br>पॉमॅं मिष्यादृष्टि और<br>तसम्यग्दृष्टि जायोंके<br>और एक जीवकी                                       | २२ ३१      | निरूप<br>२७ प्राप्ती<br>तियंच      | वि सोपपत्तिक स्तर<br>ण<br>इयतियुन, पचिट्टिय<br>पर्योत सीर पटेट्टिय<br>यानिमती मिष्ट्याइष्टि<br>इतने सप्रसाधीन | ३३ ३७            |
| श्च तर्रे<br>१९ मारावे<br>ग्हरि र<br>जायाँव<br>जधाय | ्जध्य और उत्तरप्र<br>वासादाहरण निरूपण<br>योमें सासादनसम्ब-<br>धोर सम्यग्मिष्यादिष्ट<br>ता दोमों भेपेशामोस<br>भोर उत्तरप्रधानसंब |            | २६ तीनों<br>सामा<br>सम्यी<br>दोनों | धीर उत्हण धातर<br>महारवे तिर्पर्गोमे<br>दनसम्पर्गाटि भीर<br>मेमप्याटि जीपॉहा<br>थेप्सामान अधाय<br>त्रष्ट धातर | :                |
| २० प्रथम<br>स्रातर्थ                                | त निरूपण<br>पृधिवीपे टेक्ट<br>पृथिवी तक्के मिथ्या<br>बीर असयतसम्बन्धि                                                           |            | ২৩ বীনা<br>দ্বচি                   | त्रष्ट भारत्यासम्य<br>प्रकारिक अस्तयतसम्य<br>तियँचीका दोनी अप<br>ने जधन्य और उत्हर                            | <b>3</b> /88     |
| शारावि<br>ऑस                                        | यों के दोनों अपेक्षा<br>ज्ञाय थीर उत्स्प<br>का दृष्टा तपूर्वक प्रति                                                             |            | <b>तिर्ये</b> ये                   | प्रकारी स्थातास्यत<br>कि दोनों भेपसामीसे<br>भीर असुष्ट भातर                                                   | ¥1 ¥1<br>. ¥1 ¥4 |
| २१ साता<br>सम्या<br>दृष्टि न                        | षृधियियाँव साग्यादन<br>दृष्टि श्रीट सम्यग्मिष्या<br>गारवियाँका नाना श्रीर<br>गियवी अपक्षा जयाय                                  |            | २९ पर्चेतिः<br>पर्यासः             | ह्य तिर्वेच रूप्य<br>होंबा दानों भपशा<br>ज्ञच्य भार उत्हर                                                     | v vt             |
|                                                     | उत्रष्ट भातर                                                                                                                    | 50 38      | ] ""                               | ( मनुष्यगति )                                                                                                 | ४६५७             |
| ২২ বিশী                                             | ( विर्यचगति )<br>मध्यादृष्टियाँ गामाना                                                                                          | ३१ ४६      | मुख                                | , सनुष्यपयातम् धीर<br>नामिध्यादशिक्षीयाना                                                                     |                  |
| जघन्य<br>२३ तिया<br>वितने                           | एक् जीपकी अपेक्षा<br>तथीर उत्दृष्ट भानर<br>तथीर संदुष्य जन्मके<br>तसमयप्रसात्तक्ष्य                                             | ३१३२<br>ग  | एनव                                | मित्र मनुष्योमें जन्म<br>प्रधान सात सताहेब<br>राप्त होनेबाली धारप                                             | 46.83            |
| म्राप्त<br>विषय                                     | स्त्यमास्त्यमं भादिको<br>कर सकत हैं इस<br>में दक्षिण भार उत्तर<br>जिक्क अनुसार का                                               |            | ताशा<br>३२ उत्त म<br>इनसर          | वणन<br>ति प्रवारचे सामा<br>पर्ग्टीष्ट और सम्प                                                                 | V)               |
| प्रकार<br>२५ सारस                                   | क उपदर्गाका विरूपण<br>इनसम्बद्धियाँगः                                                                                           | <b>1</b> ∢ | ३३ तॉनी                            | १द्दश्चित्रपुष्योका भन्तरः<br>प्रकारके मनयतसम्य                                                               | 85.00            |
| सपत                                                 | ासयत गुणस्थान तकक                                                                                                               |            | •रदि व                             | गुप्पेंचा अन्तर                                                                                               |                  |
|                                                     |                                                                                                                                 |            |                                    |                                                                                                               |                  |

| ( १६ )                                                                                                                                            | षर्मंशगम                                | ही प्रस्ताम्ना                                                                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| प्रमंन बिषय                                                                                                                                       | पृष्ठ न                                 | ममन नियय                                                                                                                                             | पृष्ठ न                         |
| ३५ स्वतामयतसे टेनर अप्रमः<br>स्वत गुणस्यान तन तीन<br>प्रकारके मनुष्योंका अतर<br>३९ चाराँ डवरामक मनुष्यी<br>पाँका अन्तर<br>३६ चाराँ मपक, अधोगिकेयर | તોં<br>'' '' '' '<br>વે<br>'<br>'<br>પૈ | यॉम ले जारर, असल<br>पुरुल्परियतन तम व<br>परिश्रमण करावे पॉल्टेड<br>उत्पन्न करावे पॉल्टेड<br>उत्पन्न करावे पॉल्टेड<br>प्यानहीं कहा वे इस शक<br>समाचान | নেন<br>যান<br>বিং<br>বিং<br>বিং |
| श्रीर सयोगिनेत्रछी मनुष्<br>तिर्होना अन्तर<br>३७ रु—यपर्याप्तक मनुष्याक<br>अन्तर                                                                  | 1 15                                    | ८३ पकेटिय जीत्रकेश्यमका<br>जीतीम उपन्न करा<br>अन्तर कहनेसे मार्गण<br>जिनादा क्यों नहीं होर                                                           | कर<br>हो।<br>हा <sup>9</sup>    |
| ( देवगति )                                                                                                                                        | دې وې                                   | इस शकारा समाधान                                                                                                                                      | ٤,                              |
| ३८ मिष्यादृष्टि और असयर<br>सम्यग्दृष्टि देगोंका अतर                                                                                               | त<br>०३ <sup>०</sup> ८                  | ८८ माइर एकेडिय जीवे<br>अन्तर                                                                                                                         | ६६६३                            |
| ३९ सासादनसम्यग्दिए वी<br>सम्यग्मिथ्यादिष्टदेनों ना क<br>४० सत्रनवासी,ध्यन्तर,ज्योतिग                                                              | त्तर ५२ ६२                              | ॐ पादर एके डियपपीन र<br>बादर एके न्डियञ्चपपीनकी<br>अन्तर                                                                                             |                                 |
| तया सीघर्म ईशानरसर्व<br>टेक्ट शतार-सहस्राटक<br>तक्के मिथ्यादिष्ट बीट बार                                                                          | मे<br>य<br>इ                            | ०० महम परेन्टिय, स्हम प<br>न्डिय पर्यात और स्नम प<br>न्डिय अपर्यामकोका अत                                                                            | के<br>८ ६३-६४                   |
| यतमम्यन्दिष्ट देनींका अन्त<br>४१ उक देवींमें सासार्वसम्य<br>ग्दिष्ट और सम्यग्मिय्यादी<br>याँका अत्तर                                              | 4                                       | ५१ झीडिय, चीन्डिय, च<br>रिन्डिय और उन्होंने प<br>रतम तथा राज्यपर्योप<br>जीर्जीना अन्तर                                                               | या                              |
| ४२ थानतम्दर्पने जेकर नवजैः<br>यक्-विमानवासी देवाँ<br>मिथ्यादृष्टि और सस्यनसम्ब<br>ग्दृष्टियाँका सन्तर                                             | ਜੱ<br>ਹ                                 | ५२ पचेडिय और पचेडि<br>पर्यातक मिष्यादिष्टि, मासा<br>सम्यग्दिष्ट तथा सम्यग्निष्ट                                                                      | द्रन<br>रा                      |
| ४३ उक्त कर्योंके मामादनसम्ब<br>ग्हाँए और सम्बन्धियादाँ                                                                                            | જે                                      | द्धि जीवोंका अन्तर<br>५३ अक्ष्यतसम्यग्दिमे हेव<br>अप्रमचस्यत गुणस्थान त                                                                              |                                 |
| देवींदा अन्तर<br>४४ नय यनुदिश और पाच वनु<br>चरविमानवासी देवीं                                                                                     |                                         | दोनी प्रकारके पचेत्रि<br>जीवींका सन्तर<br>५४ पचेटियपयाध्नकोंके सार                                                                                   | ७१ ७५                           |
| भ तराभायका प्रतिपादन                                                                                                                              | , , [                                   | रोपमरातपृथक्त्रप्रमाण भ                                                                                                                              | aτ                              |
| ? इन्ट्रियमार्गणा<br>४ पदेद्रिय जीवेंद्रा अनुर                                                                                                    | ξυ 1919<br>                             | वर्ते समय 'देशीन' प                                                                                                                                  |                                 |
| ४६ देव निध्याद्यक्ति । एके                                                                                                                        | ६ ६६                                    | फ्यों नहीं वहा विपक्षि<br>जीवनो समी, सम्मूर्टिंड                                                                                                     |                                 |
|                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                      |                                 |

|                                                                   |                                                                                                                      | <b>अ</b> न्तरापुगः | +िनय-मृची                                                                          |                                                                                                                | (83)              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| भग न                                                              | विषय                                                                                                                 | पृष्ठ न            | यम न                                                                               | विषय                                                                                                           | पृष्टे म          |
| भार<br>वरावः<br>भातरः                                             | त्यांमें उत्पन्न वराधः<br>सम्यक्तयः। प्रहण<br>तिष्यात्मक हारा<br>से प्राप्त क्यों नहीं<br>रेस्सादि द्वादासांका       |                    | द्धि उत्तः<br>६४ टनः १<br>गामकः                                                    | ण धीर सम्मीत्राम्य<br>योगा स्थान<br>गुगद्यात्र द्यागी त्य<br>भीर द्यागी सम्बोद                                 |                   |
| समाध                                                              | <del>।</del>                                                                                                         | <b>ড</b> ঽ         | ध्यन्तर<br>१ वज्रास                                                                | াৰ শহিতমন কাসন                                                                                                 |                   |
| पर्याच्या<br>चौदाः<br>५६ उमा उ<br>मधाभि<br>बाधारीः                | ष भीर प्रान्तिय<br>रॉमें घारी उपनाम<br>मन्तर<br>रीयोमें घारी शतक,<br>कपनी भार भयानि<br>रा मन्तर<br>प्रारम्पयान्तरीका | ও <b>ু</b><br>ওঃ   | गुणवर्गः<br>गुणा है,<br>हम नव<br>६५ श्रीमानिव<br>व्याहरि<br>बसयमन                  | त्वा काण संस्थात<br>यह केंग जाता !<br>का समाधान<br>विश्वज्ञायवाणी कि<br>सम्सारतसम्बद्धाराणी<br>प्रथम्हरू कें स |                   |
| अग्त <b>र</b><br>अग्तर                                            | य एकाप्रयोक्षक्षांचा                                                                                                 | ,,                 | शयागिक<br>धन्तर प्री                                                               | या। बा वृशक् वृशक्<br>नामका                                                                                    | ٠٠٠,              |
| ५८ पृथिषी                                                         | ३ बायमार्गणा<br>हायिक धादि चार<br>वायिकोंका अन्तर                                                                    | 95 50<br>95        | ६७ धिवरिक<br>गुणक्यात                                                              | बायसमी सम्में<br>युनी जीधाबा सम्मर<br>विशेषकायसमी वि                                                           | •1                |
| ५९ धनस्पति<br>सुरमः<br>अपर्यात<br>६० वस्तुवाति                    |                                                                                                                      | U9 C0              | श्यार्टाष्ट<br>स्टाष्ट्र क्षेत्र<br>जीव्येका व<br>६९ काटास्वर                      | क्षाभ्या <del>रकशम्य</del><br>भागवेद्यमञ्जयस <sup>र</sup> ष्ट्र<br>भग्नर                                       | *1**              |
| रेपान न<br>स्थान न<br>पृथक्ष भ                                    | म मिन्द्राहाएत<br>अयागिकपारी गुण<br>वक शीर्षेका पृथक<br>त्यर निरूपण<br>प्रकारप्रप्रातकोंका                           | o d                | elitaliai<br>no atmastr<br>signiai                                                 | भन्तर<br>(पानी (वश्यास्तव<br>व्यवस्ति भगदन<br>और सद नद                                                         | • •               |
|                                                                   | ४ योगमार्गण                                                                                                          | 6068               | •                                                                                  | ، مادادات ،                                                                                                    | . ***             |
| ब्बन्नयो।<br>श्रीदारिक<br>दृष्टि<br>श्रीदारो<br>अद्यास<br>बच्नी ( | मनायामी, यांची<br>ती बाययानी श्रीत<br>बाययानी मित्या<br>असेदनसायस्ट्रिट                                              | l                  | समारी<br>ए स्टीडरी स<br>और स्टाटा<br>का सम्बद्ध<br>एक्केट्राटा<br>स्टाट्स्स्ट्राटा |                                                                                                                | •g<br>tunk<br>(ga |
|                                                                   | 1                                                                                                                    |                    |                                                                                    |                                                                                                                | د                 |

| ७६ स्रीयेदी अपूर्वनरण और अनिवृत्तिकरण उपरामकका अ तर १९ १०० १५ होयेदी अपूर्वनरण और अनिवृत्तिकरण क्षेपक्चा अस्तर ११. ८० उच्च सीनों सानाने स्वरा स्वराहि अन्येदा स्वराहि स्वराहित स्वराहि | पृष्ट न                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रश्विदा सासादमसम्य म्हिष्ट श्रीर स्वाप्तमसम्य म्हिष्ट श्रीर सार्यामध्याहिष्ट यो सामत्रम्य स्वाप्त सामाप्त हिष्ट यो सामत्रम्य सामाप्त हिष्ट स्व सामत्रम्य सामाप्त हिष्ट स्व सामत्रम्य सामाप्त हिष्ट स्व सामत्रम्य सामाप्त हिष्ट स्व सामत्रम्य सामाप्त सामाप् | 124<br>124<br>124<br>124<br>124<br>124<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>134<br>13 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वस्त्तानुग                               | म-वियम स् <b>ची</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>( )</del> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कम स                                             | चित्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पृष्ठ न                                  | वस न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भावति में भावति में भावति भावति । भाव | १६ सहस्रका सामक सामक सामक सामक सामक सामक सामक सा | प्यायसवारी ज भीर स्वयं स्वरू<br>धेर स्वयं स्वरू<br>वेद स्वयं स्वरू<br>वेद स्वयं स्वरू<br>वेद स्वयं स्वयं<br>यों मुक्तानीय<br>यां मुक्तानीय<br>यां मुक्तानीय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थाय<br>वीद्यायस्थायस्थायस्थायस्थायस्थायस्थायस्थायस | 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | वस न  ेरवा रे॰ सिम्पा रे॰ सिम्पा रे॰ सिम्पा रे॰ सिम्पा रे॰ सिम्पा रेश सिम | कोर पक्लेग्यामें  हा प्रथम् प्रमम् सार्यार्थः  हा प्रथम सम्प्रमा  हा प्रथम सम्प्रमा  हा प्रथम सम्पर्धः  हा स |
| et et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धन्तर<br>१०८ विश्यार                             | रिश्त तेषर भगमन<br>प्रयोग गर्व संज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | trein                                    | ११९ सन्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हृष्ट्रहृष्ट्य क्रमार १६५।<br>स्मारक्ष्य साम<br>पि कोर जिल्हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| (**)                                     |                            | الطبيدة إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| And that                                 | पुत्र में                  | कम मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | िया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पुत्र वे                                                            |
| 4 4 9 3 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 3-131<br>107<br>107<br>107 | विशेषक विशेष के वाहरणां सामा कार समा कार सामा कार कार सामा कार साम कार साम कार साम कार सामा कार सामा कार साम कार साम कार साम कार साम कार | स होनेथे तीत<br>प्रमा साहिए हैं।<br>प्रमा साहिए हैं।<br>प्रमुख भाषी के स्थापी<br>हेंग भाषी में प्रमा भीते<br>प्रमा साहिए<br>प्रमा के भाषा भीति<br>प्रमा के भाषा भीति<br>भाषा भाषा भीति हैं।<br>भाषा के भाषा भीति हैं।<br>प्रमा के स्थाप भीति हैं। | हों<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर)<br>(पर) |
|                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |

|                    |                                  | मावानग            | म विषय सूची                 |                                     |             |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| त्रम न             | _                                | .,                | ([41                        |                                     | (41)        |
| ત્રન ન<br>-        | विषय                             | पृष्ठ न           | त्रम न                      | विषय                                | १४ न        |
|                    | ₹                                |                   | जाता १                      | इस भागा ह                           | 20 4        |
| आंघर               | रे मात्रानुगमनि <sup>र्र</sup> श | 002.5             | grift e                     | कारकी अन्य न                        | धा          |
| १७ क्रिक्ट         | ष्टि जीयके भायका                 | 10 404            | आंका ह                      | गारशा सन्य न<br>साधान               | <b>₹</b> }~ |
| निरुपण             | त्र आयक्त भाषका                  |                   | -0                          | माधान                               | 70 3        |
|                    |                                  | १०४               | ५४ सम्यग्रि                 | ध्यादिष जी                          | कि          |
| re intedict        | ष्टि जीयके अयभा                  |                   | भावका                       | यनक नवाम                            | *           |
| कान दश<br>करे      | नादिक भाग पाय                    |                   | पण                          | प्यक विराह नि                       | *           |
| αια ε,             | पिर उद्घेष्या नदीं               |                   | 1 44                        |                                     | 79 / 70 0   |
| 7011               | स गनुका उठात                     |                   | ५७ सस्यतः                   | स्यार्टीष्ट जीव                     | •           |
| युप् गु<br>मायाँवे | पर्यानॉमें समय                   |                   | भौयाका                      | N24                                 | _           |
| नावाक              | सर्वामी भगोंका                   |                   | ( पानाक स                   | Till forme former                   |             |
| 14 रुपण            | तथाउच शकावा                      |                   |                             |                                     |             |
| समाधान             | ₹!                               | •8 <b>₹</b> • ₹ ∫ | ં વધારા                     | US MINE'S SHOW                      | _           |
| १९ सासाइन          | सम्यग्द्दषि जीयक                 |                   | ०,६५ दा                     | नदा शहर राज्य                       | ;           |
| लायका ह            | ारूपण                            | 10 €              | <1814 (D                    |                                     |             |
| २० दूसरे नि        | मेचाने उत्पन्न हुए               |                   | २७ सयतासय                   | न प्रमन्तरस्य                       |             |
| भायका प            | रिपामिक मारा                     | - 1               | न्धर सम्म                   | THE SALL                            |             |
| जा सक्ता           | द्या नहीं इस                     | - 1               | भाषाचा ।                    | 13 FAUR                             |             |
| शकाका स            | युनिक समाधान                     | - 1               | समाधानप                     |                                     |             |
| ८१ मास प्रकेर      | त्य भादिक भाव                    | ,                 | ६८ दशमभारम                  |                                     | 201 608     |
| कारणके वि          | पेना उत्पन्न हान                 | - 1               | शप भार रू                   | Stantel Muftl.                      |             |
| यारे पाव उ         | गते दें पिर यह                   |                   | गपनागरक                     | हि शीवन्त्री<br>१.व :सब्दाश्चम्ध्री |             |
| वंस कहा है         | के कारणक विना                    | - 1               | वादि भाव                    | च्या सरी दन                         |             |
| उत्पद्ध हात        | यार परिणामका                     |                   | राप रेसर                    | वाबाशसाधान<br>वाबाशसाधान            |             |
| अभाष है            | देस गराया                        | - 1.              | ८ बार्ग इएना                | A 14 1 AUNITUR                      | 4+3         |
| समाधान             | . 4 14141                        | 100               | . ५ चारा दपन्म<br>निरूपण    |                                     |             |
|                    | पग्दरियना भी                     |                   |                             | ξ,                                  | ¥ < • 4     |
| सम्यक्त्य श        | ोर चारित्र, रन                   | , ,               | • माहनीयसम                  | 26-24                               |             |
| दानोंच विर         | भि भननातु                        | 1                 | राहत अपूर्व                 | فيط عثباذ فيط                       |             |
| बर्ग्धी बचाय       | व उदयके विना                     |                   | गुष्टस्यानामः।              | عني عني ممار                        |             |
| मदी दाता है        | . इसच्चित्रसे                    |                   | 44444                       | ' हम शराहर                          |             |
| ऑइपिक क            | যাদর্ঘ মানর                      |                   | धनक प्रकारी<br>समाधान       | स सद्देशक                           |             |
| र्दे । इस शक       | वा समाधान                        |                   |                             |                                     |             |
| सासाहमसा           |                                  | *                 | यगं शाह                     | SE-LAS-                             |             |
| कर अस्य शुक्       | <b>स्थामस्याक्षम्</b> थी         |                   | 7,4 85.04.5                 | A. 242 B. A.                        |             |
| भाषाम पार्         | रिकासिकपत्रका                    | 1                 | तर्गनगत शहर<br>सम्मामक सम्ब | i fidations                         |             |
| व्ययदार क्ये       | नदीं दिया                        | - 1               | सम्भाव कान<br>दिक्कत        | £4 18.4                             |             |
|                    |                                  | 4                 |                             | •                                   | ٠ (         |
| ı                  |                                  |                   |                             |                                     |             |
|                    |                                  |                   |                             |                                     |             |

```
( ५१ )
                                            प्रमहागम्म विस्तराहरू
               मम न
                               विषय
                                             र्य न
                 आदेशसे मानानुगमनिर्द्य २०६ २३८
                                                                     fry
                                                        है, इस बाउरा स्पष्ट निरू
                      १ गनिमार्गणा
                                                        मगम प्रिमिति स्वर मान्
                                       २०६ २१६
                       (नरक्मति) २०६२१२
                                                       रिंग्सी तर नारकी नीयों
            ३२ नारकी मिष्यादिष्टि जीजाँके
                                                       मार्थोग विकास
                                                              (नियंगगी) :
           ३३ सम्यम्मिध्यात्वमरतिके सर्व
                                                     सामाच निवा पुत्रिय
              घाती स्पर्धनाने उत्तयस्यसे,
                                           30c
                                                     तिया पाडियाचिकामा
             उ होके सदायस्थाक्य उप
                                                     और परेट्रियानियंत्र यानि
                                                    मनी जीवाँक सम गुणस्मान
                    तथा सम्यक्त्य
             महतिके देशमाती स्पथकाँक
                                                    सम्य भी मानांका निरूपण
            उदयक्षयसे,उ होंके सद्यस्या
                                                   तया यानिमा नियंचाम
            रूप उपरामसे वयवा बनु
                                                   क्षायिकमाय न पाय जानेका
           दयोपरामसे और मिध्यात्व
                                                  म्प्रशीवर्ष
           महातिके सर्वधाता स्पर्धनोंके
          उदयसे मिथ्यादृष्टिमाय उत्पन्न
                                                         (मनुष्यगति)
                                              ४१ सामान्यमुच्युपयातमनुच्य
          दोता है,इसलिए उसे शायोप
                                                 बीर मनुष्यनियाँक सवगुण
          शमिक क्यों न माना जाय?
                                                म्यानसम्य धी
             राकाका संयुक्तिक
                                                निरूपण
                                                                मायॉका
         समाधान
                                            ४२ हरूयपयात मनुष्य और तिय
     ३४ नारकी सासादनसम्पग्हिं
                                २०६ २०७
                                               चाँके मार्थोका सूत्रकारहारा
        जीवॉके भाव
                                              स्तित न होनेका कारण
    १५ जय कि अनन्तानुब भी क्या
       यके उदयसे ही जीव सासा
                                   २०७
                                                     (देवगति)
       दनसम्याद्यष्टि होता है, तय

    धर्मे गुणस्यानवर्ती देयोंक

                                                                   २१४ २१६
      उसे औदयिकभाव पर्यो न
      वहा जाय ? इस शकाका
                                         ४४ भयनवासी, व्यन्तर ज्यातिपी
      समाधान
                                            दय और देवियाँके तथा
                                                                        318
  दे६ नारकी
                                           सौधर्म-रशानकस्पवासी देवि
              सम्यग्मिथ्याद्दष्टि
     जीवाँके भावका तद्वतगत
                                           योंके भावोंका निरूपण
                                  ,,
    राका समाधानपूचक निरूपण
                                       ४५ सीधम इंशानक्लासे हेकर
                                                                 ५१४ २१५
 ३७ नारकी
                                         सर्वाधिसिद्धि तक देखोंके
            अस्रयतसम्यग्हिष्ट
                               २०८
   जीवोंके भाव
                                         भावोंका विवरण
१८ अनयतसम्यग्हिष्ट
                          २०८ २००
                                              २ इन्द्रियमार्गणा २१६ २१७
                                                                रह५ २१६
  पाँका असयतत्व और्विक
                                    ४६ मिध्याद्दष्टिसे हेम्बर अयोगि
                                       ष्यली गुणस्थान तक पचे
                                       द्रियपर्यातकोवः
                                                      भावांका
```

```
भागानुगम-विषय-सूची
    ۳
            यस न
                           विषय
               निरूपण, तथा पवेदिय,
                                         प्रप्त न
               विकल्दिय और लक्ष्य
                                                                 विषय
              पर्यापक पचेदिय जीवाँके
                                                     सम्यग्हिए और सयोगिकेयली
              भाग न कहनेका कारण
                                                    जीवॉके भाव
                                     २१६ २१७
                  ३ कायमार्गणा
                                                        ५ वेदमार्गणा
         ४७ त्रसकायिक और त्रसकायिक
                                               ५५ स्विदी, पुरचवेती और नपु
                                  २१७ २१८
                                                                         २२१ २२
            पर्यातक जीयाँक सर्व गुज
                                                   सक्येदी जीवाँके भाव
                                               ५६ अपगतचेरी जीवॉने भाव
           स्यानसम्बन्धी मार्थोका प्रति
                                              ५७ अपगतवेदी विसवहा जाय?
                                                                             २२१
           पाइन, तथा तत्सम्य धी
           शका समाधान
                                                                             २५२
                                                       शकाका संयुक्तिक
                                                समाधान
               ४ योगमार्गणा
                               २१८ २२१
                                                      <sup>६</sup> वपायमार्गणा
                मनोयोगी,
         वचनयोगी, कावयोगी और
                                            ५८ चतुष्कपायी जीवॉक माव
                            पाचां
                                                                          २२३
                                            ५९ भवपायी जीवाँवे भाष
         भीदारिक काययांनी जीवाँके
                                           ६० कपाय क्या वस्त है, अक्या
        भाष
    ४९ औदारिकमिधकाययोगी मि
                                              यता किस प्रकार पटित हाती
                                   २१८
                                                                            ,,
                                              है! इस शकाका संयुक्तिक
                 सासादनसम्य
       न्दरि, बसयतसम्यन्दरि भार
                                             समाधान
       सयोगिक यली
                                              ७ द्यानमार्गणा
      भाषोंना पृथक पृथक् निरूपण २१८ २१९
                                         ६१ मलकानी, धुताहानी भीर
                                                                  २२४ २२६
  ५० भौदारिकमिधकावयोगी अस
                                            विभगहानी जीवाँवे भाव
                                        ६२ मिध्याद्यष्टि जीयाँचे बानको
     यतसम्यम्हिं जीवॉमें भीव
                                                                  258 544
     शमिकमाय म यतरानेका
                                           अज्ञानपना केसे हैं। ज्ञानका
                                          काय क्या है ! इत्यादि भनेकों
५१ बाराँ गुणस्थानयती वैनिविव
                                          शकामॉका समाधान
                               489
                                      ६३ मति थुत, भवधि मन प्रयय
    काययामी जीवॉक माव
                                         भार केयल्यानी आयांच
५२ विविधिविमधकाययोगी मि
                          २१९ ४५०
                                        भावांका पृथक पृथक् निरूपण२५५ २२६
   ध्याद्दष्टि सासादनसम्यग्दि
                                     ६४ सयाग यह कीनमा भाव
           असपतसम्यग्राष्ट्रि
                                       है ' योगका कार्मजनसीरस
  जीवॉक भाव
                                       उत्पन्न हानवाला क्यों म
ारे आहारककाययामी
                             220
 भादारक मिधकाययागी जीवी
                                       माना जाय ! इन शवाओंबा
                                      सर्वातक समाधान
 क भाव

    कामणकाययागी मिथ्यादिष्ट.

                                         ८ सयमगागणा
                                     ममलसयतसे रूकर संपाति
सासार् नसम्बर्ग्स , भसवत
                                                          २२७ १२८
                                     < बली गुणस्थान तक संवद्मी
                                     जीवॉच माव
```

97

| •                   |            |
|---------------------|------------|
| <b>बद्खंडागम</b> की | प्रस्तानना |

| ( 48 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पद्खंडागम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | की प्रस्तानना                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| फ्रमन विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्म स                                                                                                                                                                                                         | निपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ न                                                       |
| ६६ सामायिक, छेदीपस्थापन परिहारिज्ञादि और पहः सामायीक स्वयमी जीतों मायोंका पृथ्य पृथ्य निरूप ६७ यदारपातस्वयमी, सदम स्वयमी और आसायोंका पृथ्य पृथ्य निरूप ९ दर्शनमार्गणा ६८ चध्पुद्रानी और अध्यप्रदर्शनी और वेयर दर्शनी जीवोंक माय १० हरपा, नील और वेयर दर्शनी जीवोंके माय १० हरपा, नील और वार्य ह्यानी जीवोंके माय एक स्वाप्य स | ा,<br>दे के जा 2200<br>दे के प्रस्ति के 2200<br>दे के दे के | ७७ उन गुप<br>भरपार्थ<br>श्रीर :<br>तद तमा<br>पूपक नि<br>७८ असयता<br>गृणस्या<br>गृहि ज<br>असयकः<br>उपदासस्<br>अपदासस्<br>मायोका<br>निरुपण<br>८० सासादः<br>मिष्याह<br>जीगकः<br>६१<br>८१ मिष्याह<br>प्राप्त ग्रु | गम्यान नुर्नी झायि<br>पे जीनों के मार्या<br>उनके मस्यक्त्य<br>त्र दाना समाधा<br>रूपण<br>पम्यक्षि आदि च<br>नुर्ना घेद्रसम्<br>प्राप्त मार्गका श्री<br>स्वाय गुणस्थान त<br>स्वाय गुणस्थान त<br>श्रीर सम्यक्त्य<br>सम्यक्षि के स्व<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षि सम्यक्त्य<br>साम्यक्षा स्वाप्त स्व<br>साम्यक्षा स्वाप्त सम्यक्ष्य<br>साम्यक्षा साम्यक्ष्य | क<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा |
| ७३ मर्वगुणस्थानवर्ती म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ८३ मिथ्यादा                                                                                                                                                                                                   | श्रहारमागेणा<br>ऐसे लेकर सयोगि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                             |
| जीवोंके माउ<br>७४ धमन्य जीवोंके माव<br>७ धमन्यमागणामें गुणस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रक जीवे                                                                                                                                                                                                       | णस्थान तक थाह<br>कि माघ<br>क जीवोंके माय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,<br>,,                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ा<br>स<br>२३०२३१<br>२३१-२३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | निप<br>१ ध्वराका                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र <b>४१ ३५</b> ०<br>ग                                         |
| ७६ असपत्मम्यन्दिष्टेत ेन्द्र<br>अयोगिदयरी गुणस्थान त<br>सम्यन्द्दि जीयों र माय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | बा<br>बातुगमकी अपेक्ष<br>इ.निरूपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | વ⊌ <b>ર</b><br>⊺ ″                                            |

| <b>अ</b> स्पन्हुत्वानुगम | निषय-सूची |
|--------------------------|-----------|
|                          | ETT -T    |

(44) पृष्ठ न

383

२ ० २५३

440

| त्रमस विषय ।                                                                                                        | पृष्ठ म              | यम न                                      | विषय                                                                                     | पृष्ठ न                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     | <b>!</b> २४२         | णकार<br>कारके र<br>१६ सम्यग्नि<br>सम्यग्ड | नसम्यग्द्दष्टियाँ<br>यतलाते हुए<br>तान प्रकारीका प<br>पथ्याद्दष्टि, स्व<br>ष्टि और मिध्य | गुण<br>वर्णन २४'<br>तयत<br>गद्दप्रि |
| ३ प्रकृतमें सवित्त द्रव्यास्य<br>यदुरयसे प्रयोजनका उहेस<br>४ निर्देश, स्वामित्व, सादि<br>छह्द सनुयोगद्वारासे सस्यवह | २४२                  | माण अ<br>१७ असयत                          | । संयुक्तिक एव<br>रुपबहुत्व निरूप<br>सम्यग्हरि<br>सम्यक्त्वसम्                           | ग २'०२५!<br>शुण                     |
| त्वका स्वरूप निरूपण २४ः<br>७ ओघ और आदशका स्वरूप<br>२                                                                | ર ર <b>કર</b><br>રકર | अल्पयहु<br>ऑके स<br>पण                    | त्वका अनेकः<br>।माधानपूर्वक                                                              | तका<br>निरू<br>२५३२ स               |
| ओघमे अल्पबहुत्वानुगमनिर्देश२४३<br>६ अपूबकरणादितीन गुणस्थान<br>धर्ती उपरामक आधाना                                    | -२६१                 | सम्यक्त<br>त्यका त                        | यत गुणस्थ<br>रसम्याधी अस्<br>रन्तगत अनेषा र<br>रमाधानपूषका                               | त्यदु<br>तका                        |
| मेयराकी अपेक्षा सत्यवदुत्व २४३<br>७ अपूर्वकरण आदिके कालोंमें<br>परस्पर दीनाधिकता दोनेसे                             | રકક                  | क्तिक नि<br>१९ प्रमक्त ३<br>गुणस्था       | रूपण<br>भीर भन्नमत्तर<br>तर्मे सम्य                                                      | ेश ६५ ७<br>त्रयत<br>क्रय            |
| सचय विमद्दा क्यों नहीं<br>होता ? इस राकाका<br>समुक्तिक समाधान<br>८ उपशान्तकपायधीतरागछन्न-                           | २४४                  | २० उपशामः<br>सम्यक्त्य                    | स्वरूपहुत्य<br>इ. और शप<br>(सम्याधी भंगप<br>स्तगत भनेकार                                 | दुत्य                               |
| स्याँका सत्ययद्वत्य<br>९ क्षपक जीवाँका सत्ययद्वत्य २४५                                                              | २४ <b>१</b><br>१२४६  |                                           | माधान<br>३                                                                               | २५८ २६१                             |
| १० सर्वोगिनेयली भीर अवोगि<br>नेयलीना प्रवेशकी अपसा                                                                  | २४६                  |                                           | अस्पबहुत्बानु                                                                            |                                     |
| अस्पयदुत्य<br>११ सयोगिनेचलीका सचय<br>काल्यी अपका अस्पयदुत्य                                                         | २४७                  |                                           | गविमार्गणा<br>स्वगवि )                                                                   |                                     |
| १२ प्रमत्तस्यतं भीर सम्मत्तस्यतः<br>जीवां अल्पद्धस्यः २४७                                                           | -386                 | रिमच्यार                                  |                                                                                          | स्य                                 |
| १३ स्यतासयताँका अस्पयदुर्य<br>और तत्सवधी शकाका<br>समाधान                                                            | २४८                  | शारची औं<br>श्रमश                         | भीर मिष्या।<br>विषेक्षेत्रसम्बद्धस्य<br>वयुक्तिकानिकप                                    | ारा<br>च_२६१ २६३                    |
| १४ सासादनसम्यग्दिष्टिजीयाँका<br>शापबद्वस्य और तद्रम्तगत<br>सन्द शक्तामाँका समाधान २४८                               | 484                  |                                           | म्यग्द्रश्चिगुणस्या<br>बासम्यक्त्यसम्<br>र                                               |                                     |

निपय क्रम न पृष्ठ न २३ पृथक्त राज्यका वर्ध वैपुल्य याची वैसे लिया ? इस शकाका समाधान રદ્દ⊰ २४ साता प्रथिवियोंके नारकी जीर्योका पृथक् पृथक् अल्प २६४ २६७ २५ अन्तमुहुर्तका अर्थ असप्यात थावरिया रेनेसे उसका थन्त मुद्दर्तपना विरोधको क्याँ नहीं प्राप्त होगा ? इस शकाका समाधान २६६ ( तिर्यंचगति ) २६८-२७३ २६ सामान्यतिर्येच, पचेद्रिय तियंच, पचे द्रियपर्याप्त और पचे दिययोनिमती तिर्येचीं के तदस्तगंत अनेक शकाओंके समाधानपूर्वक अस्पनहत्वका निरूपण २६८ २७० २७ असयतसम्यग्हिष्ट और सय-तासयत गुणस्थानमें उक्त चार्य प्रकारके तियँचोंका सम्यक्त्यसंबंधी बल्पयहुत्व २७० २७३ २८ असपत तियँचोंमें शायिक सम्यग्द्दप्रियोंसे घेदकसम्य म्हरि जीय पर्यो असच्यात गुणित हैं, इस वातका संयुक्तिक निरुपण २७१ २९ संपठासंपन तिर्वेचॉमें शायिक सम्यग्द्रियोंका अस्पवद्वत्य क्यों नहीं वहा ? इस दाकांका समाघान २७२ (मनुष्यगति) २७३ २८० २० सामान्य मनुष्य, पर्यात मनुष्य और मनुष्यनियोंके तद्ग्तगत शकासमाधान पूरक सर्व गुणस्थानसंदर्धा

निरुपण (देशाति) २८०२/७ ३१ चाराँ गुणस्थानवर्गी देवाँका **अस्पयहुन्य** ३२ असंयतसम्यग्दष्टिगुणस्यानम सम्यक्त्यसम्ब वा **सस्पवद्या** ३३ भवनवासी,व्यन्तर,ज्योतिपी, देव और देतियाँका, तथा सीधमें-देशानकस्परासिनी देवियाँका अस्पवहुत्व ३४ सीधम-ईशानकरासे रेकर सर्वायसिद्धि तक निमान वासी देवोंके चारों गुण स्यानसम्बन्धी तथा सम्यक्त सम्ब धी अस्पवहु प्रका तदन्तर्गत रामा-समाधान पूर्वक पृथक् पृथक् निरूपण २८२ २८६ ३९ सर्जार्थसिदिमें देव क्यों नहीं होते ? वप पृथक्तवेके अन्तरवाले आन तादि कल्पवासी देवॉमें सख्यात बावलियाँसे भाजित पस्योपमत्रमाण जीव पर्यो नहीं होते ? इत्यादि अने क शकाओंका स<u>य</u>क्तिक और २८६ २८७ सन्नमाण समाधान २८८ २८९ २ इन्द्रियमार्गणा ३६ पचेडिय और पचेडिय पर्याप्त जीवींका अस्पवहुत्व ३७ रिद्रयमागणामं स्वस्थान अरुपयहुत्य और सर्वपरस्थान अस्पवदुत्य क्याँ नहीं कहें <sup>7</sup>

इस श्वाका समाधान

पृष्ठ न

तियय

अलायहाउका पृथक पृथक्

| <b>ध</b> त्संबहुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ानुगम दिगय-सूची (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,0                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ु क्रमन विषय पुछन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इसन पित्रप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ स                                 |
| दे नायमार्गणा २८९ २९० दे नायमार्गणा २८९ २९० दे नायमार्गणा २८९ २९० दे नायमार्गणा २८९ २९० दे नायमार्गणा १८९ ३०० दे पान्नो मार्गणेग, पान्नो प्रमान्गणेग, पान्नो प्रमान्गणेग, पान्नो प्रमान्गणेग, पान्नो प्रमान्गणेग, भीरारित्रनायमेगी अभिर स्वाय गुणस्थानसम्ब प्रमान्गलस्य व्याप्त स्वाय स्वयास्त्र स्वयास्त्र स्वयास्त्र प्रमान्गलस्य स्वयास्त्र स्वयं स्वयास्त्र स्वयं स्वयास्त्र स्वयं स्व | वा सम्यक्तसम्य में सम्य<br>वहुत्य १९<br>८८ पत्नीपमं स्वस्थानयं माम<br>स्वाप स्विष्टसम्यक्ति<br>वानेसं स्वस्थानयं माम<br>स्वाप स्विष्टसम्यक्ति<br>वानेसं स्वस्थान जीव विषय<br>स्वाप्ताम्य ५ वेदमागामा २००<br>४० मारमाने नय गुणक्यानवर्गी<br>लावेदी जीवाना पूणक्यानवर्गी<br>लावेदी जीवाना पूणक्यानवर्गी<br>स्वत, भयूवचरण भीर विश्व<br>होत्वस्थान पूणक्यानवर्गी<br>होविष्टियोचा पूणक्<br>सम्यक्तसम्यक्ति १ व्याप्त<br>सम्यक्तसम्यक्ति श्री<br>१९ मारम्यक्तसम्यक्ति व्याप्त<br>पूणक्षी आयोग पूणक्<br>पूणक्षी आयोग पूणक्<br>पूणक्षी आयोग पूणक्<br>पूणक्षाम्यक्ति इत्यवेदी<br>जीवेदी सम्यक्तमान्यक्ति<br>पूणक्षाम्यक्ति प्रविद्यानवर्गी<br>सूणक्षाम्यक्ति पूणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ति पूणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ति प्रविद्यानवर्गी<br>सूणक्षाम्यक्ति पूणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ति सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ति सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ति सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ती सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ती सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ती सुणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ती सूणक्षाम्यक्ती<br>सूणक्षाम्यक्ती सूणक्षाम्यक्ती<br>सुणक्षाम्यक्ति सुणक्षाम्यक्ती | 10 P 20 P |
| होती देश राजणा सारामा<br>४६ जामैण्यायोगी समितिक<br>वरी, सारामुस्तरम्परि<br>वरी, सारामुस्तरम्परि<br>और सर्वयतसम्परि भीर वि<br>ध्यादि औरोज सम्बद्धाव १८२१९<br>तर्व असंयतसम्परि गुपस्या<br>भूमें वासेचकापयोगी औरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अप्यवदुत्व १०९१<br>५५ अपन्तवदी जीवोंका सत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111<br><b>11</b>                        |

| ( ५६ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पट्खहागम                                                       | की 'प्रस्तावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ न                                                        | फम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ न                                                                                                                                                            |
| २३ एपक्स व व पानी के वाकाका है पानी के वाकाका है पानों के पानी के पाने के पान | ार्का अर्थ वेपुल्य से लिया ! इस माधान विवियों के नारकी पृथक पृथक अस्य का अर्थ असक्यात लेनेसे उसका अन्त विदियों के नारकी पृथक पृथक अस्य विद्याति । इस स्माधान पृयक्ति । इस स्माधान पृयक्ति । इस स्माधान पृयक्ति । इस स्माधान प्रवाति । २ तेर्वेय, पंचोद्वि। और सोनिमसी तिर्वेचों के सम्यक्ति साम्यक्ति पृयक्ति सम्यक्ति प्रवाति । इस प्रवा | 254 250<br>255 250<br>255 250<br>250 252<br>250 252<br>250 252 | शत्यवा<br>विरूपण<br>३१ चाराँ १<br>श्रद्धान्तः<br>३२ श्रद्धान्तः<br>३२ भवनव<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः<br>देवाँकः | दुतका पृथक प्रा  (देनगति) गुणस्थानवर्ती देव दुत्र सम्यक्तसम्य दुत्र दुत्र सम्यक्तसम्य दुत्र दुत्र सम्यक्तसम्य दुत्र दुत्र सार्त्ता, ज्यन्तर, ज्यो रेद्दातक स्वत्र द्विद्धि तक वि देवोंक वार्ती स्वत्यविद्या सम्य धातकार्यके दिवाक वार्ती सम्य धातया सम्य धि जल्पबहुत्व त वार्वा = नमा। | प्रवक् २०१८० २८७ मॅका २८० मॅका २८० धानमें प्रचा २८०२८१ तिवरी, तत्या मिनी २८१२८२ इक्स्स्य वक्षा धान २८२२८६ वर्षे मिने वर्षे स्या वर्षे स्या वर्षे स्या वर्षे १८८२८८ |
| ३० श्रामान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मनुष्यगति ) २<br>मनुष्य, पयाप<br>भारमनुष्यनियाँदे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                | ३७ इदिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | त्रीयोंका सस्पवहुर<br>मार्गणामें स्वस्य<br>त्रयक्षीरस्वपरस्थ                                                                                                                                                                                                                           | ग्रन                                                                                                                                                               |
| तर्ग्तर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । श्रद्धानमधान<br>व गुनस्यानसंदर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                | भरावद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | त्य क्यों नहीं क<br>राका समाधान                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                    |

क्रम न वृष्ठ न का सम्यक्त्यसम्य घी बत्य विषय २८९ ३९० बहुस्य ३ कायमार्गणा ४८ पत्योपमंद्रे श्रमस्यात्ये भाग त्रसकायिक और त्रसकायिक शायिक सम्यादि प्रमाण यों मेंसे मसस्यात जीव विप्रह पर्यात जीवांका अल्पवहृत्व वयों नहीं करते! इस शकाका २९० ३•• ४ योगमार्गणा मनोयोगी. समाधान ९ पाची च्चनयोगी, काययोगी और ५ वेदमागेणा भीदारिककाययोगी जीवाँके ४९ प्रारमभे नय गुणस्यानयनी गुणस्थानसम्य धी त्मीयेदी जीवींका पृषक् पृषक् समय भीर सम्यक्त्यसम्ब धी अस्प बहुत्तका पृथक् पृथक् निरुपण२९० २९४ बल्पवहुरव स्यता ५० असयतमस्यग्टिः ४० भीतारिकमिथकाययोगी स स्यत, प्रमचसंयन, अप्रमच रायत्, अपूर्ववरण श्रीर अनि असंयतसम्य योगिवे पटी. न्दरि, सासादनसम्यन्दरि गुणस्यानपर्ती वृश्चित्र रण लीपिश्योंका पृथर पृथर थोर मिध्यादिष्ट साम्यक्तमाकाची अत्यवदृत्य १०२ १०४ २९४ २९५ अस्पयदुरय ४१ विविधिककाययोगी जीवीका ५१ प्रारम्भव मय शुक्तवानवर्णी २९५ २९६ पुरुषंदी जीवांका पृष् **धल्यबद्**ल्य ४२ वेत्रियविमधवाययोगी सा पृथक् झ पबदुत्व ५२ असवनसम्बन्दिए आदि एर सावनसम्यादृष्टि, असयत ويمودن सम्याद्धि और मिच्यादि गुजरपानवरी २९६ जीवींका सम्यक्त्यसम्बन्धी जीपींका अस्पबद्धस्य ४३ पेत्रि विव मिधव विवेशी अस वृषक् वृषक् सत्पकरुत्व यतसम्यन्द्रशि जीपाँका सम्य ५३ ब्राहिक सब गुणस्थानवर्गी मपुसरपेरी जीवारा पूपर 560 क्तवसम्ब ची श्रत्यबद्धस्य 205206 ४४ बाहारवचाययोगी वृथक् अ पवरुष्य ५४ अस्रवतसम्बर्गाट कार्रि छर भादारव मिधवाययोगी जी २९७२९८ गुणस्थानयनी नपुसदयरी योवा अस्पवदुत्व जीवांका सम्बक्तसम्बन्ध **४**९ उपदामसम्बद्धवे 204 210 भाहारवजादि वर्षो नहीं सत्यवरूत्व १९८ ५५ व्यवतायदी जीवींका सार होती देस दावावा समाधान धर वार्मेववाययोगी रायोगिवे egra शासादमसम्बन्दरि ६ इपायमार्गया मरायतसम्यादि और मि ५६ बारी वचायवांते जीवीका मानि जीवींका मारावद्वाय ६९८ २९६ ----

अल्पबदुत्वानुगम विरय-सूची

(40)

वृष्ठ न

चित्रय

| ( ५६ )                                                                           |                                                                                                                                                 | पट्खडागम                                            | त्री प्रस्तादना                                        |                                                                         |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| क्रम <b>न</b>                                                                    | निषय                                                                                                                                            | पृष्ठ न                                             | क्स न                                                  | निपय                                                                    | ą                                              |
| धार्ची<br>शकाक<br>२४ साताँ<br>जीवाँक<br>यहुत्व<br>२॰ अन्तर्गु<br>आवति<br>मुहुत्व | दाज्यका अर्थ वेपुर<br>कैसे लिया ? !<br>त समाधान<br>पृथिवियों के नार<br>त पृथक् पृयक् अ<br>हर्तका अर्थ असल्<br>रेया लेके से उसका<br>ना विरोधकी ! | स्स<br>२६४<br>व्ही<br>ल्प<br>२६४ २६७<br>वात<br>इन्त | ३१ चाराँ<br>श्रुट्सय<br>३२ श्रुपंय<br>देनीन<br>श्रुप्य | (देनगति)<br>गुणस्थानवर्ती है<br>हुन्य<br>तसम्यग्टिष्टगुण<br>। सम्यग्तनस | <b>२८०</b><br>खॉका<br>स्यानमें<br>स्याची<br>२८ |

२६६

२६८-२७३

२६८ २७०

२७१

ર કર

२७३ २८०

पयात

नहीं प्राप्त होगा 🖁 इस

( तियंचगति )

तियंच, प्रदियपर्यात् और

पचे द्रिययोगिमती तियँचाँके

तदन्तर्गत भनेक शकाओंके

समाचानपूषक अस्पवद्वत्यका

बारों प्रकारके तिर्वेद्योंका

र्गाष्ट जीय वयाँ संसदयात

२॰ सदनासयन निर्वेद्योंमें शायिक

सम्बन्धियाँचा सरावद्वय

क्यों नहीं बहा रेहम शहाका

( मनुष्यगति )

सनुष्य भौर मनुष्यवियों हे

हरूकरण ग्रहासमाधान

द्वर सर्वे गुपस्यावस्वर्या

सम्बन्धनवर्धी बरावहुत्य २७०२७३

२७ मन्यतसम्यन्दरि भौर सय तामयत गुणस्थानमें दक

२८ समयन निर्येचीमें शायिक सम्यार्शाश्योंने वेदवसम्य

गुणित हैं, इस

संयुक्तिक निरुपण

३० हामाध्य प्रत्य,

समाधान

२६ सामान्यतिर्वेच, पचेद्रिय

दाकाका समाधान

निरुपप

( ५

# H

सोघम-ईशानकस्पत्रासिनी રડ! રડ देवियोंका अस्पवहुत्व ३४ सीधर्म रशानकरणसे हेकर सर्वार्चसिद्धि तक विमान वासी देवोंके चारों गुण स्थानसम्य धी तथा सम्यव ४ अस्पवहु प्रश सम्य धी तद्न्तर्गत राका-समाधान पूर्वक पृथक् पृथक् निरूपण १८२१८ असंस्थात ३५ सर्वाधिसिदिमें देव क्यों नहीं होते! वर्ष पृथमत्येके सत्तरवाले मान तादि करावासी देवोंमें सख्यात ब्रावित्यासे भाजित पस्योपमत्रमाण जीव क्यों नहीं होते ? इत्यादि अने र दावाओंका संयुक्तिक सीर २८६२८ सत्रमाण समाधान 266 36 २ इन्द्रियमार्गणा ३६ परेद्रिय और परेद्रिय पर्वात जीवोंका सरावहुत्व ३७ इन्द्रियमागणाम् स्वस्थान घररचहुरव भीर गवपरस्यान सरापद्भव क्या मही करे <sup>9</sup> इस श्रेकाका समाधान

पृष्ठ न

260 260

२८०-२८१

देव और देशियाता, तथा

| <b>श</b> रपबद्वत्वानुगम विषय-सूची |                                                                                                                                                          |                                  |                                                  |                                                                                    | ( ५ <b>७</b> )                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| रम स                              | धिषय                                                                                                                                                     | पृष्ठ न                          | <b>म</b> म भ                                     | विषय                                                                               | पृष्ठ न                              |
| पर्या<br>३९ पाय<br>यचन            | ों मनोयोगी, पा<br>योगी, काययोगी स                                                                                                                        | र<br>२९०३••<br>वो<br>र           | षहुत्व<br>४८ पत्योप<br>ममाण<br>योगेसेः           | भसच्यात जीव।<br>(र्वे करते हैं इस श                                                | २९९ ३००<br>भाग<br>ग्हरि<br>विप्रस्   |
| स्मा<br>भीर<br>यहुत<br>४० थीइ     | रिष्काययोगी आर्थो<br>य गुणस्थानसम्बन्धाः<br>सम्यक्त्यसम्बन्धाः अस्यक्त्यसम्बन्धाः अस्य<br>यकापृथक् पृथक् निरुप<br>रिष्किमधनाययोगी स्<br>वियली, अस्यक्तसम | भी<br>प<br>ज <b>२९० २९४</b><br>र | ४९ प्रारम्भवे<br>स्राविदी<br>बल्पवदु             | ५ वेदमार्गणा<br>हे नय गुणस्थाः<br>जीवोका पृथक                                      | पृथक्<br>३०० ३०२                     |
| ग्द्रशि<br>भीर<br>अल्प<br>११ येति | , सासादनसम्यन्हां<br>मिथ्यादृष्टि जीवींव<br>पदुत्व<br>विकवाययोगी जीवींव                                                                                  | ष्टे<br>T<br>२९४२९५<br>T         | सपत, ह<br>वृत्तिकरा<br>स्रीवेदिय                 | ामसस्यतं, श्रव<br>पूर्वेदरण और व<br>ण गुणस्थान<br>गोका पृथक् प्र<br>सम्बन्धी सत्यव | शनि<br>वर्ती<br>रूपक्                |
| ।२ धेत्रि<br>सादः<br>सम्य         | बहुत्य<br>थिषमिश्रषाययोगी स<br>नसम्यग्दप्टि, असयत<br>ग्दप्टि और मिच्यार्टा<br>षा अस्पबद्धत्य                                                             | r                                | ५१ प्रारम्भके<br>पुरुषेदी<br>पृथक् स<br>५२ असयतस | : नव गुणस्थान<br>। जीवोका ५<br>स्पषदुत्व<br>सम्पन्दिष्टि आदि                       | यतीं<br>गुयक्<br>३०४३०६<br>छह        |
| ।३ पैति<br>यतस<br>पत्यस           | विषमिधकाययोगी धर<br>स्यग्दरि जीवॉका सम्य<br>तस्य घी अस्पबद्धत्व                                                                                          |                                  | जीवॉका<br>पृथक् पृथ                              | त्वर्ती पुरुषं<br>सम्यक्त्यसम्य<br>उर् अल्पयद्वत्व                                 | ियी<br>इ०६ ३०७                       |
| आहा<br>यॉका                       | •                                                                                                                                                        | २९७२९८                           | नपुसक्ये<br>पृथक् अस                             | मय गुणस्थान<br>दी जीवॉका पृ<br>प्रयहुत्व<br>क्यग्हिए मादि                          | यक्<br>३०७-३०८                       |
| शहा<br>होती                       | स्सम्बद्धये सार<br>रचन्नद्धि क्यों नहीं<br>इसद्मकाकासमाधाः                                                                                               | र्ग<br>र २९८                     | गुणस्थान                                         | वर्ती नपुसको<br>सम्यक्त्यसम्य                                                      | वेदी                                 |
| चरी<br>असय                        | ग्वाययोगी सयोगिवे<br>, सासादनसम्यग्दरि<br>तसम्यग्दरि भीर मि<br>पि जीयोंका धल्पबहुत्व                                                                     | ,                                | ५५ अपगतये<br>यहत्य<br>६ एपा                      | दी अधितिका अ<br>।यमार्गणा                                                          | स्य<br><b>३</b> ११<br>३१२३ <b>१६</b> |
| ७ असर<br>मर्मे ६                  | तसम्यग्दष्टि शुणस्या<br>तर्भणकाययोगी झीर्षो                                                                                                              | }                                | ५६ घारी <i>व</i><br>अत्यवहुत्य                   | यायपाले जीवीं<br>!                                                                 | का<br>३१२३१४                         |
|                                   |                                                                                                                                                          |                                  |                                                  |                                                                                    |                                      |

```
रम म
                                                पट्चडागमकौ प्रस्ताना
                                 विषय
                 ५७ धपूर्वकरण और अनिशृत्ति
                                               पृष्ठ न
                    करण, इन दो उपशामक
                                                        रम न
                   गुणस्थानामं मयेरा करने
                                                                        नियम
                                                        ६१ वे उरगानी
                   षाहे जीवाँसे सच्यातगुणित
                                                                                      727
                                                          भीर अयोगिक ग्रंग जिनोंका
                                                                       मयोगिये उसी
                  ममाणवारे हहीं दो गुण
                  स्यानॉम प्रयेश करनेवाछे
                                                          बलयहु उ
                 श्तवकोंकी अवेशा स्हमसाम्य
                                                               ८ मयममार्गणा
                                                                                  27(1 o
                 रायिक उपशामक
                                                     ६६ सामान्य स्वतांका प्रमत्त
                                                                               ३२२ ३३.
                विशेष
                                                        सयनम् उकर् वयोगिके गरी
                       विषय केसे हो
                                                       गुणस्यान तक वस्पनहुत्र ३२२३।
               समाघान
                            इस शकाका
                                                   ६७ उत्त जीयाँका दसरें गुण
           ५८ वस्तवतसम्यन्हिष्टि वादि सात
                                                      स्यान तक सम्यक्तामस्याची
                                           ₹{>
              गुणस्थानवर्ती क्यायी जीवाँ
                                                      वसमङ्कर
                                                  ६८ ममचसयतादि चार गुण
             का सम्यक्त्वसम्बन्धी पृथक्
                                                                             $25 ž
             ष्ट्रयङ् अस्पवहुत्व
                                                     स्यानवर्ती सामायिक बीर
         ५९ अकपायी जीवॉका अल्पाहत्न
                                                    छेरोपस्यापनागुद्धिसपताँका
                                     <sup>३१८</sup> ३१६
                                                    वस्पार्त्य
                  ७ ज्ञानमार्गणा
                                                ६९ उत्त जीगोंका सम्यक्त
       ६० मत्यञ्चानी, युवाजानी और
विभगञ्चानी जीयोंका अस्य
                                        ₹१६
                                                                           ₹२५ ३-६
                                                   सम्य ची वलगहुन
                                  ३१६ ३२२
                                               ७० परिहारगुद्धिसयमी प्रमच
                                                                              3+€
                                                  और अपमचसवत गुणस्थान
      ६१ बामिनियोधिकशानी, शुत्
                                                 वर्ती जीवाँका बस्पउहत्व
                                 रे१६ <sub>२१७</sub>
                                             ७१ उत्त जीगोंका सम्यक्त्य
         बानी और अवधिग्रानी जींजों
         का बसयतसम्यग्द्रष्टिसे टेकर
                                                                             ३२७
                                                सम्बद्धी बलगहुत्
                                            ७२ परिहारगुद्धिसयताँके उप
        क्षीणकपायचीतरागछश्चस्य
       गुणस्यान तक पृथक् पृथक्
                                               शमसम्बक्त नहीं होता है,
                                               इस सिद्धान्तका स्पष्टीकरण
   ६२ उक्त जीयोंका दसयें गुण
                                           प्रहे स्हमसाप्रायिकसयमी उप
                              ३१७-३१९
      स्यान तक सम्यक्तानम्य धा
                                             शामक और क्षपक नीयोंका
                                             वस्पवहान
      वस्यवद्वस्य
                                         ७४ यथास्यातानिहारगुद्धिसय-
  ६३ प्रमुचस्यवस छक्र क्षीण
                                                                         326
                                            ताँका अस्पयहुन
    बचाय गुणस्यान तक मन
                                 ३१०
                                            सयतासयताँका अस्पवहुत्त
    पपपद्यानी जीवाँका सल्द
                                           नहीं, है इस वातका स्पर्धाकरण
   षद्वय
                                       ७६ सयतासयत और असयत
६४ टक जीयाँका इसमें गुण
                                          सम्यन्द्राष्ट्र जीयाँका सम्यक्त्र
  स्यान तक सम्यक्त्यसम्य ची
                               १५०
                                         सम्य भी अस्पार्टन
  धरपवदुत्य
                                             ९ दर्शनमार्गणा
                                                                 ३२८३३∙
                                     ७७ चहुररामी
                                                                   ₹₹
                                       वयधिररानी और वेयल
                                                    वचशुररानी,
```

(44)

|                               |                                       | बराबहु यानु      | गम-विरय-मूची                                 |                                | (4           |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| वस स                          | विष                                   | पृष्ट म          | इस म                                         | दिन्द                          | n i          |
| दशनी ध<br>सरपददुत             | विवेदर पृथन्त् पृथन्<br>व             | र<br>३२ <b>१</b> | गुणस्याः<br>स्रोतेष                          | नॉम एक हैं।<br>कारम कमक        | -            |
| ₹0                            | रेप्यामार्गवा                         | १३२ ३३९          | सम्बर्धा                                     | THE STREET                     | *            |
| कृष्य, न                      | बार शुलस्थानयर्थ<br>लिभार कापात       |                  | ्र अस्मयत्र                                  | Architecture<br>Architecture   | _ 3 <i>=</i> |
| रेप्यावारे<br><b>पट्ट</b> न्य | े आयोंका सरप                          | ૧ <b>૨</b> ૨     | गरि औ                                        | حرزيدي يجييك                   | -            |
| ७९ ससयतस                      | स्यग्दरि गुण<br>क जीवाँका सम्य        | _                | 1 20 65                                      | مارين وي<br>مارين وي           | -5:-46       |
| <b>ष</b> यसम्ब                | भी भरावदुत्य                          | 222 222          |                                              |                                |              |
| तेज भी                        | तात शुणस्यानवर्त<br>र पद्मग्रह्माया   | •                | , ,, ,                                       | نه هجاند<br>آخو برایختان<br>سر |              |
| षदुन्य                        | पृथक् पृथक् सस्य                      | ३३४ ३३५          | 25.25                                        | AND AND                        |              |
|                               | म्यन्द्रिश्चादि चा<br>सिंउच जीवींक    |                  | 14 SE 344                                    | غمه ماندو<br>باستحدده پر       | 750          |
| सम्यक्त्य                     | सम्ब भी अस्पगहुत<br>ट आदि तेरह गुण    | र ३३५            | 63 2000                                      |                                | 34           |
| स्थानवर्ता                    | <b>गुक्षरे स्या</b> वाहे              |                  | الله عيدية<br>المحدودية                      | Manda Maria                    |              |
| ८३ अस्पतस                     | म्यग्दर्धि गुणस्या                    |                  |                                              |                                |              |
| तव गुहर                       | . इसर्वे गुणस्थात<br>रस्यायाले जीवाँक | r                | ٠, ١٠٠٠                                      | 1 20 See                       | بعريته       |
|                               | लम्बाधी अस्पबद्धल<br>व्यमार्गणा ३     | १३२८३१•<br>३९३४० | ريح بويوس                                    |                                | -2-          |
| ८४ सधगुणस                     |                                       |                  |                                              |                                | 25           |
| ८५ समस्य र्ज                  | विभाग भूम्पबहुत्य                     | 3-,              |                                              | Children The                   | • سائيت      |
| ८५ सामान्य ।                  | यपस्यमार्गणा ३<br>सम्यग्दप्रिजीयॉका   | 80.352           | T. S. W. P. C.                               | - Shirting                     | £ 31°        |
| क्षस्पवदुर्य<br>८७ सीधे गुण   | स्थान <i>स</i> लेकर चौद               | 345              | 2000                                         | Carried Services               | -            |
| हुय गुणस्य<br>सम्यग्हरि       | वान तथ शायिक<br>: जीपोका अस्य         | _                | ***                                          | 11 = ==                        |              |
| षदुत्य<br>८८ भस्रयतसः         | व्यव्हरि भादि चार                     | ا تاجدو          | مامانه الراسي<br>ومرتبانتانيد<br>دريبانيد در |                                | 5            |
|                               |                                       |                  | -                                            | X 2                            | , ×          |

पृष्ठ पहिः <sub>वगुद्ध</sub> (इन्हर) ₽€ <sup>८</sup> पामपत्तिङ्कीन २० निनो कृदि मत न्य हुई है, 25 टाम प्रिचेट्टीय 85 २९ विकस और अस्तिसे िन्से रुदि मत हुई है, विरंदोर है, बन्देर, ठवेद्रोह और बन्देर, म र्टने होक्रोंक अस्त्यत्वे मन हेर्ने विका बैर वणाने एक एउटा ही ಅಂ २८ निष्म एता नियद्यीट हैं इंडेन હર १२ तिसेच पनात चीत दिनंब नियन्त्री 77 ₹ ₹ निदंच उंच ų٧ ११ ग्डिम, पर्वात ग्डिम और नियम्ब्रेट ग्डिम 77 22 <५ रेर स्ट्रिक करके टक्का टकनी स्ट्रिक सके वो टब्ल कर्ष टक्के कर-१२१

रेर देखा बात है, (न नि स्तान देखा बाता है। स्तारक का कारतार क्या है उन्हें नहीं पता दाना, क्येंके, १४२ २ उसही सङ्<del>वा</del>ग لكيك

27 १२ दर वान है, 110 उम्रहा अजियो وَيُرْسِيع عَ **१**६३ اع حصيه عي 14 1 Pag 2 5-15-2 22-B

27 हिंदे - इतिकाल विकास विकास के स्टार्ट इस कार्य है उस

| द्रह | <del>रंडे ब</del> गुद                                         | पुर                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| १८२  | र३ च£र।                                                       | <b>र</b> देर।(क्षेत्र स्ट्रोन्ट्ट) दुरस्को  |
|      |                                                               | स्य वी शेय है।)                             |
| 195  | १० बेर बशस्य पर प्रशिने-                                      | של ציבון בקודים, שונה בג                    |
|      | सन्दर्भ कर                                                    | •                                           |
| २६२  | ७ सारचितप (-उद्यवन् )<br>परिचदेहि                             | trageritif                                  |
| **   | २२ म्हरणितसमुद्रात <b>वे</b> त दह-<br>प्रायस्य <sup>किन</sup> | mingratificatiofes                          |
| 749  | १६ वैत्रियिक्तिकक्यारेणी व्यक्तिका                            | बसरासपारी और द्य                            |
| २७१  | २१ नारकियतेकभाव                                               | नारिक्टोनेंसे निवेषे, श्रेत प्रमुखें वे पात |
|      | सन्दर्भाटे                                                    | यन्तिररमुद्धात करनेको भी भेत पुरत           |
|      |                                                               | दे <b>री स</b> ासादनसम्पद्धि                |
| 155  | १५ रूपपर्यमधीन                                                | <b>अ</b> पर्याप को वे                       |
| **   | १६ रूप्परपार                                                  | करप्र त                                     |
| 850  | रे अपोद् उनमें पुन यापिस                                      | बर्ग ह अपने दिन्दीत गुणमध्यको श्रीहरूर      |
| •    | वानेस,                                                        | महीर गुरुष्ट वर्ने क नेहे.                  |
| uto  | ३ वरिवदेशुक्तकोशु                                             | -परिषश्च पुरुषेष                            |
| 53   | १५ रोप सहने पर                                                | eq 6)3 et                                   |
| 822  | २२ उदपरें आवे हैं                                             | वद्याप्त्र विवे हैं                         |
| 444  | ५ थिरयगशैएन                                                   | विरचगरीए च                                  |
| **   | ६ मणुसगरीयव                                                   | सणुरागरीय च                                 |
|      | <ul> <li>तिरिक्तगर्रपण</li> </ul>                             | तिरिक्तगरिय व                               |
|      | ८ देवगदीयण                                                    | र्थगरीय म                                   |
| **   | १९, १०, २१, २४ उपम                                            | नरी उत्थ                                    |
| 868  | रक्ष करणदेशि काव                                              | auflig age ali tuine en                     |
|      | ६५ अहाई सागयण्यकाको अदि                                       | विवास प्रदीयह कार्                          |
| 186  | १२ वर्गमान                                                    | <b>UEI-4453</b>                             |
|      | १० प्रशान्तेत्र                                               | C.X                                         |
| 800  | १७ सहिनाल                                                     | £υ'ς                                        |
|      |                                                               | Jet .                                       |

|                                              | -~                                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ( ६२ )                                       |                                                       |
|                                              | पर्खडागमञ्जी प्रस्तानना                               |
| <sup>पृष्ठ</sup> पक्ति अ <u>शु</u> द्ध       | र वासी प्रस्ताना                                      |
| ٠.                                           | ~~                                                    |
| ₹ 15                                         | ( अस्तर ५ )                                           |
| प्रभागित भाग                                 | - •                                                   |
| " \ धतमानमें इस मान                          | अ तग्री प्रतिपारक                                     |
| १० । । — ।<br>, वासाण                        | पनमानम् अन्य पदार्यने                                 |
| १० १४ काल्में हने पर                         | वासण                                                  |
| १२ ८ गमिदसम्मत्त<br>१४ १७ अस्यतादि           | भारति स्यानम् २००० ६०                                 |
| १८ ४ वासपुधते<br>१९                          | गहिरसम्मच<br>भगवादि                                   |
| १९ १० वेदगसम्मत्तमुवणमिय<br>" २७ प्राप्त कर  | अनेचादि<br>सम्बद्ध                                    |
| " २७ प्राप्त वर                              | यासपुधने<br>वेदगरम्                                   |
|                                              | वेद्गसम्मत्तमुवसामिय<br>वपशामित सर्                   |
| ५६ २२ यह तो सक्तियोंका<br>५९ २१.२२           | उपशामित वर अर्थात् द्वितीयोपरामसय-<br>वनको प्राप्त कर |
| 111 C(3F) Street                             | <sup>यह</sup> तो इस राशिका                            |
| े १९ आयुक्ते                                 | जयय अन्तर                                             |
| १६ गोते≭ <b>े</b>                            | <b>उस</b> के                                          |
| ७ देवेक                                      | <b>र</b> न्द्रियकी                                    |
| " देश देवींमें<br>१०६ वर्ग                   | <b>देवी</b> स                                         |
| , अतामे <sub>कारी</sub>                      | देवियोंमें                                            |
| ११८ ९ उनस्यमेण                               | अतरमा                                                 |
| १९ विनों ज्ञानमङ्गे<br>१-१ १ वितर्गातानाङ्गे | उमस्तेण<br><sub>एक</sub>                              |
| o ogramme                                    | मनि-थुतशानगार्थ                                       |
|                                              | <sup>अतरकातरा</sup> दो                                |
| 4722                                         | अप्रमत्त्तियतके दो बाछ<br>वि थ्रन्द्वानगर्भ           |
|                                              | मित्राय                                               |
|                                              | मसस्य द्वारमस्य अवराण<br>सम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः       |
| र (गुनारकान और आयुरे) अप्र<br>वाट्यम         |                                                       |
| याट <sub>ायस</sub> आर् आर्ड ) अप             | L.                                                    |

**१**५८

```
УR
             पटि अपुद
             २१ बाना बाया है कि ... बाना बता है कि देखानेंद्र तोने उनारेंद्र
      ₹u₀
                                      केन कामी होत हारामानकार वा
      १८६ २ घन्ममाची।
    १९८ २८ २९ अवयवारूप अस
                                      धननारी दा
                                      बार्ट्स इंपान्त्रामा हो निकार
                                      दम है, तिनु इन्त्रम्त्राम्य क्यत्र-
    २०४ १० सखेज्जाण्य-
   २२४
           १९ दयाधर्मसे.. हर
                                     £445.44-
          २१ क्योंकि, आप्त... दराद
                                     فرشيا عضمة فترسيط وتبساط
                                    ويروين والمروين والمروين والمروين
                                    कत्त्व के स्तास्त स्कान्त्र ग्रहत
   २२५
           ९ सजोगिवेचली
  २२६
          २८ पारिणामिश्मावसी
                                    सबाग्रहेबद्धं (बरूक्ट्रम्)
 ₹₹८
          १६ वर्मा कायदे निदेन्ते
                                    ويغروا فالغلا
         १७ कार्मगकापयेन
  **
                                    ينهن الديدع
  282
         ८ प्रथसचारमा
                                   £1.3.
          ५ मेतो
  318
                                   وي حقول
         १६ प्रमण्याशिसे माजिन
 २५५
                                  British British B
        १८ सासःदनसम्पान्ते चैत
२७५
                                  ~ ·- **>
                                 The same of the same of
                                ,;
,;,
२८६
        २९ असरयाको
                                ~
```

माण्ण अप्पाणिक पयद्वो । द्वागतर दृशिह मन्मानामन्मानमेणण । भगह-वाहुनशीणमतर प्रकेल्टतो पदा मन्मानद्वनणतर । अतरमिदि सुद्वीए सकिप्पय दड-कड-कोन्डादको अमन्मानद्वनणतर । उतरमिदि सुद्वीए सकिप्पय दड-कड-कोन्डादको अमन्मानद्वनणतर । टब्बतर दृशिह आगम-णोआगममेण्य । अतरपाहुडजाणको अणुवत्रको अतरब्बतर नामो या आगमदब्बतर । णोआगमदब्बतर जाणुगमरीर भागिय-चड्नमाण-महुन्कार निष्ठिह । आधारे आधेपोत्रयारेण सद्धतरमण्य जाणुगमरीर भागिय-चड्नमाण-महुन्कार मेण्य निविह । अधारे आधेपोत्रयारेण सद्धतरमण्य जाणुगमरीर भागिय-चड्नमाण-महुन्कार मेण्य निविह । कघ भविषस्य अणाहारदाए द्विदस्य अतरव्वनण्यो । ण एम दोगो, वृग्यज्ञया । स्विष्णो वाहारो । ण, रज्ञपज्ञया । कघ भूदे एमो वाहारो । ण, रज्ञपज्ञया । स्विष्णोआगम द्वाग अवर्थाहुडजाणजो सपहि सते । उत्तरोष्ट अतरवाहुडअश्वनम

यद दान्द नाम मन्तरिनक्षेत्र है।स्यापना अन्तर सद्भाव और असद्भावके भेदने दी प्रशास्त्र है। भारत और बादुवन्तिक बीच उमदता हुआ नद सद्भावस्थापना अन्तर है। अन्तर स्त्र प्रकारकी बुद्धिने अकरत करके दढ, बाल, घटुन आदिक असद्भावस्थापना अन्तर हैं, अर्थान् दढ, बालादिके न दाने दुष्ट भी तत्म्रमाण क्षेत्रवर्ती अन्तरकी, यद अन्तर दर्तने घटुण है वेसी आ कराना कर रेन हैं, उस असद्भावस्थापना अन्तर बहते हैं।

द्राप्यान्तर भागम भीर सीमागमक भेदान देशम्बारका है। अन्तर विषयक प्राप्तिक क्षापक नथा पनमानमें भनुष्युन पुरुषको भागमद्राप्यान्तर कहत हैं। अपया, अन्तरक्ष द्राप्ते अन्तिपत्तक भागमको भागमद्राप्यान्तर कहत है। नीभागमद्राप्यान्तर ब्रापकारीर, अप्त और नद्यानिराक अदल तीन प्रधारको है। आधारमें माध्यक उपचारमें आण हैं है अन्तरमान जिमका वेमा ब्रायकशारीर अप्यान और समुत्यक मेद्रस तीन करूतका है।

र्देश-सनाधारनामे स्थित, सर्वात् वनमानमें जो सन्तरागमना आधार नहीं हैं देखे अन्तर रागान्हे 'सन्तर ' इस संज्ञाना स्वयहार देस हा सनता है है

समापन-स्वर कोड दोष नहीं, क्योंकि, कृत (मान) रूप प्यायके भाषाह न होत हर मी नदुर्गेन वर्षा, स्थान् स्थान्यास कृत समा याह जाना है।

ीं श्री - भूत बायकार्गरक यह अल्लक्षा व्यवहार केल बनता है

स्वादान-भगी क्योरि राज्यायायम नहीं घारण करनवाल पुरवर्षे भी शाही कार्क है ' इस प्रकारका स्वकार पाया चाता है।

संदिण्यक्ताने वा सन्तरणान्यका बायक हागा परंतु वनसानमें इस समय उपयोगर कृष्य कुर की सन्तरणान्यक बानमा गरिन है, यस गुरुवका स्था नामागमन्त्रणान्य कुरु हैं। तम्बदिरिचर्न्तर विदिह सरिचारिचच मिम्मभेएण । तस्य स्विचतर उसह-मन्त्रे हिमो अतिर्भा । अधिचतन्द्रिरिचर्न्तर णाम पणोमहि नणु मन्त्रे हिमो पणाणिको । मिस्ततर वहा उजत-सणुचपण विचारविद्रमाम । दुविन जानम्बारतराणि दन्तते पविद्वाणि, छट्न्द्रारिकोच-चाराणमाचा । दुविह जागम-योजागमभेएण । अतरपाहुळायमा उन्तुता भारागमा वा जागम । णोभागमभावत णाम आदरपादी पच भाग दोण्ड मात्राणमते हिदा ।

ण्या केण अंतरेण पपर १ णोआमामदो मावनरेण । तत्य नि अतीवभावनर बीवभावनरे पपर, अतीवभावनरेण इह पओत्रवामावा । अंतरामुच्छेदो विरहो तरामव्य धारिषरामय अष्णभावस्यवहाणमिदि एपद्वो । पदस्म अंतरस्म अणु तरामुचा वा अंतरामुगमेण दृविहो जिदेसा दब्बहिय-यक्वबहियणयावतवयोणा जिहेसो दिष्णो होज्य १ ण, तहन्तरम् प्रापस अभावा । त पि क्रम् पान्ये १

तद्य्यतिरिक्त द्वायान्तर सचिन भीयत्त और मिश्रेक भेदने तीन प्रवारका मिन पूण्य जिन भीर समय जिनके भागमें रिश्व भीनत जिन सचिन त्व न न द्व्यान्तर के उदाहरण है। यनादिश भागमें तिर्वार मध्यमें स्थित मानवात भविष्ठ रिक द्वयान्तर है। उज्जयन और वावुबवों मध्यमें रिश्व मानवारिक विभा रिक द्वयान्तर हैं। वजायन और वाव्यान्तर, ये दोनों ही द्वायान्तरमें प्रथिष हो, नयोंकि, तह द्वयांने प्यतिरिक क्षेत्र और वाव्यान भागब है। भायान्तर भागम और नीमागमें भेदन हो प्रवारक है। भन्तरात्वरके बायक युवा पुरश्वों भागमेंनायान्तर वहन हैं। भया साववर्ष भवार साववर्ष भवार भागमेंने ।

श्रवा---थहा पर किस प्रकारके बल्तासे प्रयोजन है ! सप्राधान---नोबाराममाधानारस प्रयाजन है ! उसमें भी बजीवमाधान्तरको

वयसित भाषरी नाभागम भावान्तर कहते हैं।

जीवभावा तरमहत ह क्योंकि यहा पर भर्जावभावा तरस के हे मयोजन नहीं है। सन्तर उच्छड़ विज्ञ विशामा तरमान नार्शित्वपमन भीर सन्त्याख्यव सब प्रकायवार्थी नाम है। इस म्बास्क अन्तरक भनुष्मको अन्तरानुगम कहते अन्तरानुगमन देर महारक्ष। निर्देश है क्योंकि यह निर्देग इक्यार्थिक भीर पेंच नयका भयण्यन कम्मवाला है।

श्चरा-पद भी कैसे जाना । १ प्रीतु भागीया सर्वो वैश्वर्थका इति पाउ ।

मार्ण अप्पाणिकः पयद्वे । द्वरणतर दृषिकः मन्यात्रामन्यात्रमेणण । मरह-वाहुबक्षीणनतः सुब्वेन्टर्गा वारो मन्यावद्ववणतर । अतरमिदि चुद्वीए मन्निष्य दङ-वह-वोर्वाद्यो अपन्यावद्ववणतर । उत्तरमिदि चुद्वीए मन्निष्य दङ-वह-वोर्वाद्यो अपन्यावद्ववणतर । दव्यतर दृष्टिकं आगम-णोआगममेएण । अतरपाहुङ्वाणको अणुबदुवा अतरद्वागमो वा आगमद्ववतर । णोआगमद्ववतर जाणुगमीर-भविय-तब्विगि नेपेर्ण निविद् । आधोर आधेयोत्रयारेण लद्धतरमण्य जाणुगमीर मत्रिय-तब्द्वमाण-महुन्यारं मेण्य निविद् । अधारे आधेयोत्रयारेण लद्धतरमण्य जाणुगमीर मत्रिय-तब्द्वमाण-महुन्यारं मेण्य निविद् । कघ मवियम्य अणाहारदाए द्विदस्य अतरद्वत्यस्यो । ण एम दोनो, वृरपञ्चानाहारेष्ट । तब्दुल्य एत्य वृरप्तरप्तुनस्यमा । कघ भूदे एमो चत्रहारो । ण, दञ्जवापकानाहारेष्ट । तब्दुल्य एत्य वृरप्तरप्तुनस्यमा । कघ भूदे एमो चत्रहारो । स्वरपोत्रापमं इदस्तर मविस्महाले अतरपाहुडआगों मपदि मते वि जवनीए अतरपाहुडआगों

पद नारः नाय मन्तरिक्तेष है।स्यापना मन्तर सङ्गव भीर असङ्गवके मेदने देग्रवासी है। मान भीर बाहुबन्धि बीच उमहना हुमा नद सङ्गवस्थापना अन्तर है। अन्तर स्व भवागी बुद्धिने सबस्य बर्चेड दड, बाज, घतुष आदिक असङ्गवस्थापना मन्तर हैं। वर्षोत् इड, बानादिक न होने दुष भी ताममाण क्षेत्रपत्नी मन्तरकी, यह अन्तर राने पर्वेष है ऐसी मा कराना बर देन हैं, उस असङ्गवस्थापना अन्तर बहुते हैं।

र्वद्य-सनापणनारें। स्थन, सर्योत् वनमानमें जा सन्तरागमना साधार नहीं हैं देस, मर्चर णनेरक 'सन्तर' इस सजाना स्वयंत्रार केरेंग हो सनना है ?

मने पान निर्माण को इ.स. मर्गा क्योंकि, कुर (मान) रूप पर्यायके साधार है इ.स. इर मर्ग में नरूरों में यहां संयात स्पायार में कुर समा पार जाता है।

र्दश्य-भूत बायक्यारीरक यह अन्तरका स्थवहार करा बनागा है

सनायान-अर्था क्योंकि शायायायक नहीं वारण करनवार पुरस्ते सी वार्य कारण है। इस अश्यक्त प्रकार पाया जाता है।

सरियाराज्ये हा प्रमाणाज्यहा बाग्यक्षामा पानु वनमानमे १म नामव उपयापि इत्य इत् भी सम्मान्यव्यक्ष बानमा शस्त्र है, वस गुरुषका मध्य नामागमद्रव्याण्य वर्ष्ट्रोहै। तन्त्रदिरिचदच्वतर तिविह सचिवाचिच-मिस्समेएण । तत्यः सचिवतर उसह-मज्ते हिओ अनिओं । अचिनतव्यदिरित्तद्व्यतर णाम घणोअहि तणु-ज्ये हिओ पणाणिलो । मिस्मतर जहा उजत-मनुत्रपण निवालहिदगाम-रोच-कालतराणि दण्यतर पविद्वाणि, छण्णवदिरिचरोच-कालाणमभावा ।

विह आगम-णोआगमभेग्ण । अनग्पान्डजाणओ उवजुक्तो भाषागमो वा आगम णाञ्चारामभावतर णाम औद्रह्यादी एच मात्रा दाण्ड भागाणमतरे द्विदा । त्य केण अंतरेण पपद ? णोआगमदो भावतरेण। तथ्य वि अतीवभावतर

रिभावनो पपद, अजीवभावतोण इह पत्रोजणाभाग । अंतरमुच्छेदो विरहो रगमण णरिवचगमण अण्यभागन्ववहायमिदि एयट्टो । एदस्म अंतरस्म अणु-राणुगमा। तेण अंतराणुगमेण द्विहो णिहेमो दृष्वद्विय-पञ्जबद्वियणयावलक्ष्णेण।

गेरेमी विष्ण' होज्न ? ण, तडज्नस्म णयस्स अभावा । त पि कथ णप्ये ? पदम्यानिरिक्तः द्वरुपान्तर सचित्त, अधित और निधंके भेदसे तीन प्रकारका से बचम जिन भार समय जिनक मध्यमें स्थित अजित जिन सचित्र तद्

· द्रच्यान्तरक उदाहरण हैं। पनादधि और तनपानके मध्यमें स्थित पनपात सचित्त रेक इच्यान्तर है। अजयन्त और दावश्चयके मध्यमें स्थित प्राम नगरादिक मिश्र रेल इय्यान्तर हैं। क्षत्रान्तर और बालान्तर, ये दोनों हो इय्यान्तरमें प्रविष्ट हो क्योंकि, छह द्वर्यीमे व्यतिरिक्त क्षत्र और कालका समाव है। नायान्तर भागम भीर नामागमके भदल दो प्रकारका है। भन्तरशासके सायक युनः पुरुषको भागमभाषान्तर वहत है। मधवा भावरूप भन्तर भागमको

यान्तर बहुते हैं। भीदायक मादि पाच मापाँमेंसे कि ही दी भाषाँके मध्यमें पशित भाषको मोआगम भाषान्तर बहुत है। हुना-पहा पर क्सि प्रकारक अन्तरमें प्रयोजन है ?

पुमाधान-नाभागमभापान्तरस प्रयाजन ह । उसमें भी भर्जायभाषान्तरको जीवभावात्तर प्रशत ह क्योंकि यहा पर अजीवभाषान्तरम कार प्रयोजन नहीं है।

भन्तर उच्छद विरद्द परिवासान्तरगमन नात्ति पगमन और सन्यमायध्यव सब वकाधवाची नाम हैं। इस प्रकारक भाजरक भनुगमको अन्तरानुगम कहत भन्तराज्ञायस दा प्रशास्त्रा निर्देश ह क्योंकि यह निर्देश द्रम्याधिक और क संबंध भवल्यन करनवाला है। पुरा---सीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं हाता है है

प्रमाधात---नहीं क्यांग्वर नीमरे प्रकारका काई नय ही नहीं है। प्राप्त--- यह भी बेस जाना '

। प्रतिषु ७ नीम सप अनीओ इतिया ।

सगहामगह्यदिश्चिताव्यमयाणुग्रत्थमा । एव मग्रीम्म द्राङ्गण और्यगार्टस्य याचि उत्त । एवेण णिहेसेण पञ्चतिमिदि चे ण, एरेण दुणयाग्रत्यिजीयाणमुग्यारद्रम्ण उग्रायामाय।

ओघेण मिच्छादिद्वीणमतरं केवचिर कालादा होदि, णाणाजीव

पडुच णत्यि अतर, णिरतर ॥ २ ॥

' जहा उद्देनो वहा णिदेमो ' नि णायमभालह ओयेणनि उन । मेमगुणहाण उदामहो मिन्छादिहिणिरेमो । नेयचिर मालाटो इदि पुन्छा एटस्स पमाणनपद्भागणः फला । णाणाजीयिभिदि नहुस्स एयमयगणिदेमो क्व घडडे ? णाणानीयद्वियममण्य विमस्ताए नहुण पि एगचिमिरोहामामा । णिय अतर मिन्छनयन्त्रयपिणानीमाण निस्त विकलसे मोन्छोटो निरहो अमारो णिरिय नि उन होदि । अनस्म पहिमेह के मा पिडिमेहो तुन्छो ण होदि नि जाणायणह णिगनस्माहग, मिहिस्रोण परिमेहारो परिनित्त

समाधान—क्यांकि, सब्रह (सामान्य ) और असब्रह (बिदाय) को छोड<sup>दर</sup> किसी अन्य नयका विषयभूत कोह पदान नहीं पाया जाता है।

इस उन प्रशासे शहासमाधानको मनमें धारण करके सूरहारने 'बोधसे और आहेशसे 'पेसा पर कहा है।

श्चारा—पक ही निर्देश करना पर्याप्त था ?

समाधान—नहीं, न्यॉनि, पर निर्देशसे दोनों नयोंने अवरम्बन करनेवाले क्षीबोंने उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओधमे मिथ्यादृष्टि जीवोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी

अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरतर है ॥ २ ॥

'जैसा उदेश होता है, येसा निर्देश होता है' इस न्यायने रक्षणाय 'ब्रायसे' यह पद नहा। मिय्याहिष्ट पदका निर्देश रोग गुणस्थानोंने प्रतिपेशके लिय है। 'कितने काल होता है' इस पुष्ठाका पल इस सुवकी प्रमाणतारा प्रतिपादन वगना है।

ग्रम्—'णाणाजीय' इस धवारका यह एक यचनका निर्देश यहुनसे जीवाम

वेसे घटित होता है ?

समाधान-नाना जीवोंमें स्थित सामा यशी वित्रशास यहताँके लिए भी एक

यचनके प्रयागमें विरोध नहीं आता।

ं अन्तर नहीं है ' अधान मिध्यात्वायीयन परिणन जीवाँचा तीनों ही वार्टीनें स्युच्छें, विरह या अभार नहीं हाना है, यह अध कहा गया समझना चाहिए। अतरेर अतिराध वस्ते पर वह अतिराध तुच्छ अभावरुप नहीं होता है, विर्माणवात्तापावण होता है, रस वातच जतरानेव दिए 'निरन्तर' पद्चा प्रहण विया है। अतिराधी

१ म<sup>िन</sup> पृथि इति पार ।

६ हाना थन ठावर् निष्यान्धनानाजीवारश्चया नास्यन्ताम् । सः निः १, ४

३ प्रतिष ' अनावा वृति वाट ।

मिच्छादिहि गो मन्प्रानम उति वि उन होदि । अथवा पञ्चाहिवणयावकीयनीताणु गहण्ड णि व अत्रामिदि पडिमेह्स्यण, दृश्बहेवणयारुविजीराणुग्महङ्ग जिरत्समिदि गिहिवयण । एमा अस्यो उवि मन्दरव वचन्यो ।

एगजीव पडुच जहणीण अतामुहुत्त ॥ ३॥

त जया— एवा मिन्छादिही सम्मामि छन्मन्मन्त प्रनमानन्तम्भन्तम् बहुमा परियहिदे। परिवामप्रवण्य सम्मन्त यदो मध्यस्कृत्वाहुन्तत सम्मन्त अस्छिय मिन्छन गर्गे, स्वभनेत्वाहुन्त सम्मन्त्रण प्रहित्त मिन्छन प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते प्रवासित्ते स्वभन्ते स्वभन्ते स्वस्ति है एत्य परिहाते उत्यद्भित्ते प्रवासित्ते स्वस्ति स्वस्

एर जीररी अपेक्षा अपन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है ॥ ३ ॥

जस-पर मिध्यारिष्ठ जीय, सम्याम्मध्यात्य अपिरतसम्प्रस्य, सयमासयम और स्यमम यहुनजार परिवर्तिन हृता हुआ परिचासि निमित्तसे सम्यम्बार्ग प्रसाहुआ, और पहा पर स्थल्यु अन्तुकृतनाल तर सम्यम्बार्ग साथ रहनर निम्यात्यरो मान हुआ। इस प्रशासे स्वत्रयन्य अतुकृत प्रमाच निम्यात्य गुणस्थानरा सन्तर प्राप्त हु। गया।

द्वारा---वदा पर शकाकार पहता है कि अन्तर परते हैं पूर आ पहले कियान था, पही पुत स यक्तक उपाला में नहीं होता है। पर्योक्त सम्बन्ध आधीक पुत्रकार में प्रतास कियान किया कियान किया

समाधान-वहाँ उत्त नवाका परिहार बरत हैं-उत बधन सत्य ही है यहि नुद्ध वर्षायाधिक नवका भवल्यन विधा बाव। किनु नगमनयका भवल्यन लक्षर मन्तरः

<sup>।</sup> एकबीव "रिजयन्देनाल्युहर्ते । सः । २ १, ८ २ मन्द्रिम मन्द्रित च सम्बन्धिन । इति सारः ।

पर्याना सीरदे, तम्म मामण्यानिमुह्यतिमयत्तादे। तरो ण एम दोनो। तं जहा-पदमिन्छन पज्जाया अभिष्णा, भिन्छन्तरम्मीदयज्ञादनेण अनागमे-पदायानमद्दर्व एम्ब्रीसहारनेण मेरामाम। ण पुर्वुन्तरहारमेण्य ताण मेश्रो, त्या विवस्तामता। तम्हा पुस्तुनरहासु अन्छिल्यानर्येण द्विद्यमिन्छन्तम्म मामण्याददर्येण एक्त प्रमम्मन्यस्त्रो अतर होदि। एम अयो मञ्जय प्रजिज्ञद्वां।

## <del>उक्कररो</del>ण वे छावहिमागरोवमाणि देस्णाणि ॥ ८ ॥

ण्डस्म विदिष्मिण- एको तिरिक्को मणुम्मो वा लतय-वाबिह्रक्ष्णशामियन्तुः चौरममागोवनाडिहिण्स् उप्पणो । एकः मागगेवम गमिय विदियमागोवनारिमन् सम्मत पिंडवच्यो । तेग्मनागोवमाणि तथ अन्छिप सम्मत्तेण मह चुडो मणुमो आरो। तथ सञ्चम सञ्जमानञ्जम वा अणुपालिय मणुमाउण्णूगावीनमागगेवमाऽहिण्य आरो चुदेनेसु उपरणो। तत्ते चुडो मणुमो आहो। तथ सन्ममणुपालिय उगिस्मोव

निष्यात्त्रका उक्तर अन्तर कुठ कम दो छपामठ मागरोपम कार्ने हैं ॥४॥

क्षत्रीन अवश्य इति कृतः । स्टब्रेन्ट्रेट के को देशल बाराल्याच्याम् । सः ही १, ८

देवेतु मणुमारमेणूमण्यसीममागरोवमाउद्दिरिएम् उनवष्णो । अभोमूहूम्लाहाबद्दि सागतेवमचित्रममण् एतियामप्रवाण्य सम्मामिन्छच गरी । तत्य अतेमुहूचपिछ्य पुणो सम्मच परिविज्ञ्य विस्मित्रम खुरो मणुमो जारी । तत्य अतेमुहूचपिछ्य पुणो सम्मच परिविज्ञ्य विस्मित्रम खुरो मणुमो जारी । तत्य सनम सञ्चासञ्चम बा अणुमातिय मणुमाराज्ञ्यातिय पणुमाराज्ञ्यातिय मणुमाराज्ञ्यातिय मणुमाराज्ञ्यातिय पणुमाराज्ञ्यातिय पणि पणुमाराज्ञ्यातिय अतेमुहूच्योज्ञाति । यत्य प्रवासिक्यमण् मिन्छच गरी । तद्वमेतर अतेमुहूच्योज्ञातिक्षमार्गो । यत्य उप्योचिक्यमे अञ्चापनाञ्चयात्राज्ञ ह्यो । यस्तरपारी पण्यो ज्ञ्याविक्यमे अञ्चापनाञ्चयात्राज्ञ हयो । यस्तरपारी पण्यो ज्ञयानिक्या । प्रवासिक्या ।

मासाणसम्मादिहि-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतर केवचिरं कालादो होदि. णाणाजीवं पडच जहण्णेण एगसमय ॥ ५ ॥

त जहा, सामणमम्मादिहिम्म ताव उधरे- दो जीवमादि काजण रणुवादकण पिलिरोबमस्म अमेर्राज्जदिभागमिषविष्येण उवमयमम्मादिहिणो उवमयममम्माद्वार एम्पामयमादि हाजण जाव छावित्यावमसाए आनाण गद्दा। तेतिय पि काल सामण पिलामयमादि हाजण जाव छावित्यावमसाए आनाण गद्दा। तेतिय पि काल सामण पिलामयमादि काजण जाव छावित्यावमसाय माद्राज्ञ सिर्वाद माद्राज्य साम्प्रकृत काल प्रयाप इसाम प्राप्त सामण्य पति विभाव सामण्य पति सामण्य पति सामण्य पति सामण्य पति सामण्य सामण्

सामादनमम्पारिष्टि और सम्योगमध्यारिष्ट और्रोका अन्तर कितने कान होता है है नाना नीवोंकी अपधा नयन्यम एक समय हाना है ॥ ५ ॥

र्यस्य पहले सामाध्यमध्यक्षरिया सम्मत् वहन है— दा आयोवा साहि वण्य यक यह स्वित्व वस्ता प्रमाण्यक सम्मत्यान्य भागमाव विवयम उपाधानपत्रप्री जीव व्यवसम्मत्यक्षरम्य कार्यस्य वस्त्र स्वत्य सामाव भागि वण्य स्वित्व प्रदेश स्वत्य

१ सामा तरुपार्यक्षाः नामाजीवराष्ट्रयः अभ्ययवः शादः ५०० स्वयः वर्षप्राच्या वामा श्रीवरोक्षया सामादनवर् । सः निः ।

पन्या झीन्द्रे, तम्म मामन्याविमेमुह्यविमयचादो। तदो ण एम दोमो। त बहा-पदमिस निच्छन पन्याया अभिन्या, मिन्छचक्रम्मोद्दयबाद्वेग अनागर्मे-पदस्थानमगर्देन ष्ट्रमुद्रीताहान्वेन मेरामावा। ण पुल्युचन्याटभेएण ताण भेओ, तथा विवस्तानावा। नम्हा पुन्युचनदासु अभ्छिन्यसम्बेना हिटामिन्छचम्म मामन्यावत्योग एहत प्रमम् मम्मन्यन्यव्यो अतुर होटि। एस अयो मञ्जय पद्यन्यद्वेशी।

## टक्क्स्मेण वे छावट्टिमागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ८ ॥

ण्दम्स िरिनेमा- एको निरिक्तो मणुम्मो वा स्तव-काविद्वक्षपामिपरेस्य भोरमना निवनाउद्विदिष्म उप्पन्नो । एक मागरीवम गमिय विदिवमागरीवमादिनस्र सम्मन परिवन्ते । नेरमनारागेवमाणि तथ अन्द्रिय सम्मनेत्र सह चुडो मनुमो आस्। रूप सबस सबसासबस वा अणुपानिय सणुसाउष्ण्यावीसमागरीवमाउद्विरिण्ड क्रम्स सुर्ववेचु उवक्सो। तमे चुदो सपुसो बादो। तथ सबसम्णुपानिय उद्योगगरव

प्रसान के आ रही है क्योंकि यह नैगमनय सामान्य तथा विरोप, इन दोनोंको विरव कारण है दर्माण्ये यह कार दोग नहीं है। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-अनरकार्क करण्य किराण्य भीर गीएका मिथाप्य, ये दोनों गयीय है, जो कि ममिस है, क्योंकि किराण्यकर्मेट प्रवार प्रपन्न होने कारण। आस आसम और पदार्थी के अध्यानकी मोदी स्थान कर है जीव प्रपन्न आधार होनेस उनमें कोड़ अद नहीं है। और न पुषकात नहीं क्या कर है अपने अध्यान आधार होनेस उनमें कोड़ अद नहीं है। और न पुषकात नहीं क्या करणेंद्र भेदकी स्थाम भी उन दानों गयागों में अद है, क्योंकि, इस काल्येको वर्ष हिस्स्य नहीं की सह है। इसलिए स्थानको गहे भीर गीएके काल्ये स्थितिक कर क्या स्थान क्या आपना होता है, यह निद्ध हुमा। यही अर्थ आगे सर्वक बीजिंग कर हैन कर्याण ।

विध्यानका उन्हर अन्य हुउ कम दो छ्यामठ मागरोपम कार्ने ॥॥॥
इसका क्ष्मान-कार्ने यक निर्मेच भवता मनुष्य चीत्रह सागरोपम आयुर्वित 
कोर नामक वार्ष्ट करणायी त्याम ज्याम हुमा। वहां यक सागरोपम कार्य निर्मेद 
कुम्म सामान्यक आर्थ समान्य साथकायका माम हुमा। तेरह सागरोपम कार्य वर्ष 
कर करणायक आर्थ समान्य साथकायका माम हुमा। तेरह सामरोपम कार्य वर्ष 
कर्म साथनायका साथ ही स्मृत हुमा और मनुष्य होगया। उस मुग्यवर्षि 
क्षम्यका व्यक्त साथनायकाय मनुष्यान कर हम मनुष्यवर्षावर्षी आयुत्त वर्ष 
वर्षेम साथनायकाय साथकायकाय साथनायकाय साथनायकाय ।
वर्षेम साथनायकाय साथनायकाय साथनायकाय साथनायकाय ।
वर्षेम साथनायकाय साथनायकाय साथनायकाय ।

<sup>।</sup> दश्य द्वार दिवस मामा मृत्य है ।

ां चरित्तमोहसुरमामेर्ग हेद्दा ओघरिय आमाण गर्स्य अनोमुद्रस्तर रिष्ण पर्टीस्ट्री उरममेर्ग्डीरा आरिष्णाण मामणामणाभारादो । त पि बुदो गच्येद्रे एदम्हादा चेर चर्रीरयणादो ।

मम्मामिन्छािन्हिस्त उबोर्- एक्को मम्मामिन्छादिही परिवासप्यव्य सिन्छत्त मच चा पडियण्या अतिरिदे । अतोसुहृचेण भूओ सम्मामिन्छन गरो । स्रद्भनतर-सिहत्त ।

#### उक्कस्सेण अद्धपोग्गलपरियट्ट देसूण ॥ ८ ॥

तार सामणम्मुगहरण रुवान्- एक्वेण अणादियमिन्द्रानिहेणा विश्वि काणाणि प्राच्याममम्मन पडिवणाव्द्रमम्भार अर्थाना ममारो ठिण्णो अद्योगानवरिवर्द्दमेतो । गुणा अरोष्ट्राम सम्मेणिन्द्रिय सामाण गरि १)। मिन्द्रन पडिविन्त्रय नि अद्योगनलपिर पडिविन्त्रय निला अद्योगनलपिर निन्द्रते गारिमिम्य अताप्रहृत्तारसस समार उवसममम्मा वर्णा प्रामस्यानस्य समार उवसममम्मा वर्णा प्रामस्यानस्य समार अस्मिन स्वान्त्रत् । प्रामस्यानस्य सम्मानिह्रान्य । अद्योगनालपिर सम्बन्धित समार्गनिक समार

ाण अन्तर क्यों सही थताया ? ममाधान—नहीं, क्योंपि, उपदामधेणासे उतरनेवारे जीवोंपे सासादन गुण ानमें गमन करनेवा सभाव है।

शका-पद केन जाना !

समाधान--भूतवण भाषायके १मी वचनम जाना ।

सभावान----पूनर में भावायन इसा पंचनम् जामा । प्रमाणकार कार्यामध्यादारि गुणस्थानना पर जीयकी भवता जाय्य कानत कहत हूँ-' सम्यामध्याद जीव परिचारीत निमित्तने मिष्यारको, भाषा सम्यक्त्यका प्राप्त अन्तरका प्राप्त हुआ और अन्तरहृत काल्य प्यान् ही पुनः सम्याभयात्यका प्राप्त त । इस प्रयारत अनुसुन्धमाण अन्तरकार प्राप्त हो गया ।

उक्त दोनों गुगस्थानों हा उन्हर अन्तर कुछ बम अर्घपुद्रत्यविवर्तनप्रमाण है।।८।।

इनसँत पहर कात्मादन गुणस्थानका उदाहरण करते हैं - एक अनादि विस्था इ जीवन अध प्रकृषादि तीनों करण करन उपायनस्थयनको यान हानव अपम समें ननन समाध्या छित्र कर अध्युष्टन्यिनितमाय किया। युन अन्तमुहृतकार युक्तप्रकृत साथ केहक र इत साराह्तदनस्थय प्रका माग हुआ। (१)। युन विध्यायका स्था कर अन्तरका प्राप्त हुआ शार अध्युष्टन्यिनितनकार मिष्या प्रकासाध पित्तमणकर राहक अन्तमुहत अद्याध रह जात पर उपानामस्थयनका माग्य हुआ। युन उपाम प्रकृष्ण कराम प्रकास स्था करान पर साराहत गुणस्थानका मान्य हुआ। इस राहस स्थान अन्तरकार मान्य हा साथ। युन विष्याहार हुआ। (४)। युन वरक

र उल्लंबिना**ड**पुरुषातिको देशान । स. मि. १. ४

पडिनिजय छारियारंगार उरममगम्मादार आगां गरं। स्टर्मार परियासम् अमेरिज्यदिमागे । अंतेमुद्दूनराजेप आगाः दिला पीरंगे १ प. उरममगम्पेत शि आगाणगुणमादणामाता । उरममगम्मा वि शेनामुद्देनेय दिला परियत्य १ व उर समगम्मादिद्वी मि उस गत्य सम्मय-गम्मामि जनाजि उत्तान्त्रमाणे तेमिमीरार्ग्य काडीमसिद्दिर पाटिय मागरेग्यारा सागरेग्यमुग्नारा सा जार हृद्वा व र्गर तर उरममगम्मताहणामानाता । ताल द्विती अतिमृत्ते गारिय मागरामार्ग मागरीरमपुष्तारो वा हेद्वा रिका रेगेर १ ण, पित्रीमाम्म अमेरिज्यिमामिनापाने अतिमृद्वाप्रशिष्यारेदि उद्येन्ज्यारदणि पारिज्याणाल गम्मत समापि उत्तिरील पिट्टारमस्म आर्थेरजनिमागमेस्मारां शिण मागरेग्यमम्म वा मागरेग्यमुग्यम्म व हेद्वा पद्याणुप्रस्थीते । मागणप उप्यत्म छार्गद्व स्वम नेण्डानिय रगणियपुर्यामिय

भागमात्र काल्पः उपरामसम्बन्धाः मान् हाक्तः, उपरामसम्बन्धाः काल्मं एर् आपली काल् अपरोप रहनं पर सामादन गुकामानतः प्राप्त हा गया । इस प्रशास पस्योपमवे असल्यातये भागवमात्र अन्तरकार उपराध्य हो गया ।

श्रक्त-पत्योपमने असन्यानमं भागप्रमाण कारमं अनुमुद्दत कार दोव रहत पर सासादन गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त करावा ?

ममाधान—नहीं, क्योंकि, उपरामसम्यक्यके विना सामादन गुणस्वानके ब्रहण करनेका अभाउ है।

र्शका—चही जाव उपरामसम्यक्तको भी अन्तमुहतकालके पश्चात् ही क्यों नहीं भाष्त होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपरामसम्बग्धार जीव मिथ्यात्त्रको प्राप्त होकर, सम्यक्तमप्रति और सम्यामध्याप्रतिको उद्वेशना करना कृता, उनको अन्त कोई कोबीप्रमाण स्थितिको पात करके मागरापमसं, अथना सागरापमण्यक्तम अतककाँचे नहीं करता है, तन तर उपरामसायक्त्यका प्रहाण करना हो समय नहीं है।

श्रका—सम्पन्तत्रप्रदित और सम्प्रामिष्यात्त्रप्रदितिनी स्थितिजाँको अन्तर्प्रकृत कालमें घात करके सागरोपमसे, अथवा सागरोपमपृथक्त्व कालसे सीचे क्याँ नहीं करता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पस्योपमक्षे अस्वव्यादाँ भागमात्र आयामके द्वारा अत्तमुद्वतं उत्तरीयकारचार उद्वेरनाराङ्गांसे धात कीजांनवारी सम्यक्त और सम्यमिष्यवात्त्रपट्टिक्शीक्षात्रप्राप्तिका पस्योपम् अस्यादार्थे भागमात्र काल्के विना सागरोपमके, अथम सागरोपमपुषक्त्यने नीचे पतन नहीं हो सकता है।

श्वना — सासादन गुणस्थानसे पाछे लौटे पुप मिष्यादृष्टि जावनो सयम प्रहण करावर और दर्शनमोहनीयनी तीन प्रश्तियोंका उपरामा करावर, पुन चारिप्रमोहना

र प्रतियु 'पदेणा ' इति पातः।

पुणा चरित्रमोहमुससोमद्ग हेट्टा ओपरिप आसाण गरस्य अतोमुहुचतर हिल्ल पहनिद प, उपममनेटीहा आदिष्पाण सामणगमणाभागादा । त पि बुदो लघ्यदे ? एद्स्हादो च भृद्यसीययणादो ।

मम्मामिन्छादिद्विस्न उत्यदे- एक्झे मम्मामिन्छादिद्वी परिणामव्यय्ण मिन्छर सम्मच वा पडिशच्या अवस्ति । अनोमुहुत्तग भूश सम्मामिन्छच गदो । छद्धमतर-मनोमुहुत्त ।

## <del>२ वकसोण अद्योग्गटपरियट्ट देस्</del>ण' ॥ ८ ॥

तार सामणम्पुदाहरण चुबद् एस्ट्रेण अणादिपभिन्छादिहिणा तिथ्णि करणाणि वाद्म उत्पमनस्मत पढिरण्णवद्रमामण अर्थते समारा छिण्णा अद्योग्यलपिष्टमेना कृणे । पुणा अत्रापुट्य सम्मत्त्रणिख्य आताणा गद्दे (१) । मिन्छत पढिविज्ञय अतिरहा अद्योग्मलपिय् मिन्छते परिमिष्य अताष्ट्र अर्थोग्मलपिय् मिन्छते परिमिष्य अताष्ट्र अर्थोग्मलपिय् मिन्छते परिमिष्य अताष्ट्र अर्थोग्मलपिय् मिन्छते परिमिष्य अताष्ट्र अर्थे स्वर्थे । स्द्रमतर । भूओ पिष्छ। उपराम करा और तीव जीव उताहक स्वाप्तते प्रण्याको प्राप्त इप आयो मन्स्यादितं प्रमाण करत वर्षो नहीं करावा ।

समापान-नर्दा, क्योंकि, उपरामधेणोसे उत्तरनेवाले आयोंके सासादन गुण स्थानमें गमन करनरा अमाव है।

श्रा-पद वेमे जाना !

ममाधान-भूतयरी भाजायके इसी यचनसे जाना।

भव सम्पामिण्यादिष्ट गुजर्यातना एक जीवनो भवेशो जाग्य भन्तर बहुत है-एक सम्पामिण्यादिष्ट जीव परिणामीने त्रिमिस्तरे मिण्यारनो, भववा सम्पन्नवदो प्राप्त हो सन्तरको प्राप्त हुआ और अल्माहुत बाग्य पश्चात् ही पुन सम्पामिण्यायको प्राप्त हुआ। इस प्रस्तारो अलमुहुत्वप्रमाण सन्तरकार प्राप्त है गयुवा

उक्त दोनों गुजरपोलोर। उन्हर अन्तर वृद्ध वस अर्थपुद्वस्थानिकामाण है।।८।। उनसेल पद्ध सामाइन गुजरपानका उदाहरण करत है- एक कार्ति किरण दिस्त जीवन कार स्वार्ति कारण स्वार्ति अन्तर स्वार्ति कारण कर उपमानस्थानका प्रमा हान्य क्ष्मा साम्ये अन्तर स्वार्ति हिन्द कर अर्थुद्व स्थार्तिकानमाथ किरा। युन अन्तर्वक्षकार साम्ये स्वार्ति अर्थे स्वार्तिकामाथ कर्ये कार्यकार्या । युन अन्तर्वक्षकार सामाक्ष अन्तर्वक्षकार अर्थे कार्यकार क्ष्मा क्ष्मा । युन स्थापकार सामाक्ष्म व्यव्यव कार्यकार क्ष्मा स्वार्ति स्वार्ति स्थापना विकास क्ष्मा । युन स्थापना सामाक्ष्म विवार्ति अर्थे स्वार्ति कार्यकार स्वार्ति स्वार्ति स्वार्ति । युन स्थापना स्वार्ति कार्यकार क्ष्मा । युन स्थापना स्थापना स्वार्ति स्वार्ति स्थापना स्वार्ति स्वर्ति स्वार्ति स्

<sup>।</sup> उपर्वेण कपुन्तपरिका देशांत । स नि १ ४

सम्मामि अरिहिम्म उपरे-णक्केन आगरियमि अरिहिमा तिरित विकास कार्यूण उपसमसम्मन गेण्डले गिमिट्स सम्मानव्यसमसम् अपनी सार्यो प्रित्य अर्थ पोगालपरियहमेनो करो । उपसमसम्मन आग्रुहासि उप (१) सम्मानि उन पिक्स कार्युक्त (१) सम्मानि उन पिक्स कार्युक्त (१) सिंहिस कार्युक्त विकास कार्युक्त विकास कार्युक्त विकास सम्मानि उन परि प्रकास सम्मानि उन परि प्रकास सम्मानि उन परि प्रकास सम्मानि उन परि प्रकास विकास कार्युक्त विकास सम्मानि उन परि प्रकास विकास सम्मानि उन परि प्रकास विकास कार्युक्त विकास वितास विकास वितास विकास वितास विकास व

सम्यक्ताको मान होकर (३) अनन्तानुवाचीकपायका जिमयानन कर (३) द्यानमह मीयका स्वयक्त(४) अपमनस्वस्य हुमा(")। पुन प्रमन्त मीए अपमन गुगम्यानीम महर्मो परायतनीको करके (४) स्वक्तेपित प्रायोग्य निगुद्धिक निगुद्ध हाकर (८) अपक्रियोग्य निगुद्धिक निगुद्ध हाकर (८) अपुरक्षप्य स्वयक्त (९), अनिश्चीवकरण अपक (१०), महम्माप्यसीयक भवक (१०), मीलहर्माच पीतराग एकस्य (१०), मोगिको में (१०) और असीगिको में (१०) होकरके मिन्न होगया। इस प्रकारके एक समय अधिक चीहरू अन्तर्मुहर्नोमे कम अध्युक्तरपरिवास सासादनसम्पर्दिका उन्तर्ष्य अन्तरकाल होता है।

क्षत्र सम्यग्निष्यादिष्टं गुणस्यानका एक आवर्षा अपे वा उत्तृष्ट क्षन्तर कहेते हैं—
एक क्षतादि मिय्यादिष्ट आयंत तीनों ही करण करने उपज्ञमनम्बन्धकों प्रद्रण करने हुए
सम्यग्न्व प्रहण करिने प्रयम समयमें क्षत्र न मन्मार उन्हर व्ययुक्त प्रयोदिनेत मात्र हिया।
उपज्ञमनम्बन्धकों साथ अन्तमुक्त रहकर वह (१) मध्यिमिय्यात्यको प्रान्त हुआ।
पुतः मिय्यात्यको प्रान्त है। अन्तरका प्रान्त हा गया। प्रध्यात् व्ययुक्त प्रार्टितनकाल प्रमान
परिध्रमण कर समारके अन्तमुक्त्रममाण अवदाय रहन पर उपन्यमसम्यग्न्यको प्रान्त हुआ।
श्रीर वहायर ही अन्तरातुवयोद्यायको निम्योनना कर मम्यामिय्यान्यको प्रान्त हुआ।
इस प्रकारसे अन्तर उपन्य हो गया (२)। तन्यधात् येदकसम्यग्न्यको प्रान्त कर (४)
इस्त्रमोस्तियका क्षरण करते (१) अप्रमन्तस्यत हुआ। (३)। पुनः प्रसन्त और अमन्त
गुणस्थानसम्य पी सहस्रो परान्तनोहे करकः (०) इस्वक्रप्रणीक प्राप्ताय निमुद्धिने निद्व

t, s, to 1 असतुमम अमेनरममादिदिआदि असरपान्सं

रिमादीण निमुन्तिए (८) अष्टुरमासमा (९) अणियद्विमसमा (१०) सुदूमससमा (१ रोजरमाश्रा (१२) मुचामिरस्टी (१३) अचामिरुस्टी (१४) हारूण निर्दे गर एदेहि चार्मभेनामुद्रमहि जन्मद्रची मत्त्रपरिषड् मम्मामिन्छ पुक्रसमार हादि।

अमजदसम्मादिष्टिषहुडि जाव अष्यमत्तसजदा ति अतर केव चिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्थि अतर, णिरत्तर'॥९॥

एगजीन पहुच्च जहण्णेण अतोसुहुत्त ॥ १० ॥ ण्डम्म गुनहम्म गुनहाणपरिवादील असी उच्छे । त जहा- एक्सा अक्षत्र-मम्मादिही मनमामनम पढिवच्ची । अतोमुद्दुनमतिस्य भूत्रा असन्दसम्मादिही जाहो। टडमतमनोम्रहुष । सन्दामनदम्म उपद- एक्टा सजदासनदो असजदसमादिहि भिच्छानिद्वि सचम या पढिवच्या । अनोमुद्रचमतरिय भूआ सचमासजम पढिवच्या । रद्भमतामुद्रुच जहरूमनर सनदामजदस्म । पमचतनदस्म उच्चर्द्- एमा पमचा अप्पमचो

हाकर (८) अपूरवरण सपन (९) भनियुक्तिकरण सपन (१०) सहसतातपराय सपन (११) सीणकपार (१-) सपानिकपूर्ण (१३) और अपानिवेद्यर्ण (१४) हाकरके सिद्धपद्वको वाण्य वास्तु । इत्र वाहर मानुमुम्बोस वस मानुम्यारियतः सामानिम्यारावा अस्य ue eun e अमयतमम्परदिष्टि गुणम्थानमा आदि लम्र अप्रमत्तमयत गुणस्यान तमके प्रलेक

गुणमानर्गी जीगरा अन्तर हिनने पाछ होना है ? नाना जीगेरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ९ ॥ क्योंकि, सवकाल ही मुत्रान गुणस्थानवर्गी जीव पाव जाते हैं।

उक्त गुगव्यानीरा एक जीरबी अवेदा जपन्य अन्तरबाह अन्तर्यार्व है॥१०॥ णाः र्यमभागाना एक जावना अत्रमा भवन अन्यत्त्वाण अन्यश्चर्य ह्यार्था इस हित्रमा मुणस्यानकी परिपार्टाम अध्यक्ते है। यह इस अकार है- एक भारतपत्तरभवरिष्ठ जीव सवसास्त्रमभा भाज हुमा। वहायर भाजभुहतभाज रहण अंतरवा मान्त हा पुत्र अस्तरतसम्पादष्टि हागया। इस प्रवास्त अन्तरम्भामाण

१८ अथा दागवा । अय सपनासम्बन्धः अन्तर कहत हैं- एक सपनासयत और्यः अस्यतसम्बर्धाः भव पंचवाराचवान्। भव्यत कहत हु वक स्ववास्थव अवि संस्ववस्थास्या गुणक्यानका भयवा सिच्याकृष्टि गुणस्थानका भयवा स्वयक्त प्राप्त हुआ और अन्तर्गृहर्न गुणस्थानकः ज्ञानमः (क्ष्यानः) अथ्या स्वभवः भाज द्वना भार अनासुद्वन काल वहायर कह कर अन्तरका प्राप्त हो युन सवप्रास्वयको प्राप्त होगवा। इस प्रशास संपतासंपत्रका भन्तमुहुतकाल मागण जगप भन्तर मान हुमा !

र अमयतसम्बद्धारमञ्जूषा नामामा साम विचास । व वि १ ८ १ एवजीव पनि जयन्यनानार्द्धाने । छ सि १ ८

होर्ण सब्दलह पुणो नि पमचो जादी । लद्धमतोमुद्धच जहण्णतर पमचस्स । अपपनस्म उच्चेद- एगो अप्पमचो जयसमसेढीमारुहिय पडिणियचो अप्पमचो जादो । लद्दमनर जहल्जमप्पमचस्म । हेद्विमगुणेसु किष्ण अतरानिदो ? ण, जनसमेसेढीसब्बगुणहाण द्वाजार्दिनो हेद्विमएगुणदाणदाण सरोब्जगुणचादो ।

## उक्कस्सेण अद्धपोग्गरुपरियष्ट देसूण' ॥ ११ ॥

गुजद्वा परिवाडीए उकस्मतरपस्यणा वीरदे- एक्ट्रेण अणादियमिच्छादिद्विण तिन्ति करणाणि काद्ण पडममम्मच गेण्डतेण अणतो ससारो छिदिद्ण गहिदमम्मच पदममम् अद्योग्गलपरियटमेचो कदो । उत्रसमसम्मचेण अतोष्ठद्वमस्थिप (१) छादन्तिपारमेमाण उत्रसममम्मचद्वाए आमाण गत्गतरिदो । मिच्छनेणद्वयोग्गलपरियट मिषय अपि छमे मेरे सजम सजमामजम वा गत्ग कद्रशणिज्जो होद्ण अतोषुद्वपातम

भर प्रमत्तरपत्र शास्तर वहते हैं- एव प्रमत्तरपत जीव, अप्रमत्तरपत होकर वारान्यु कारके पश्चात् पिर भी प्रमत्तस्यत होगया। इस प्रकारसे प्रमत्तस्यतका अरुमुहाकारप्रमान जयाय भातर प्रान्त हुआ।

भव भवमत्तरयाका भागर वहाँ हैं- एक भवमत्तरयत जीव उपराममेगियर वहबर पुत्र राजा भीर भवमतरया होगया। इस प्रकारस आतमुहनकाल व्यवण ज्ञचन भाजर भवमतर्गयतका उपराध हुआ।

शहा-सीवर मनयनादि गुणस्वातामें भेजकर अग्रमसस्यनका जयय भारतः क्लो क्लो बनायाः

मसारात —मर्रा, क्योंकि, उपरामध्यीक सभी गुणस्थानीके कार्योने प्रमत्तीर्धि ब्रीक्ट क्या गुणस्थानका कार भी सम्यातगुणा होता है।

टक्ट अमयनारि पागे गुणस्यानींका उन्हार अन्तरकात पुछ यम अर्पपुरूतः इन्दर्भकतन्त्र है ॥ ११ ॥

सर गुजरवान परिपारीस रक्षण सामार समाणा करते है- वह सनाहि विश्वी हिंद जीवन होनी है राज करने प्रभावना सामार परिवार सहाव करते हुए सताल सेनाए छेएएर सव्यक्त स्वार करने द्वार समाय सामार परिवार सहाव करते हुए सताल सेनाए छेएएर सव्यक्त स्वार करने हैं उत्तर सामार स्वार्थ कर है है हो उत्तर समाय सामार सामार कर कर है। अस्तर सामार कार्य है है है है है है जिल्लाक साम सामार सामार सामार है है है जिल्लाक सामार सामार है है है जिल्लाक सामार सा

अनराणुगमे असनदसम्मादिहिआदि अनरपम्नण ससारे परिणामपच्चएण अस नरसम्मादिही जारो । लद्धमतरं (२)। पुणी अप्पमत भारेण सनम् पडिवन्तिय (३) वमचावमचवरारचतहस्म वार्ण (४) रररगवडी पात्रामाविसोहीए मिस्सिय (५) अपुच्यो (६) अभिवही (७) सहमा (८) रीजा (९ । सनोगी (१०) अनोगी (११) होद्देश परिणिउदा । एउमकारामेहि अतोसङ्ग्रेह छाणमद्भगोग्गलपरियङ्गसनदसम्मादिङ्गीणपुरुगम्सतर होदि । सन्दरसन्दरम् वन्त्रदे- एक्स्य अणादियमिन्छग्रिहिंडणा निष्णि काणानि कार्ण गहिरसम्मचण्डममम् सम्मचगुणण अण्वी ससारा हिप्पा अद्रपागान्त्रसिद्ध मेचा करो । सम्मवण सह गहिद्सनमासनमण अवोसुर्वमाध्यय छारालियासमाए उपसम्मम्मचद्वाए आसाण गदा (१) अवारित मिच्छचण अद्वपा गल्परिषद्व परिमानिय अपन्छिम भरे सामाचम सम्मच समम वा पडिवारिकय कर्वशिक्ती हार्ण परिवास पञ्चएण सञ्जमासनम पडिचण्णो (२)। सद्दमतर्। अप्यमचमावण सञ्चम पडिचित्रप् (३) पमचापमचपरानचमहस्स वाद्य (४) खनगहेटीयात्रामारिसाहीच निगुन्सिय (७) अपुरनो (६) अणिवही (७) सङ्गो (८) सीणरमात्रो (९) सत्तानी (१०) देशया । इस प्रकार स्थान अन्तरकाल मान हुमा (२) । दुन असमण भारक साथ सरमात्रा मान दोकर (३) मान-मामक गुणरामनास्तरणे सदलाँ परायतमात्रा करक (४) स्वक्रमणीक मायाग्य विगुद्धिस विगुद्ध होकर (१) मधूवकरणसयत (६) भनिष्टृषिकरणसयत (७) सस्माग्यसयस्य (८) प्रतिचित्र वायर्थालसम्बद्धाः १५) नामप्रतिच व्यक्ति (१०) और अवस्थित्र में (११) हाहर त्रयाचन मान हा गया। इस मनास्त हत स्थान सन्त्रान्तित कम स्थानुकार्ना अप संकातस्वतंत्र अत्य अत्य ४ मणाः वर्णाः । अप संकातस्वतंत्र अत्य अत्य बहत हैं— यह अनाहि मिस्टार्स्ट श्रीवत में बरण बरक सारकाय घटन बराब मध्य समयम सारकारणीय हारा कारण तार छत्रकर अध्युक्तन्यरियनन्त्रमान् विया। पुत सम्यक्त्यक साथ ही स्टम कर् संस्थातिकाः हिंदः उपनामत्त्राच्यकः कान्तः छट प्रकारका पर मामारनगुषस्थानका वाल हा () भलाका राज हा विषया च्या १६ विकास पर सामाद्रमञ्जूषक्यालकः अस्य ह। और मिस्सायक साम् अस्पुरू स्थास्त्रमञ्जूषक्यालकः अस्य हा आस्त्रमः स्थास्त्रम् साराक्ष्यमा अध्या स्वामान मान हात्र हत्रहात वन्त्रसामानची हा सा तित्रिकार सरमाभव्यका माज होत्र (०)। हम स्वरास्त्र हम गुण्यभावका स्वरा हागाया । पुत्र अध्यक्षमास्य साथ स्थापना साथ स्थापन स्यापन स्थापन manandi arrai and and and the fundamental and the fundamental arrains and the fundamental and the fundamental and the fundamental arrains and the fundamental arrains and the fundamental arrains are fundamental arrains and the fundamental arrains are fundamental arrains () भर्ववस्त () मनिष्टेविकस्य (३) सामग्रामान (८) सीटक्चन व

: '-

٠,

जोगी ( ११ ) होद्ण पगिणिव्युदे। एवमकाग्मेहि अतोमुहृत्तेहि उणमद्दयोग्गठपीग्यह-ऋम्मचर सजदासच्दम्स होदि ।

पमचन्म उच्चेट एवेण अणाटियमिच्छाटिट्टिणा तिष्णि रग्णाणि बार्।
जममनम्मस भवन च जुगर पिटाउनतेण अणतो समागे ठिंटिओ, अद्देषेगारुपिग्य्ट्ट्रिया क्यो । अतीमुद्दुस्पन्छिय (१) पमचो जाटो (२) । आटी टिट्ट्रा । टारिल्यासमाए उत्तममनम्बद्धाए आमाण गत्गतिय मिच्ट्रियाद्योगारुपियट्ट पिग्य्ट्रिय
स्पिट्टिम मुवे सामव्यसम्मच सवमामवम ता पटिविज्य रटरगणिज्यो होड्य स्पमचमारेण मत्रम पिटाज्यिय पमचो जाटो (३) । ट्रह्मतर । तटो स्वर्गाप्टी स्पमचमारेण मत्रम पिटाज्यिय पमचो जाटो (३) । ट्रह्मतर । तटो स्वर्गाप्टी स्पमचमारेण सत्रम पिटाज्यिय पमचो जाटो (३) । ट्रह्मतर । तटो स्वर्गो (७)

क्त्रोमुद्रुचेहि रूपमद्वराग्गलपरियङ्ग पमचस्तुत्रम्मतः होटि । अप्पमचम्म उरुघेटे- एवेण अणाटियमि ठाटिहिणा त्रिण्णि वि करणाणि क्रीय

गयागिकयूर्ण (१०) और वर्षागिक्यूर्ण (११) हाकर निर्माणका मान्त हुआ। ६५ अरार्थ ति स्वास्ट्र सन्तुहुर्गोते कम अर्थपुरुत्परियननकाल सथनासयनरा उत्रष्ट सल्तर राना है।

सब प्रमानमयनका सानार बहुते हूँ— एक सनादि मिध्यादिष्ठ जी नि ती नी ही हाण करके उपनाममयक य सीर स्वयाक एक साथ प्रान्त होते हुए सन न समार ऐएकर संपन्न उपनि प्रमान पर स्थाप एक्स स्वयाक स्वाद होते हुए सन न समार ऐएकर संपन्न उपनि प्रमान स्वयाक स्वयाक स्वयाक स्वयाक स्वयाक हुए । प्रमानमय हु स्थाप उपनि सी हर हिंगो पर हुए। पुत उपना स्वयाक का नि हुए सार्व प्रमान स्वयाक सामान स्वयाक सामान स्वयाक सामान सामान सामान सामान स्वयाक सामान सामान हो हो हमान पर सामान स्वयाक सामान सा

भव सममन्तरात्रका सन्तर करते हैं- यक सन्तरि सिध्यारिश श्रीयत तीनी ही करण करक रात्रामान्यकावा भार अग्रसन्तरात गुजरातका वह नाय प्राप्त हाहर सन्दर्भक करण करते प्रयुक्त नामयमें ही अन्तर नागार एएकर अध्युक्तमारियति साम





t 2 i द्धसारामये जीवद्वाण ि १. ६. १३

त जधा- मत्तह जगा प्रहुपा या प्रपृष्यउपमामगा प्रणियद्विउपमामगा प्रपन मत्ता वा कार्ल ररिय देना जादा । अतरिदमपुच्चगुणद्वाण जान उक्कम्मण नामपुषन । तदो अदिकतते वासपुधते सत्तद्व जणा नहुना ना अप्पमत्ता नपुत्रकरणाउवसामग

चक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १३ ॥

जादा । रुद्धमुक्तस्पतर नामपुधत्त । एन चेन सेमतिण्हमुनमामगाण नामपुधत्तर वत्तव्यः निसेसाभागा। एगर्जीव पडुच जहण्णेण अतोमुहृत्तं ॥ १४ ॥

त जधा- एक्को अपुच्चकरणो अणिर्योद्धेउनमामगो मुहमउनमामगो उन्नमतः क्माओ होर्ण पुणो नि सहुमउनमामगो अणिपहिउनमामगो होर्ण अपुव्यउनमामगा

जादो । लद्भवर । एढाओ पच नि अदाओ एउउट कटे नि अवोमुहुत्तमेव हाँहि वि जहण्णवरमवोम्रहत्त होदि । एन चेन सेसतिण्हसुनमामगाणमेगजीवजहण्णतर नत्तव्य । णगरि अणियाँह

उक्त चारों उपग्रामरों ना उत्कृष्ट जन्तर वर्षपृथनस्य है ॥ १३ ॥ जैसे-सात आठ जन, अथना बहुतसे अपूर्वकरण उपशामक जान, अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्तस्यत हुए और व मरण करके देव हुए। इस प्रकार यह अपूर

क्रण उपशामक गुणस्थान उत्हरूप्रपसे चपपृथनत्वके लिए अन्तरमे प्राप्त हागया। तत्पश्चात् यपपृथक्तवकालके व्यवीत होनेपर सात आठ जन, अथवा बहुतसे अधमत्तस्यत जीय, अपूरकरण उपशामक दुए। इस प्रकार वपपृथक्त प्रमाण उत्हप्ट अन्तर प्राप

हागया। इसी प्रभार अनिपृत्तिभरणादि तीनी उपशामकाका अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण पहना चाहिए, क्योंकि, अपूबररण उपशामरके अन्तरसे तीनो उपशामरोक अन्तरमें कोई विशेषता नहीं है। चारों उपशामरोंका एक जीवरी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्गुर्ट्न है ॥ १४ ॥

जैस- पर अपूर्वरूपण उपशामक जीव, अनिज्ञति उपशामक, स्हमसाम्पराधिक उपशामक और उपशान्तक्याय उपशामक हाकर फिर भी स्हमलास्परायिक उपशामक और अनियुत्तिकरण उपशामक हाकर अपूत्रकरण उपशामक हागया। रख प्रकार अन्त मुहतकाल प्रमाण जधन्य अन्तर उपण्य हुआ। य अनिवृत्तिकरणस लगाकर पुन अपूर्व करण अपरामक हानके पूच तकके पाची हा गुणस्थानीक कालाँका एकत करने पर भी

यह काल अन्तमुद्रत हो होता है, इसलिए नपन्य अन्तर भा अन्तमुद्रत हा होता है। इसी प्रकार राप ताना उपसामकांका एक जीवसभ्य थी जधन्य अन्तर **ष्ट्रा चाहिए।** विशय यान यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामरक स्वमसाम्पराविक

१ उत्दर्शन बपरृथक्तम् । स नि १, ८

२ ण्डबंब पवि जयन्यनान्तर्बृहुत । स १४, १, ८

उरतामगस्प दो सुदुमदाओं एगा उत्ततरत्तायदा च जहब्बेतर होदि। सुदुमउद-सामगस्य उरमतरतायदा एक्स चेर जहब्बेतर होदि। उरउतस्यातस्य पुच हेद्वा उरसतस्मायमेश्वरिय सुदुमतापग्रे प्रियद्विस्त्रेणों अपुत्रकरणों अप्याचा होद्व पमचापमचपरारचसहस्य परिय अप्यमचा अपुचा अविषद्वी सुदुमों होद्व पुजा उरमत-रमायसुणहाल पडिरम्यस्य पारदासमुहमेचमतोष्टुहचमतर होदि।

#### उक्कस्सेण अद्योग्गटपरियट्ट देसूण' ॥ १५ ॥

अपुन्यस्म तार उच्यदे- एक्रेण अणादियमिच्छादिद्विणा विण्यं करपाणि सरिय उत्तमनमम्मच नाम च अक्रमेण पाँडरणणदमनमण अण्यान्तर विदिय अद्योगानकपिपद्वेषेच रदेण अप्पानदा अतेग्रुद्वनाचा अणुपान्ति (१)। तर्रः माचो जादो (२) पेदरानम्मचपुरणिय (२) पनाप्यभ्यस्यानस्म् वर्र्ग् (४) उरस्पनेरदोपाओग्रो अप्पानचे चात्र (४)। अपुन्य (६) अणिबद्वी (०) गुदुचा (८) उरस्वरुप्ताय (९) पुणा सुदूषो (१०) अणिबद्वी (११) अपुन्यस्यणा जादा (१२)।

सायाची हा अन्तपुरुतवान भीर उपशानवयायमध्याची यह अन्तपुरुतवार, य तीनी विनयर उपयाय अन्तर होता है। प्रमानाययाविय उपयायवक उपशानववया सम्याचिय अस्तानववया सम्याचिय अस्तानववया उपयायवक उपशानववया उपायवक उपशानववया उपायवक उपशानववया उपायवक उपशानववया उपायवक उपशानववया अस्ति होता है। विन्तु उपशानववया अस्ति वात्रवा रहामायायय (१) अर्ववृत्तवया (१) अर्ववृत्तवया (१) अर्ववृत्तवया (१) अर्ववृत्तवया (१) अर्ववृत्तवया (१) अर्ववृत्तवया अस्ति वात्रवया (१) अर्ववृत्तवया अस्ति वात्रवया (१) अर्ववृत्तवया वात्रवया (१) अर्ववृत्तवया अस्ति वात्रवया (१) अर्ववृत्तवया वात्रव्यवया वात्रव्यवया वात्रवया वात्यवया वात्रवया वात

उक्त चारों उपग्रामशेंश एक बीवकी अपेक्षा उत्रष्ट अन्तर रुउ रम अप

पुद्रतपरिवर्तन काल है ॥ १५ ॥

भूतिकारण (११) और पुत्र भावकरण गुणस्थातवर्ग होगया (१०)। प्रभाव स्व

र प्रकारकी करा ही देशका है जिस ।

हेड्डा पडिय अतिरो अद्योग्गलपरियह परियाहिर्ण अपिन्छम मो दमणिना मिष्ठि अपुन्दासाममो वादो (१३)। लद्भमतः। तदा अणियद्वी (१४) मुनुमा (१५) उत्तसतमानो (१६) वादो । पुणो पडिणियनो मुहुमो (१७) अणियद्वी (१८) अपुन्यो (१९) अप्यमनो (२०) पमनो (२१) पुणो अप्यमनो (२०) अपुन्य स्वागो (२३) अणियद्वी (२४) मुहुमो (२५) स्वागमाने (२०) मनागी (२०) अज्ञेगी (२८) होद्व णिन्द्यदो । ज्यमद्वानीमहि अत्रामुदुनहि ज्जमद्वपोग्गलपरि यहमपुन्यस्त्रणस्तुम्सस्तर होटि । एव तिन्द्रमुग्यामगाण । जवरि परिवाडीए उन्त्रीम चर्जीस वातीस अत्रामुदुनहि ज्जमद्वी स्वामुद्वाहि स्वामुद्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वाहित्वा

चदुण्ह सवग-अजोगिकेवलीणमत्तर केनचिरं कालादी होदि,

णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥

जानना चाहिए। रिन्तु विशेष गति यह है कि परिपाटीश्मसे अनिवृत्तिरण उप दामक्क छन्तीस, सक्ष्मसाम्पराय उपशामरक चौत्रास और उपशान्तरपायके बास्स अन्तमुद्रतीसे कम अपपुत्रपरिजनकार तीनों उपशामर्कोका उत्तर ए अन्तर होता है। चारों क्षमके और अपोगिरंग्लीका अन्तर दिवन काल होता है। नाना जीगेरी

अपेजा जयन्यमे एक समय होता है।। १६ ॥

जस— सात नाड नत, नवना पिरस्त पिरस्त था नाड स्पूनस्य क्ष्य स्टब्स् एक हैं। समयमें सरह सव वीनहृत्तिन्यम हागय। इस प्रगार पर समयम दिव श्री प्रभाव वेन्तरमा प्राप्त हात्राया। दिवाय समयमें सात बाड जन, अथवा पर सी बाड व्ययस्तरायन पर साथ अपूरस्य क्षार हुए। इस प्रशस्त अपूर्यराज भगवना प्रकृतासप्त प्राप्त व्यवस्थान स्टिंग स्टब्स स्टब्स स्टब्स व्यवस्थानामा स्टिंग स्टब्स स्टब्स व्यवस्थानामा भी

१ चतुना क्षत्रसमानयागध्यादिनां च नानानीयागुणा ज्ञानगर समय । स वि १, ८

नेमगुणद्वाणाण वि अतरमेगममयो वत्तव्यो ।

उक्करसेण छम्मास ।। १७ ॥

त बधा- मत्तद्व बणा अहत्तरमद वा अषुन्यररणस्यामा अणियद्विसामा जादा। अवरिदमपुच्यस्वगगुणहाण उक्यस्मण जाव छम्मासा नि । तदो सत्तहु जणा अहत्तरसद वा अप्पमत्ता अपुरदागामा वादा । लद् छम्मासुन्तरस्मतर । ए। सेमगुगहाणाण पि छम्पामक्रस्मतः वचन्द्र ।

एगजीवं पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ १८ ॥

क्रें। १ सक्ष्माण पदणाभागा।

सजोगिकेवर्राणमतर केनचिर कालादी होदि, णाणाजीव पडुच णत्थि अतर. णिरतर ॥ १९ ॥

बुदे। १ मनागिरेवलिविरहिदरालाभागा ।

एगजीव पद्धन णित्य अतर. णिरतर ॥ २० ॥

बन्तरकार एक समय प्रमाण वहना चाहिए।

चारों धपक और अयोगिकेक्टीम नाना जीमामी अपेक्षा उत्हृष्ट जन्तरमाठ छह माम है ॥ १७ ॥

अस-सात बाढ नन, अथवा एक सा बाड अपूबकरणक्षपम जाव बनिवृत्ति षरण क्षप्र हुए। अतः अपूत्रकरणक्षप्र गुणस्त्रात उत्रयस छह मानक लिए अत्तरका भार हागया । तत्प्रधात सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अप्रमत्तस्यतः जाव अप्र क्रणक्षपङ्गाप् । इस प्रशास्त छह् माल उत्रष्ट अन्तरकार उपरुष्य हागया। इसी धकारस दाप गुणस्त्रानीका भी छह मासका उत्प्रष्ट अतरकार बहुना चाहिए।

एक जीउरी अपेक्षा उक्त चारों अपरोंका और अयोगिकेवलीका अन्तर नहीं होता है. निस्तर है ॥ १८ ॥

पर्योकि क्षपक श्रेणायाल जीवोंके पतनका अनाव है।

मयोगिरे बिल्पों रा अन्तर क्रितने काल हाता है ? नाना जीवों री अपक्षा जन्तर नहीं होता है. निरन्तर है ॥ १९ ॥

पर्योकि सर्वागरयरी जिन्तेस विरहित कारमा जभाव है। उक्त जीरोंग एक जीवरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २० ॥

स्मतिप्र हि इति पाउ । २ उत्वर्षण पण्नासा । सः मि १ ८ ३ एकजीव प्रति नास्य-तरन । स सि १ ८

४ सयागवेविता नानाजीवापक्षया एकजीवापक्षया च नास्त्यन्तरम् । स वि २ ८

कुटे। ? मजोर्गाणमजोतिभारेण परिणदाण पुणे। मजेर्गिमर्गरेण परिणमणाभाषा । ण्यमोराणसम्मा मनता ।

आदेसेण गदियाखुरादेण णिरयगदीए णेरडएसु मिच्छादिद्धिः असजदसम्मादिद्धीणमतर केनचिर काळाढो होदि, णाणाजीव पडुब णिख अतर, णिरतर' ॥ २१ ॥

हरो ! मिन्छारिहि अमनदममारिहीहि भिनहिरपुदर्शण मध्यद्भणग्रस्मा । एगजीवे पहुच्च जहण्णेण अतोसहत्त ॥ २२ ॥

मिच्छादिहिस्स उचेट- एवो मिन्छादिही हिहममो पिग्णामप्रयूप सम्मा-मिच्छच ना मम्मन ना पडिराजिय मध्यज्ञरूणमतोम्रहुत्तमस्छिय पुणो मिच्छादि । जाटा । उद्धर्यतेम्रहुत्तमत्तर । मम्मादिहि पि मिच्छत केर्य मध्यवहण्णातोमुहुत्तेण सम्मन पडिराजानिय असन्दरमम्मादिहिस्स ज्ञहुण्णतर नत्तव्य ।

्रम्योकि, अयोगिराज्यसपुषे परिणत दुए सर्यागिराज्यसम् पुन सर्वेषि वेचळारूपुस परिणमन नहीं होता है।

#### रस प्रकारन बेरवानुगम समाप्त हुआ।

आदेशरी अपेशा गतिमार्गणाके अनुरादमे नरस्मातेम, नारस्थिमें मिथ्याद्यर्थ आर अम्पतम्प्यन्दर्थि जीरोरा अन्तर स्विन सात होता है ? नाना जीवोंकी अपेशा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१ ॥

क्योंकि, मिथ्यादृष्टि और अस्तयतसम्यग्दृष्टि जी गाँसे रहित र नप्रभादि पृथािया

विसी भी कारमें नहीं पायी जाती है।

एक जीनकी जोगा उक्त दोनों गुणस्थानीं रा जयन्य जन्तर जन्तपूर्व है।। २२॥ समस्य पहर मिळ्याडाँघरा चार्य अन्तर पहर ह— दस्ता है मागवा विसर्व देना पर मिळाडाँघरा चार्य मागवा विसर्व देना पर मागवा क्षाया अध्या मागवान्य के सामवा हिस्स मागवान्य अत्याहनकार स्वरंग मागवान्य होगाया।। सम् प्रकार, पाजकार्य अत्याहनकार स्वरंग, पुत्र मिळाराँ है होगाया।। स्व

्रिनारर्शका मिथ्यात्व गुणस्थानमें र नाकर सञ्जयन्य अन्तमुद्दुतकाल सम्यक्तका मात कराकर अस्यतसम्यक्षित्र जीवका जयन्य अन्तर

५ व्यवस्य वर्षा वर नाम्बद्धा । स वि १, ८

चाहिए। १ दिश्य स्वद्रास्त नरस्यो नारस्यो व्यव पृथ्वित विधारप्रस्ववत्वस्वरकानामामार्थस्य

## उक्कस्सेण तेत्तीस सागरीवमाणि देस्णाणि ॥ २३ ॥

त बहा- मि छादिद्विस्म उपस्पातर उपदे। एक्को तिरिक्को भणुमी वा अद्वार्धन स्वरम्मिओ अपो मचर्माए पुर्दीए वेदर्पम उदरण्या छदि पञ्जवादि पञ्जवपर (१) मिसलो (२) मिसुदो (३) वेदरामस्मन पडिप्रज्ञिय अतरिरो घोषारास्य आउण्मिन्छन गदो (४)। सद्भावर । तिरिक्षाउअ विषय (५) विस्तामय (६) उपद्विरा । ए। छदि अतेमुकुचिह उणाणि वेचोग सामगैरमाणि मिन्छनुवरसम्मर हारि ।

अमञ्जयसम्मादिष्टस्य उत्तरस्पताः गुवद्-एकरा निरिस्यो मणुम्या रा श्रावीन मवरम्मित्री मिच्छिटिष्टी अथे। मचसील वृद्धरीण गरहण्यु उररण्या । छहि यञ्जवाहि पञ्जवत्या (१) विस्पताः (२) तिमुद्धाः (३) उद्गणस्मा पहिचण्याः (४) तिमित्रहाः मिच्छचे गन्यविन्दाः । अरमाण निरिस्पाउत्र विषयं ज्लोपुरुतः रिस्माविय रियुदाः हाद्या उपसमसम्मय पहिचण्याः (५)। लद्धमतर। भूजा विष्युत्त गरुणुष्टादिनः (६)। एव छहि अतोमुद्रतिह ज्लाणि वेचीन सागोरमाणि असञ्जयसमारिष्टि उदस्यतर हादि।

मिप्यादष्टि और अनेयतसम्बर्धिः नागज्ञयोजाः उप्तृष्ट अन्तर दुउ दम ततः। सागरोपम है।। २३।।

भय अस्पत्रसायराष्ट्र नार्ष्यंत वन्त्र अन्तर पहत ह- साह वसकी ज्यास सम्माहित्यांची स्वायात्र कार यक तिर्धय अपना मानुष्य सम्भारित्यांची स्वायात्र कार यक तिर्धय अपना मानुष्य सम्भारित्यांची स्वयात्र कार कि की अपने कि विद्यास सामित्र विदेशी उपने का और देरी विद्यासिक्ष प्रधान हरूर (+) (युच्च हाकर (2) पहक्सस्यक्षण्य साम कुक्षा (अ)) युन भारूष रा स्थित्यात्र का सामित्र क्षा क्षा (3) पहक्सस्यक्षण्य साम कुक्षा (अ) युक्च अन्तर सामित्र का स्थाप क्षा (अ) युक्च (अ) विद्यायक्षण्य सामित्र के प्रधान क्षा विद्याय हाकर व्यायमास्थ्यक्षण सामित्र क्षा विद्यायक्षण सम्भावत्य सामित्र विद्यायक्षण सामित्र स्थाप विद्यायक्षण सामित्र स्थाप विद्यायक्षण सामित्र स्थाप विद्यायक्षण सामित्र स्थाप सामित्र स

E SEER OF THE SEE WILLIAM TO SEE THE SEER OF SEER ALM CO. C. A. SEE SEE SEE SEE.

# सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्टीणमतर केनियर कालग्रे होदि, णाणाजीन पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥

त जहा- जिम्यगरीण हिरमामणसम्मारिद्विणो सम्मामि प्रारिद्विणो च मन्न गुणतर गदा। दो वि गुणद्वाणाणि ज्यासमयमतिदाणि । गुणा विश्यममण् कवि उपसमसम्मारिद्विणो जामाण गरा, मिर्डारिद्विणो असपरसम्मारिद्विणो च सम्मा मिर्डच पडिश्या। स्टब्स्तर दोण्ड गुणद्वाणायसमस्त्रो।

### उक्तस्सेण पिटदोनमस्म अमरोज्जदिभागो ॥ २५ ॥

त जहा— शिर्यगरीण हिरमा राणसम्मानिहिणो सम्मामिन्छारिहिणा च नव अण्णागुण गदा। देशिन भि गुणद्वाणाणि अतिस्दाणि। उरम्मण पल्टिनेरमम्म असवेरजी भागमेची देण्ह गुणद्वाणाणमत्तराली हेशि । पुणो तेचियमेच राले प्रिक्त जप्पण्या सारणीभूदगुणद्वाणहिंती देण्ह गुणद्वाणाण सभेर जोटे स्टब्सुस्सस्मत्तर पिल्टोनमम्म असवेरज्विभागी।

मामादनसम्बग्दाष्ट और सम्बग्निस्याद्यक्षि नारिक्योंका जन्तर कितने काल हाता है ? नाना जीजोंकी जेपना जबन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जस— नरस्यतिमें स्थित सासादनसम्बर्ग्हार्थ और सम्यामिष्यार्गार्थ सर्वा जाव अन्य गुणस्थानस्य प्राप्त हुए, और देखों हो गुणस्थान एस समयक दिए अन्तरको प्राप्त होगय । पुन द्विताय समयमें दिनने हा उपस्मामस्यव्हार्थ नार्थी अव सासादन गुणस्थानसे प्राप्त हुए और मिष्याद्वार्थ तथा असयतमस्यव्हार्थ नार्थी जाव सम्यामस्यात्य गुणस्थानसे प्राप्त हुए। इस प्रश्तर दोनों हा गुणस्थानों स्वाप्त पृक्ष समय प्रमाण रूपे हान्या।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्हृष्ट अन्तर पत्योपमक्त अमंग्यातवें माग है॥२५॥

जैस— सरक्यांतम स्थित सासाइनसम्प्रग्दिष्ट और सम्परिमध्यादिष्ठ, य सभा जीन अन्य गुणस्थानका प्राप्त हुए और दोनों हा गुणस्थान अन्तरका प्राप्त हात्त्व । इन दानों गुणस्थानों रा अन्तरकाल उरक्यमे पर्स्थापमके असप्यातमें भागमात्र होता है। पुन उतना कार स्थानस्य अपने अपन कारणभूत गुणस्थानीस उक दानों पुन अन्तरा कार्यानस्य पर्स्थापमका अमस्यातमा भागप्रमाण उन्हष्ट अन्तर लग्ध हात्या।

१ सास्यत्नसम्पर्राष्ट्रसम्परियारध्यानानानानानानानानान वस्य नेइ समय । स वि १,८

२ उत्कर्षेन पन्यारनामस्थयमाना । स सि १.८

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्त असंसेज्जदिभागो, अतोमुहृत्तं ॥ २६ ॥

उक्त देत्रों गुणयात्रोग जपन्य अन्तर एक जीवरी अपेधा पन्यापमस्स अगन्यातरा भाग और अन्तर्भुदूर्त है ॥ २६ ॥

जस-जसा उद्दा होता है, उसी प्रशास्त्र निर्देश हाता है, इस न्यायक अनुसार सासार्त्तनम्यारिका जयाय अन्तर पर्यापमता असन्यानवी श्राप, और सम्बाग्नियारिका जयाय अन्तर अन्तर्गुतने हैं।

भव प्रमाण साताहनसम्पर्याहे भार तार्याध्यावाही, तः हानी गूबस्यानी अन्तरना उदाहरण पहते है— एक अनाहि सिम्याहि नात्रां जीव अथवा उरहामात्रा अन्तरना उदाहरण पहते है— एक अनाहि सिम्याहि नात्रां जीव अथवा उरहामात्रा कर्या मात्रा अन्यान सात्री हिम्याहि नात्रा होते उरहामात्रा अर्था हा प्रमाण सिंद क्षेत्र होते हा उदाहरण सात्रा विकास हा क्षेत्र हा प्रमाण स्वाप्त हा क्षेत्र हा प्रमाण स्वाप्त हा क्षेत्र हा प्रमाण स्वाप्त विकास सात्रा हा प्रमाण स्वाप्त क्षेत्र हा क्षेत्र हा प्रमाण स्वाप्त क्षेत्र हा प्रमाण स्वाप्त क्षेत्र हा स्वाप्त हा स्वप्त हा

र द्वारी प्रति काला पर स्थान कर काला मेरे का कि है द

प्रचमिण देवस्वचारममागोगनाणि, उद्घीण देवस्वानीममागोनमाणि, मवनीण ग्रन्न वेचीसमागोनमाणि वि नचन्य । स्वति दोण्ड सि गुणहासास स्वमास पुर्वाण ग्रन्न समान स्वति होत्य सि गुणहासास समास पुर्वाण ग्रन्न समान स्वति होत्य स्वति ह

हमान बाह्य मामरापन भार माहरामें दशान नहान मामरापन अन्तर बहुना फाहरें हिएन बाह यह है कि नगन आर प्रकृष, हन दानों गुणक्यानीका माहरा पूरियन हम्प्तका नमान एवं भनमुद्रनमान हो। यह गारिक्यों माप प्रपनमें बहु आर है हथा हर वहीं नहीं बहुन हैं। यह भगान नगमन एटा पृथ्वितानकों एवं ऐक्ति हिंद ने निक्कार हो। यह भगान नगमन राहक एटा पृथ्वितानकों एवं ऐक्ति क्या क्षा के नामक्ष्यों का उस्तर आर अन्तमुद्रताम कम अर्गी भागी

र्साप्टेंगे। एव पार्वेद अनेवृदुनेदि उलाओं सम्मनाद्वितीजी प्रमनुष्टस्तवर हार्दि।

द<del>्वीयाचा शर भन्तमुद्</del>वत कानम है ?

Car (

मनाराज—एसँ प्रवालयोड सम्यङ्ग निष्यत्र करनम एक, विधानमें दूसरा रक्षणुडका कारूच करनमें नागरा, आर मायुद्ध अन्तमें मिथ्यायका प्राप्त सनकी ४ का चन्त्रत्त € ।

कन्यत्वनास्टारोहा तथ प्राप्तायोत यात्र जाननुत्रीय दम जवन नामि काल्यान स्वाप्त कर्या है। यह हम ज्यार है- माइदमरी जहारम प्रश्नाम प्रशास कर नाम कर तथा है। यह हम ज्यार ह- माइदमरी जहारम प्रशास कर हम हम हम कर्या मानु क्षा क्षा (१) हिम्मान ४(५) हिम्मान ४(६) हिम्मान ४(६) हिम्मान ४(६) हिम्मान ४(५) हिम्मान ४(५) हिम्मान ४(५) हिम्मान ४(५) हिम्मान ४(६) हिम्मान ४(६)

ξ, ξ, ₹g ] अनगपुगम केंग्स्य अनरान्त्रा

सासणसम्मादिद्धिं सम्माम् च्यादिङ्गीणमत्तरः नेत्रविरं ः होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगममन ॥ ३१ ॥

उक्तरसेण पिलदोनमस्स असन्पेन्जदिभागो ॥ ३२ ॥ वधा विराजापन्ति पिलिंगामसम् जनगउन्त्रेदिमानप्रमाणाः इता, त्रदा वि साद्द्या ।

एगजीत पडुच्च जहण्गेण पहिदोतमस्म असमेग्जीदनाः अतोमुहुत्त ॥ ३३ ॥

--एद वि मुन्न सुगम*ाय, विर*जायन्दि दर्मानद्वारा ।

उरहस्मेण सागरोवम तिण्णि मत्त दम मचारम रागीन नेतीः सागरोवमाणि देखुणाणि ॥ ३४ ॥

ण्डस्स सुनम्म अ व भण्णमाण- मनमपूरशामामपामभागिद्व सम्म द हा

उक्त मातों ही पृश्चिवारः माजादनगरवार्गाष्ट्र आर मध्या मध्यार्गास्त्र स्वान्त थोंना अन्तर स्तिन पात हाता है ? नाना जागान। अपनी जरू दन एड महर है।। ३१।।

उक्त प्रविविधान ही उत्त गुणायानाम उ हुए य तर ए चार्यक याच राज्य भाग है।। ३२।। ा ५५।। जिल्हा प्रवार नाराहरात भाग ४ जस्त्वानंत्र च धापमह भसक्षानतं चारक महत्रका बाही उत्था महार यहा पर भी बबना खाहर

उत्त गुणमानामा तम् थान्य। अपन अपन अपन देवा ५ ०००० अ रण्याची भाग और अन्तप्रदेश है।

यह सुष्ट्र भी सहद्र हो है केट्रांब जागावयां व वाच जनवर्ग व स्ट द व

माना हा प्राथमियाम उत्तर हाला गुण्या नाव । एवं १८६ केट ४ हरू कर वसार द्यान तब भाग सार है। समार के न के नवे न हैं।

Est that my and the stilled byter a stilling to cold of these

रिक्कांच निरुत्रोपुस्कम्मनयो, सचनपुद्धि चेरमस्मिद्द्य तत्येदेसिपुस्कस्मरमगारा।
पदन्तरिष्ठ्रद्वश्चनन्त्रमापुरुक्षम् अस्मान्ने- एस्को तिरिस्सा मणुस्यो वा पदनारिष्ठ्य
पुदश्च उत्तरमा । छाँद परवर्गादि परवनपदो (१) दिस्सो (२) सिमुद्रा (१)
पदन्तनम्मन पदिश्चित्रका आगाल गदो (४) मिन्छन गत्यातरिद्रो। मगन्यपुरक्षम्
दिर्द्राक्ष अत्त्वय अस्मान उत्तमनम्मन पदिश्यो उत्तमसम्मनद्वाण णगनम्बार
स्तर नामा सद्भानिद्दिरो । एर समयादियाद्दि आमेषुद्रुनेदि उत्ताक्ष स्व

न्द्र क पत्म विन्द्रारिकृत उत्तरेन एको अद्वारीमभाकिमात्रा अपिर्वर हाणु इक्त्यान उदि करवनीति परान गरेति (१) हिस्ती (१) हिस्तुरेति (१) सम्ब व्यापक प्रकार (१) विज्ञान सम्बन्धा सनुवर्गक स्थापन सम्बन्धा उन्दर्शिक सम्बन्धा विवर्षक सम्बन्धा विवर्षक सम्बन्ध

and the time to remain rack that arises the same that the second of the

अवोमुहुचेहि छणाओ सग सगुक्रस्मिट्टिदीआ सम्मामिन्छनुक्रस्मनर होटि । सब्ब-गदीहिंतो सम्मामिच्छादिहिणिस्मरणप्रमो गुच्चदे । त नहा- जो जीवी मम्मादिश्वी होर्ण आउअ वधिय मम्मामिच्छत्त पडियज्जिदि, मो सम्मत्तेणेय शिष्पदिद । जह मिन्छारिद्री होद्दण आउअ वधिय जो सम्मामि उत्त पडियज्नदि, मा मि॰छत्तलेव णिण्हिरदि । क्षमेद णव्यदे ? आइरियपरपरागद्वयदेसादी ।

तिरिक्लगदीए तिरिक्लेस मिन्छादिद्रीणमतर केमचिर कालादे। होदि, णाणाजीव पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ।। ३५ ॥

एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्तं ॥ ३६ ॥

क्रेंगे १ विरिक्सिमिच्छादिद्विमण्णगुण जद्गं सध्यत्रहृष्णण पारण पुणा तस्यव गुणस्य वस्मि ढोइंद अवोग्रहचवर रहामा ।

अन्तमुद्भतांस कम अपना अपनी पृत्रियीकी उत्तरप्र स्थितिप्रमाण नारकी सम्योगमध्या

द्दष्टियाँका उत्हर्य अन्तर हाता है।

अब सब गतिवास सम्बागिध्याद्यविष्यां निवानिवासम बहत है। यह हम प्रकार है- जा जाय सम्यन्हींए हाकर आर आयुका बांधकर सम्यन्मिध्यात्वका प्राप्त हाना है, यह सम्यक्त्यक साथ ही उस गतिन निवलता है। अथवा, जा मिध्याद्य टावर और आयुवा बाधवर सम्यामिध्यात्ववा मात्र हाता है, यह मिध्यात्वह साथ ही निकलता है।

द्या-यह पम जाना जाता है ?

समाधान--- आचायपरम्परागत उपदश्य जाना जाता है।

तिर्यंच गतिमें, तियचोंमें मिध्याद्दी जीवोंका अन्तर क्विन कात्र हाता है है नाना जीवोंनी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम ह ।

तिया मिथ्यादृष्टि जीरोरा एक जीवकी अपेक्षा जपन्य अन्तर अन्तर्रात है।। ३६॥

क्योंकि तियाँ विभ्याद्ये चीवका नाच गुजस्थानम त जाकर सवज्ञचन्य काउन पन उसी गुणस्थानमें हाटा व जानपर अन्तमुहुतप्रमाच अन्तर प्राप्त हाता है।

ह साथे का विक बा पहिरक्षिय सहाद दिन्तक। संदेख के के रूपन अहे कर रहे पहिरू aft utel utergegfeit fe u a fattien # et at et

a fecur i foret fa er befetatetetet a e e fe 1.

१ एक इस हो अराज्यान पूर्व । स वि १ ४

## उम्कस्सेण तिष्णि परिदोनमाणि देस्णाणि' ॥ ३७ ॥

णिटरिमण- एरो तिरिक्यो मणुम्मा या अङ्गर्भामस्तर्राम्यो तिपल्लियमार डिटिएस इक्डड-मक्डडिटिस उपाण्यो, वे माम गर्न्स अन्तिरुग शिक्सता ।

परा रे उरदेशा । त जहा- तिरिरतेषु रेमाम-मुदुनगुपतस्मुवि ममान सजमामजम च जीरो पिडरज्जिट । मणुनेसु ग्रामाटिशहरास्यमु अतेमिट्रनर्माहिएस् मम्मन मजम सजमामनम च पटिरज्जिट नि । एमा दिस्खणप्टिरनी । दिस्खण उज्ज्ञ आदिरयपरपगगदिमिट एन्हो । तिरिक्षेषु तिण्णिपत्तस्-तिणिदिरम्-तिएहुर्ष्ट-स्मरि मम्मच मनामनम च पटिरज्जिट । मणुनेसु अहुरम्माण्युवीर मम्मच मजन मनामाज्ञम च पटिरज्जिट नि । एमा उत्तरम्पट्टर्ग । जन्ममणुज्जर आर्द्धरियरण्गए णागदिमिट एपट्टी ।

पुणो मुहुनपुषनेण िमसुद्वो वेदगमम्मन पटिवण्णो । अवनाणे आउन विष मिच्छन गरो । पुणो सम्मन पटिवण्निय राख रार्ण मोहम्मीसाणदेवेमु उदवणा । आदिद्वेहि मुहुनपुषचन्महिष वेमामेहि जबमाणे उतलद्ध-वेजवासुद्वेहि व स्गाणि निन्नि

निर्यंच मिथ्यादृष्टि बीवोंसा एक बीयसी अपेशा उत्सृष्ट अन्तर कुछ कम तीन परयोपम है ॥ २७ ॥

रसमा उदाहरा- माहरमरी अट्टाइल प्रश्तियोंनी सत्तातारा नोर्ड एक विर्वेष अपना मनुष्य नान परयोपमरा आयुरियनियाल उत्तरहट मर्नट आलिमें उत्पन दुआ और दा मास गममें रहरर निरूत ।

स्म निष्यमें हो उपहा है। ये हम प्रकार है— निर्योमें उत्पन्न हुआ जात, हा माम और मुहत-पृथक्तम उपर मध्यस्य और मयनास्थमरो प्राप्त रहता है। मतुष्योमें गमराउस प्रारम्भ अल्लाहुंडम्स ऑधर आड उपीक ज्यात हो जात पर सम्बन्ध, स्थम आर सरमास्थमरा प्राप्त हाता है। यह दि ज्यात हो जात पर सम्बन्ध, स्थम आर सरमास्थमरा प्राप्त हाता है। यह दि ज्यात जिल्लाह है। हित्योमें उत्पन्न हुआ जात नात पर, नात दिस्म और अल्लाहुंडम्स उपर सम्यन्य और स्थमसम्बन्ध प्राप्त होता है। मनुष्योमें उत्पन्न हुआ जात आड स्थास होता है। सुष्योमें उत्पन्न हुआ जात आड स्थार करार सम्यन्य अर स्थमसम्बन्ध स्थार स्थम अर स्थम अर स्थम अर स्थम प्राप्त होता है। यह उत्पर प्राप्त है। उत्पर, समुद्र और आयायप्यस्थार स्थापन, यान ताती एकारियाय है।

पुनः मुद्रतः अस्यमं विगुद्ध हात्रर प्रहम्मयक्यका प्रान्त हुता। प्रधात् वाना नायुक्क वनमें नायुक्का वाधकर मिथ्या प्रका शान हुआ। पुन मन्यक्यका प्रान्त हात्र काल करक साधम वणान हमामें उत्तर्य हुआ। इस प्रवार नाहित मुहत्वपृथक्यम नाविक हा मामोसे नार नायुक्क न्यसानमें उपलब्ध वा वानमुक्रतीस वस अन

१ अवस्ति केति पारस्काति दशकात । सः सि १ ८

174

# पतिदानमाणि मिच्छनुकस्पतर हादि ।

सासणसम्मादिद्विषहुडि जाव सजदासजदा ति ओप'॥ इदा १ ओप रदुपुणद्वाणणायाचीर-वहण्णुकरस्मनम्बार्टाका निरिक्सना युणहाणणामनीव बहुण्युक्तस्मतस्वाराण भदामात्रा । व बहा- मानजनमा

णाणाजीत पहुरत जहण्या एगामाओ, उक्कास्मा पिटावमस्म अक्षयंज्ञीदेभागा एत्य अनुसमाहप्पनाणानपद्वमध्यानद्वमः उत्तर्यः मध्यायाः सारानास्मानि रामी । वस्तव वाली पाणाजीरमदा अमेरजनुणा । वस्तव अनुसमम्बजनुणा । रूप्त बहुम आपादिमञ्चममाणासु मामणाण पउजिद्द्व ।

प्राचीव पहुरुष जहरूपण पिट्रासम्म <u>वर्</u>गवन्त्रीदेभागा । एदर बालस्म महिषाउत्पूरमा उधद । त नहा- तमसु अन्तिकारमाना । ०६० मिच्छचाणि उच्चिल्लिदाणि मा मामानमपुषमण मम्मजनम्मामिन्छजाः हिसन वाम्यवा उवसमयम्मच पडिरज्जिद् । एदम्हादा उवसमामु हिंदामु जिह सम्बद्ध मण्डिति, वा मिन्द्राराण वदगारमचम्य गण्डिति । असं प्रतिपानु अस्य गण्डित प्त्यापम्बात्र मिध्यात्वका उष्ट्रांध भनार हाता है।

विथ गोमें मामादनम्प्यरिय रचर संपनासयन गुणम्पान वरस्त्र अपर अपर समान है।। ३८॥

क्योंक, आपक इन चार गुणस्थानासम्बन्धी माना और एक जीवन जफक और प्यापः नायव द्वा चार प्राप्यामातावन्या नामा भार एक आवक जण्य वर उद्देश कालरबातीस निर्वेचमितास्त्रमी दृष्टी चार गुणस्मातास्त्रमी जामा सार रक अप्टर अन्तरेष त्यार आस्त्रभातानन्त्राम् । रहा चार गुणक्यानानकाचा नाना बार रक्ष जीयक जागम और अन्तरेष अन्तरेषा नेष्ठ वहाँ है। यह हस प्रवास है- साभा आपक्ष जायन्य कार प्राप्त कारावा । प्राप्त कार्यात । प्रव वेश अव । ह = प्राप्त व बनसम्प्राहष्टि जीयोंका अन्तर नाना जायाकी अपक्षा जायन्या यह समझ और उन्हरस पस्यापमका असम्यानयां आग है।

पहापर भागरक साहा-प्रका बनतानक रिप भ प्रवहुत्व वहत है सासाहक प्रदेशक व्यापन पाका क्या है। मामाञ्जाबात उत्तीवा काल असंस्थानगृह कीर वस्त्रवाहास्ताः व्यवस्य भारत्यात्रमुषा है यह भ प्रबहुत्व भाषात्रवासमुखा ह बाह नामाइनमध्याद्दश्याका कहना चाहिए।

नाताहत्वस्थात्वरि जायाचा सामा यच जायची अवस्था जायन्त्रम् ६०८१६०६। Withdiad Mil & | Ett alik filta 20k d. sku k. filt en fra e. Atteitautentejk minist mili na mina man man antitude है जार जीवाम रहेकर जिस्से संस्कृत सार अस्तिमध्याल के स्टू हैं वह जापाम रहवर जिस्त स्टाप्क व भार स्टाप्त अवदान्त है वह दह रिपाका उद्यास विचा है यह जीव संस्थान क्षार स दाग्यस्थानकी है जब सम्बद्ध etintidiffita da grild tatimista dat fire til t fil teen verde a meder til to de meder etter to de meder til te ferfe trant titte auf min atut & in jumper nie eine were folia kanti nitah dali mem antik ti timorati namatanda ki mem

सम्मामिच्छत्ताणि उन्हेन्टिद्याणि, मो पल्टिहायमस्य असरोज्जदिभागेणूणगाणाः यममेचे सम्मन-सम्मामिच्छत्ताण द्विदिसतकम्मे सेमे तमेसुरारिज्जय उत्रसमनम्मच पडिवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेसकम्मद्विदिउच्हेन्टिणकालो जेण पल्टिहोत्रमस्य असंखेंजदिभागो तेण सासणेगजीरजङ्कणतर पि पल्टिहोत्रमस्स असंरोजनदिभागमेच होदि।

उकस्मेण अद्योग्गाल्परियङ्घ देख्ण । णारि तिसमो एत्य अरिव त मणिस्मामाएको तिरिस्तो अणादियमिन्छादिद्वी तिण्णि करणाणि करिय मम्मन पडिप्रण्णायममम्प
ससासमान छिदिय पोगगलपियङ्कद्व काळण उत्समसम्मन पडिप्रण्णो आसाण गरी
मिन्छन गत्णतिय (१) अद्योग्गालपियङ्क परिमामय दुचारिम भेर पनिदियलिस्वस्
वयाजित्य मणुसेस आउअ प्रिय तिण्णि करणाणि करिय उत्समसम्मन पडिप्रण्णो ।
उत्यसमसम्मन एडिप्रण्णो ।
उत्यसमसम्मन एडिप्रण्णो ।
उत्यसमसम्मन एडिप्रण्णो ।
उत्यसमसम्पन पहिप्राणे ।
उत्यसमसम्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यसमस्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यसमस्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यसमस्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यसमस्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यसम्पन पहिप्रण्णो ।
उत्यस्य माम्पन होन्छ ।
उत्यस्य माम्पन पहिप्य माम्पन होन्छ ।
उत्यस्य माम्पन होन्छ ।
उत्यस्य माम्पन होन्य ।
उत्यस्य माम्पन होन्छ ।
उत्यस्य माम्पन होन्छ ।
उत्यस्य माम्पन

सासाइन गुणस्यानका एक जीवसम्बन्धां उत्तर प्रशान अध्युद्धरं परियतनमाण है। पर वहां जो विशय वात है, उसे कहते हैं— अनाहि मिष्या रिष्ट एक विषेच वानों करणोंकों करने साम्यवस्त्रकों प्राप्त होनेके प्रथम सामयों अन्त सारावर छेड़कर और अध्युद्धरूपरिवानमामाण करके उपरामसम्प्यस्त्रकों मान सारावर छेड़कर और अध्युद्धरूपरिवानमामाण करके उपरामसम्प्यस्त्रकों मान का और सासाइन गुणस्मानना गया। पुन मिष्यात्रकों जाकर और अन्तरहा मान्त होकर (१) अध्युद्धरूपरिवानन परिश्रमण करके विचरम मयमें एव द्विय विषयों जनस्य हाकर और अन्तर्यात्रकों आप्तु भाव द्विय विषयों जनस्य हाकर और साम्यस्त्रक का मान प्रमान हुआ। पुन उपरामसम्प्रक्तरक का में मनुष्यातिक याग्य आव विक्र समस्यस्त्रक का मान मान द्वारा पुन उपरामसम्प्रकार का मान मान प्रथम हाकर अवदान रहकर सामान्त गुणस्थानना प्राप्त हुआ। हम प्रकार उत्तर उत्तर उत्तर हम गया। आप्तर्गके असल्यात्ये भागमात्र काल सासा दन गुणस्थानमें रहकर मान पर्य और अन्तर्युद्धरूप गाय गाय साम प्रताप रहकर विक्र साम्यस्त्रका मान पर्य और अन्तर्युद्धरूप गाय गाम प्राप्त प्रवार (१) एक समस्तर्यक्ष मान प्रमुख द्वार अन्तर्य प्रवार वात मान प्रयाद (१) एक समस्तर्यक्ष मान हम द्वार (१) व्यवस्त्र विव्यवस्त्र हम प्रवार हम हम हम हम विवार (१) व्यवस्त्र विव्यवस्त्र हम एक १) प्रमुख स्वर्यक्ष प्रवर्ण (१) व्यवस्त्र हम प्रवर्ण (१) व्यवस्त्र हम प्रवर्ण (१) हम स्वर्ण हम समस्तर्यक्ष मान प्रवर्ण (१) व्यवस्त्र (१) प्रवर्ण भावस्त्र हम एक १) प्रवर्ण मान प्रवर्ण हम हम हम हम हम स्वर्ण हम समस्तर्यक्ष मान प्रवर्ण हम समस्तर्यक्ष मान स्वर्ण हम समस्तर्यक्ष समस्त

(१४) जिज्जाण गरी । एव चोहनश्रतीमृत्येहि आगलिपाए असंसेज्जदिमापेण अन्मिहिएहि अद्वयस्तिहि य उत्तमदृत्या गल्पारियद्वनतर होदि। पत्पुववज्जेती अयो जुबदे। त जपा— मानज परिवण्यविदितसम्प जिद मरिदे, तो जिपमेण देसमहीए उववज्जिदि । तत्र उत्तरि । एव जाव आवित्याए असंसेजजदिमागो देवगदिमाओं काणे होदि । तदा उत्तरि ममुनागदिपाओंनो आगलियाए असस्यज्जदिमागमेला काले हादि । एव सार्वणविदिय-विस्तिक अस्मिज्जविद्यिक विद्यालिक अस्मिज्जविद्यालिक अस्मिज्जिति अस्मिज्जविद्यालिक अस्मिज्जविद्यालिक अस्मिज्जविद्यालिक अस्मिज्जविद्यालिक अस्मिज्जिति अस्मिजिति अस्मिज्जिति अस्मिज्जिति अस्मिज

सम्माभिष्ठारिहिस्स जाणाजीश पहुच जहणोण ययसमञ्जो, उनक्रसेना पित-दोवमस्म अन्देश्ज्वि(भागो ! एत्य दवन-कालतरअपावकृतस्म सासाम्भागे ! एत्रजीव पहुच्च वहणोज अशेषहुव, उदस्मण अद्योगातपारिषद् देशन ! यद्यार एत्य विमेना उच्चदेन एक्क्रो विशिक्षा अपादिमित्रकारिट्टी विध्य करणाणि स्राज्य मम्मच पढिन बम्पादममम्म अद्योगातपारिष्कृमेच मनार स्वाज्ञ परमम्मच पढिनयो सम्मा-मिन्छच गदी (१) मिन्छच गद्या (२) अद्योगातपारिषकृ परिविद्युत दुचारिसम्बे

करचारि एह गुचस्पामांसम्बाधी एह अन्तर्युह्नतीसे (१४) निर्वापको प्राप्त हुमा। इस प्रकार चौरह अन्तराहुर्तीसे नथा आवशोह ससस्यातचे भागस अधिक आठ वर्षीसे कन अधुद्रहणरिवर्तन सासाहन सम्यन्दिष्ट गुचस्थानका उन्हण्य अन्तरकान हाना है।

जब पहाचर उपयुक्त होनवासां अध बहत है। यह स्म यहार है- सासाइन गुम्हधानहां प्राप्त हानक द्विनीय सन्दर्भ वाई यह बाँव मरना है नो नियमत हवातिने उत्पाद होता ह। इस प्रका जावताल- सम्मद्भाव काल द्वानीने उत्पाद होनेक वाप्य हाता ह। उनक क्रवर मनुष्पातिक यत्य काल आवादीक ध्रमण्याति ग्रामामान है। इसी प्रकास आए आ। सद्या वर्षा द्वाप समग्री प्योद्धिय नियंव बनुतिद्विय सीए द्वाप हाति हुए अत्य तक्ष द्वापी उपस्र हान याप हाता ह। यह विषय स्वयंद्व साखारत गुण्यानका ग्राप्त हानकारा वालिए।

स्याग्रह्मपाराष्ट्र गवस्थानका जाना जायाका अगरा जण्यम एक समय धार उत्तक्तार प्रयापक समस्यानय जाग्रमाण अगर है। यहाँ प्रदूष्ण काल भार जन्म सम्बन्धा अप्यापका समस्यानय समान ह इस्मा गुरुधानका अन्य यक जाया । अग्रा जण्यमा सम्मानुत भार उत्तक्षम हगान अधुग्त्यायम्यन काल है कहा यहां जा विगयना है जम कहत है। अनान । अस्पाराध यक नियंत्र माना कर्माका हरक सम्यापका भाग्य हैनके यम समस्य अधुग्त्यायमान समावह । स्यापका हरक सम्यापना सम्यापन का मान हुस्स भार स्यापनायका गया। । गत्य सम्यापना अन्यापना अभ्यापना सम्यापना ।

पर्विदियतिरिक्तेस उत्तरितय मणुसाउज विधय जनसाणे उत्तमसम्मत्त पिडाजिय सम्मामिन्डन गरो (३)। लद्दमतर। तरो मिन्डन गरो (४) मणुमेसुववण्णा। उत्तरि सामणभगो। एत सन्तारमञ्जतेष्ठहुन्तन्महिय-जद्वनस्मेहि ज्यमद्वपोग्गलपरियट्ट मम्मा-मिच्छतक्कस्पतर होदि।

अस्वदसम्मादिहिस्य णाणाजीन पदुच्च णार्त्य अतरं, एमजीन पदुच्च बहुष्णेष अतीमुहुन, उक्करसेण अद्योगगलपरियह देवण । णार्तर निमेमो उच्चदे- एक्के अणादियमिच्छादिष्टी तिष्णि करणाणि कारण पदममम्मन पढिनण्णो (१) उनम्प-सम्मन्द्रपूर्ण एकालियानमाण आसाण मत्जातिदो । अद्योगगलपरियह परियहिस्ण दुन्तरिमोन पचिदियतिस्तिस्ते उनम्पतामाण मान्जातिस्ते मानपुचनाउअ निध्य उनम्मतम्मन् पडिनण्णो । तदो आनिल्याण अनंदाअदिमानमन्त्राण मान्जा मान्जा समकण्णातिस्य-मेन्ताए ना एन मत्जातिस्य-मेन्ताए ना उनम्मतम्मन्द्राण मेनाए नात्जा मणुमनदियाओन्गिक् मदा मुखो वादो (२)। उनरि सासणभेगो । एन पण्णारसिद अतीमुहुनेहि अन्मिह्यअहुन पसिहि अण्णादयान्गलपरियह सम्मनुक्तस्तर होदि।

उत्पत्र होकट मनुष्य भायुरो वाधरर अन्तर्म उपद्यमसम्बन्धस्तरको प्राप्त होकट सम्ब मिम्पात्यको गया (३)। इस प्रशाद अन्तर प्राप्त हुआ। पुन मिम्पात्यको गया (४) और मरकट मनुष्योमें उत्पत्र हुआ। इसके पश्चात्वका कथन सासादनसम्बन्धके समान ही ई। इस प्रकार सत्तरह अन्यादुर्वोसे अधिक आठ वर्षीस कम अधपुद्रव्यदिवतनगळ सम्बन्धिम्पात्यका उत्कृष्ट अन्तर हाता है।

असयतस्ययदृष्टिया नाना जायाँयो अवद्या अन्तर नहीं है। एक जीनवी अवद्या जयन्यसं अन्तमृह्न और उत्ययत्त देशान अध्युद्ध-परिवनन प्रमाण अ तरणाल है। एक जा विचायता ह यह यह जाती है- एक जनादिमिन्याइष्टि जाय तीनों ही करणों स्टब्स् अध्याप्यामसम्ययस्वया जान हुना (१) और उपरामसम्ययस्वय जान हुना (१) और उपरामसम्ययस्वय जान हुना (१) और उपरामसम्ययस्वय जान हावार्या विचायत्व अध्युद्ध-पर्याप्य रह जान पर सासादन गुणस्थानया जावर अन्तर्यो प्राप्त हावार्या पर्याप्य अध्युद्ध-पर्याप्य नाम प्रमुद्ध-पर्याप्य निर्मयों उत्यव हुना। युन मनुप्योंमें पर्याप्य अध्याप्य अध्याप्य प्रमुद्ध-पर्याप्य क्षाप्य प्रमुद्ध-पर्याप्य साम विचाय नाम प्रमुद्ध-पर्याप्य क्षाप्य अध्याप्य साम प्रमुद्ध-पर्याप्य क्षाप्य क्षाप्य विचाय होता व्यवस्थान विचाय साम प्रमुद्ध-पर्याप्य क्षप्य क्याप क्षप्य क्षप्

मञ्चामञ्चाण गाणाञीव पद्दन्य पापि अता, एगजीर पद्दन्य जहण्या अतो. पुद्दन्य जहण्या अतो. पुद्दन्य अवस्या गाठपिरवृद्द देखते । एर्चि सिनमा उन्यत्ने— एक्झे अणादिय मिन्छादिद्दी अद्योग गाठपिरवृद्द देखते । एर्चि सिनमा उन्यत्ने— एक्झे अणादिय मिन्छादिद्दी अद्योग गाउपिरवृद्द प्रात्मान प्रजान प्रति । व्याप्ति मिन्छादे । व्याप्ति । विच्छते गदा । अद्योग गाउपिरवृद्द प्रतिमानय दूर्वामे अव प्रविदिविदेशन्ता उप्यज्ञित्य उत्यत्मसम्प्रच सञ्जानमान्यमं च जुनव परिवर्ष्य (२) । व्याप्ति । वदा मिन्छच गदो (२) आउअ व्याप्ति (४) विक्तामिय (५) कात गदो मणुन्तु उत्यत्मा । उत्यति सासपभागा । एत्महासमानस्मित्व प्रति । वद्यस्ति वद्यस्ति । व्याप्ति । व्यापति । व्यापत

पिनिदेवितिरेक्स-पिनिदेयितिरेक्सपज्जत-पेनिदेयितिरेक्स-जोणिणीसु मिन्छादिद्वाणमतर केविदर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच णात्म अतर, णिरतर ॥ ३९ ॥

स्पतानयताँका नाना जीर्योकी अपेक्षा अन्तर नहीं है। एक जीयकी अपका क्षण्यत अन्तपुद्धत और उक्तपति कुछ कम अपेपुद्धन्यरिवर्तकाल अन्तर है। यहापर का यिदायता है उन बहते हैं- एक अनाहि निम्मावधि जाव अपेपुद्धन्यरिवर्तक आहे. समयमें उपरामस्पयक्तका और स्वत्मावयमको युग्यत् माग्य हुमा (१) उपरामसम्प स्पष्ट कार्ल्म छह आयित्यों अदार यह जानेपर सामावस्त्रको जाकर अन्तरका मान्य हिता हुमा मिष्यावयों नया। पक्षात् अपेपुद्धन्यरिवतकाल परिक्रमण स्पष्ट किस्त हुमा मिष्यावयों हार उपरामसम्पत्रको भीर स्वयासयस्त्रका युग्यत् आस हुमा (२)। इस प्रकार अन्तर हार उपरामसम्पत्रको भीर स्वयासयस्त्रको युग्यत् सास हुमा (२)। इस प्रकार अन्तर हारा दुआ प्रधान निष्या यको गया (३) व भागु साम हुमा (४) पिपास ल (५) अरहर प्रजुवाम न्यूपर निष्या को प्रपा सम्बन्धन्यरिवर्गका स्वराम्यत्रका स्वराह्म अन्तपुक्ती अपिक आठ प्रपास कम अपुद्धन्यरिवर्गका स्वराह्म अस्तर हाता हु ।

श्वरा--तिर्ववीर्वे संवमास्त्रम प्रहण करनस पूर्व हो उस मिथ्यादष्टि जीयको मन्या आरुका वध क्यों नहीं करावा '

समाधान---नहीं क्योंकि, प्रजुत्यायुका बाध लनवान मिध्याहरि चीवक सवसका कहा नहीं होता है !

वनित्रय तिथ्य, पयन्त्रिय तिर्वयप्याप्त और प्रवन्त्रिय तिर्वय पानिमतियोमें मिरवारिष्टियोंका अन्तर कितन कात होता है ? नाना जीवोंकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्ता है ॥ 3° ॥

#### डक्कस्तेण तिर्णि पिट्योनमाणि पुन्यकोडिपुधत्तेणव्महि याणि ॥ २५ ॥

एत्य तान पांचिदियतिरिक्यमासणाण उच्चंद । त बहा- एक्सो मणुसे णेग्र्आ देवो वा एमसमयानसेसाए सामणद्वाए पांचिदियतिरिक्येमु उन्नरणा । तत्व पचा णउदिपुच्यकोडिअन्महियतिर्णि पिट्टोनमाणि गमिय अनसाणे (उनसमसम्मच वेच्ण) एमसमयानसेसे आउए आसाण गदी काल करिय देनो बादो । एव दुममऊलसमिट्टिंग सामणुकस्सतर होदि ।

सम्माभिच्छादिद्वीणमुच्यदे - एक्को मणुमो अद्वावीसस्वरुग्धिमाओ सिण्पापि दियविरिक्खसम्मुच्छिमपञ्जक्षस्म उवगण्णो छहि पञ्जक्षाहि पञ्जक्षयदो (१) विस्तवा (१) विस्तवा (१) विस्तवा (१) विस्तवा (१) विद्या प्रवाणउदिपुच्चकोडीआ परिमिष विपलिदोनिमण्स उपाजिज्ञय अवसाणे पदमसम्मच चन्ण सम्माभिच्छव गदो । छद्वमवर (५) । सम्मच वा मिच्छच वा जेण गुणेण आउअ पद व पडिपजिय (६) देगेस उपाज्यो । छहि अलोसुकुचेहि ऊष्णा सगदिद्वी उक्कस्सवर होदि । एम पर्वि

उक्त दोनों गुणस्थानमर्की वीनों प्रशासके विर्यचोंका अन्तर पूर्वकोटिप्रथमस्वस अधिक तीन पत्योपम है ॥ ४५ ॥

हनमेंसे पहेंछ पचेन्द्रिय तिर्येच सासाइनसम्यग्दाष्ट्रका अन्तर कहते हैं। वैत-कोई पक मनुष्य, नारकी अथवा देच सासाइन गुणस्थानके काटमें एक समय अवरेष रह जानपर पचेन्द्रिय तिर्वेचोंमें उत्पन्न हुमा। उनमें पचानवे प्यकाटिकालसे अधिक तीन पस्योपम विताकर अन्तमें (उपदामसम्यक्तर प्रहण करके) आयुक्ते एक समय अध्योग रह जाने पर सासाइन गुणस्थानका मान्त हुआ और मरण करके देच उत्पन्न हुआ। इस प्रकार देशे समय कम अपनी स्थित सामाइन गुणस्थानका उत्तरष्ट अन्तर होता है।

दियतिरिक्सपुरुचचाण् । णगरे सचेतालीसपुरुग्रोडीआ तिण्णि पुलिदोगुमाणि चु पु दोसमयछेनतोग्रङ्कचिह य उणाणि उकस्मतर होदि । एन वाणिणीस नि । पनिर स विच्छादिहिउक्कस्मिहि अथि मिससो । उच्चदे- एक्का णादको द्वो वा मणुस विकास होता । अन्य विकास के प्रति विकास के अपने विकास के जिल्ला के साथ के अहा निम्मूज प्रति विविद्युत्ती विवि अच्छिप शिक्सतो मुद्दुचपुघचण निमुद्धाः सम्मामिन्छच पढिचणा । पण्णास्य पु भाडीजो परिममिय उरवेषु उत्तरक्यो । सम्मवेण वा मिच्छवण वा अच्छिय अवस सम्मामिच्छच गरो । लद्धमतर । चैण गुणेण आउन वद, तणर गुणेण मरा है। जादो । दाहि अतामुद्रचिह मुद्रचपुपचाहिय नेमामहि य उणाणि पुच्चमहिषुपचन्महिष विष्णि पिलदोरमाणि उचनस्तवर होदि । सम्ब्रुव्हिमसुष्पास्य सम्मानिष्क्रच किम् पडिनन्नारित ? ण, तत्य इत्यिनदाभागा । सम्मुच्छिमसु इत्यि पुरिसबदा निमहं ण

असजदसम्मादिङ्टीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव गडुच णित्य अतर, णिरतर ॥ ४६ ॥

ारुष्ट अन्तर जानना चाहिष् । विरायता यह है कि संतालीस पूपकाटियां और पूर्वोक त्र सार और छह अनुमहर्गात कम तीन प्रसादमकाल हमका उत्तर भागर होता है। ्धी प्रकार यानिमतियांका भी अन्तर जानना चाहिए। क्याउनक सम्यामध्याक्ष्रि सम्बन्धा अल्ड ए मन्तरमं विश्वमता है, उस बहुत हैं- माहबमार्थ अहारेन महत्विपाँधी सत्ता रखनवाला एक नारकी, वय अधवा मनुष्य, पचा द्विय विषय यानिमती इन्डट, मण्ड आदिम उत्पन्न हुना, दा मास गामें रहकर निकृत व मुहत्रपुक्ता विनुद् नवट जाउन अपन क्ष्मा (व नाव प्राप्त क्षमा क्ष्मा क्ष्मा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा क वाज्यमाण परिभाग करक वयद्वक उत्तरहुक इन दा भागभूमियाम उत्तर हुआ। पहां सम्बन्धः कार्या निष्या नक साथ रहकर आयुक् जलामें सम्बन्धियायका माल हुना। इस प्रचार अन्तर प्राप्त हागया। पथाम् जिस गुणस्थानस अगुवा बाधा या उर्धा राज्यानम मरकर वय हुआ। इस प्रकार रा भलामुहून और मुहुतपुणकायम अधिक रा आसास हान पूपकाडिम्पक्त्यस आधक तीन वस्त्रायमका उ उत्तर अन्तर हाता है।

गुरा-साम्पितम तिवराम उत्पन्न प्रतापर पुन सम्यामध्यात्वका क्यों नहीं मास कराया १

.... समाधान नहीं क्योंकि सम्मूष्ट्यम जावाम स्वीवत्रका अनाव है। त्रहा—मामुच्छिम जीवाम चायर जार पुरुषवर वया महा हात हु ?

ममाधान -- स्थमायम ही नहा हात है।

उत्त नाना अमेपानम्पर्धाष्ट निय ग्रेस अन्तर हिनन सान होता है है नाना रोंबी अपधा अन्तर नहीं है निरन्तर है।। ४६ ॥ र मांख 🔻 इति पान सामतः।

कुरो ? असजदसम्मादिद्विभिरहिद्विचित्रयितिन्वयितम्म सम्बद्धमणुग्रमा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २७ ॥

कुदो १ पिचिटियतिरिस्तित्व अस नत्ममानिर्द्वीण त्रिहमम्माण अण्गगुण पिट राज्जिय अहरहरसालेण पुणरागवाणमते।सङ्ग्चतकरालमा ।

उनकस्सेण तिष्णि पिटरोवमाणि पुट्यकेडिपुधत्तेणस्मिहियाणि ॥ १८ ॥

पचिटियतिरिक्षजनाज्यसम्माटिड्रीण तात उबन्ने— एउंग मणुमा अद्वानीत्वनकः किम्मञ्जो सिष्णपचिटियतिरिक्षत्रसम्मुन्जिमपज्यसम् उत्तर्यणो अहि पद्यन्तिहि प्रज्ञवन्यदे (१) निस्मतो (२) विसुद्धो (३) जन्यसम्मन्य पटित्रणो (४) सर्रहिष्ट्रायणो मिच्छन्य गत्णतिरिय पचाणजिटपुच्यने हिर्माः गोन्त्रण तिपरिटोनमाजिद्दिरिष्ट्रायणो योजानेसे जीविए उनममसम्मनदार छ आप्रतियाजो अरिथ नि आसाण गत्ण देवो ज्ञान । पचिह प्रतासुद्वेषह कमाणि पचाणजिद्देपुन्यरोतिश्वन्यनिरिक्षक्षन्यनारिद्वाण पचाणजिद्देपुन्यरोतिश्वन्यन्यनारिद्वाण

क्योंकि, असयतसम्यन्दिए जीवोंसे जिन्हित पचेन्द्रिय निर्वचित्रक हिसीं भी कार्टमें नहीं पाय जाते हैं ।

उक्त तीनों असयतमम्पग्दष्टि तिर्येचोंना एक जीननी अपेक्षा जधन्य जन्तर अन्तर्महर्त है ॥ ४७॥

क्योंकि, दखा है मार्गम जिहाँन ऐसे तीनों प्रकारके पचित्रप तिर्पेष अस्पतसम्बद्धाः जायोक अन्य गुणस्थानका प्राप्त हासर असस्य कालस पुन उसी गुण स्थानमें आनपर अतर्महृत कालप्रमाण अतर पाया जाता है।

उक्त तीनों अमयतमस्यग्राधि नियचारा एक जीवरी अपेजा उत्कृष्ट अवर पर्यरोटिप्रयस्त्यमे अधिक तीन पन्यापमराठ है ॥ ४८ ॥

वहर पचित्रिय निर्वेच अन्यतसायर्ग्डयोश अत्तर वहत है- मोहण्मणी अद्वारम महीवर्षिश सनावार्ग एक मानुष्य सद्धावविद्यालयेक सम्मृत्यित पवार्कीय अद्याद महाविद्यालयेक सम्मृत्यित पवार्कीय उत्यव हुमा व एहाँ पयान्तियाँ प्रवाद (१) विवाद (१) विवाद (१) विद्यालयेक सम्यक्तियो व्याप्त हा (१) सिह्य हा मिल्याच्या चारत ह (१) यह के सम्यक्तियो प्राप्त हो कर प्रवाद प्रवाद प्रवाद विद्यालयेक प्रवाद हो कर प्रवाद प्रवाद हुमा शिव्यालयेक हमा आर हुमा शिव्यालयेक सम्मृत्य स्वाद हुमा । स्वाद मुमा हिंदी स्वाद स्वाद प्रवाद हुमा (१) । प्रधान प्रवाद सम्मृत्य हा स्वाद हुमा । स्वाद सम्मृत्य स्वाद स्वाद

उक्स्सवर हादि।

पविदिचतिरिक्सप्रनचणम् एउ चर। प्यति सचनालीनपुरुरहोदीजाः चि भाणिद्दर। पविदियतिरिक्सनाणिणीत् वि एम चम्र। पासी माणिद्रमा स्विमा । त जहा- एक्से अहारीममतरामिश्रा प्रियतिस्थितापणीय उ ोहि मामदि गन्मादा णिक्समिय मुद्रनपुष्टचण नद्गमुन्मच परित्रणा (१) मा ण्डच गत्वनरिय वण्णारम पुच्यसङ्गीआ भामिय निपलित्यसमाउद्विहिण्यु उच त्राण उत्तमममम्मच गरा। ल्ड्रमतर (२)। छात्रलियासमाम उत्तमन्त्रमनः गण गर्ने मन दम नारा। दाहि अतामुहूनहि मुहुचपुप्रचन्महिय-समानी

सजदासजदाणमतर केनेनिर कालादो होदि, णाणाजीव पद । अतर, णिरतर ॥ ४९ ॥

इदो १ मननामजद्विगिद्देश्वा रिदयनिनिकातिगस्म मध्यदाष्ट्रावस्म । एगजीन पहुच्च जहण्गेण अतोमुहुत्त ॥ ५० ॥ अस्तयतमस्याद्यांच्यांचा उत्तर्थ अन्तर हाता है।

पत्रिय निर्यत्र प्रयानकाम भी इसी मकार अन्तर हाता है। विनवता यह है कि इनक संनार्गास प्यकारिया ही नीयक हाता हूं प्रसा कहना थाहिए। यक्षिक प्रकारिया ही नीयक हाता हूं प्रसा कहना थाहिए। यक्षिक प्रकारिय विश्व बनक धना राज पूजनाक्ष्या हा आधन हाना है । वसा नहना च्याहर । प्रचानन निष्ण यानिर्मातयामें भा हसी मगार अन्तर हाना है । चपर जा थाई। विगयता है उस कहत ्री यह इस महार हैं- महिदमहा अहारम महतियांदा संचायारा वह जांद प्रशीद के है। यह इस महार हुन भाहपान। बहुहिन भद्दानपान। नगापा दा पर आह प्रधान्त्व नियंत्र यानिमनियाम उत्पास हुना। हा मासक प्रधान् गनार निवत्त्वर महत्वप्रधान्त्व ावत जानमानवास वर्षक द्वमा (१) य साह्य रहा विष्याप्यम जावत वर पहनप्रकास पहनसम्बद्धाः मान्त द्वमा (१) य साहय हा विष्याप्यम जावतः भ नवतः मान्त हो त्रह पुरवादिकात्र वास्त्रमण करकः भाष वन्तावमका सार्वेश्त्राप्तमान नामन्त्रसण करकः वहस्र पुरवादिकात्र वास्त्रमण करकः भाष वन्तावमका सार्वेश्त्रमण नामन्त्रसण कर्णाः त्रप्रव हैना। वहां शार्रेक संभग प्रकासम्बद्ध कर्ता भाग हैना। देश प्रकार साम व्यवस्थान का नामीनाराज्ञ व प्रव र्तकालकाः जा लगान कर्त्व नाम ज्ञानका का वालानाराज्ञ का नामीनाराज्ञ व्या (२) । पुतः उपनामसायसम्बद्धः कारमः एडः मार्यातयाः अतः कार्यः व्यापः व्यापः व्यापः व्यापः व्यापः व्यापः व्य इमा (२) । पुतः उपनामसायसम्बद्धः कारमः एडः मार्यातयाः अतः वः रहः जानं पर साक्षाः देन गुणस्मानका मान्त हुना भार मरकर रख हागमा। इस मकार का अन्तमहरूपीय और हित्रपुषक्वतः आध्यः वा माध्यास कम अपनी क्थित अस्वतस्यवास्त्र पातमन नियमाका उन्हें ए अ तर हाता है।

नानी प्रकार सक्तामक लयच र अन्य १४नन देल होना है ' चेच जीवोक्ती अपधा जन्तर नहा है ।नर तर है ।।

वयात स्वनास्वनास् राहन न ना प्रकारत एवं उच्च गायुव बीत व । वस्त भी कारम भनाव रह ह

उ ही जाना प्रशास निषय मस्त्र नेयत अंथाई तह देखी भटका अध्य न्तर एक अन्तर्भाव है।। ५ ॥

कुरो १ पर्चिदियतिरिक्छतिगमजदामनदम्म दिहुमनगस्म अप्यागुण गत्ण अर इरकालेण पुणरागदस्म अतामुहुचतरुवरुमा ।

## उक्कस्सेण पुव्यकोडिपुधत्त ॥ ५१ ॥

तत्य तार पचिदियतिरिक्खमजदामजदाण उन्चरं । त जहा- एको अद्वारीम सतक्तिमानो सण्णिपचिद्रियतिरिक्खमगुडिल्लमपड्यत्तरमु उरवण्णो छहि प्यत्नाहि पञ्जवपदो (१) विस्तेत (२) विसुदो (३) विद्यानम्बन समामत्रम च जुगव पिट बच्चो (४) सिरिलिहो मिच्छन गत्युगरिय छण्णबिद्युव्यमेटीनो परिमित्य व्यक्तिमार पुक्यकेदिए मिच्छनेण सम्मनेण ना मोहम्मादिस आउश्र निषय अतोमुहुनारेने वीतिर स्वमास्त्रम पडिप्रण्णो (५) माल मरिय देनो जादो । पचहि अतोमुहुनहि उनाम छण्णबिद्युक्यनोहीनो उक्कस्मतर जाट ।

पिचिद्रयतिरिस्खपज्जन्यम् एव चेव । णारि अद्वेतार्शनपुष्पग्रेडांआ वि भाणिद्व्य । पिचिद्रपितिरेक्सजोणिणीमु वि एउ चेव । णारि रोड प्रिमेनी अस्यि न भाणिस्तानो । त जहा- एक्सो अद्वावीयमतराम्मिजी पिचिद्रियतिरिक्सजोणिणीमु उपाय्या

क्योंकि, देखा है मागनो जिन्होंने, ऐसे तानौ प्रकारके प्रची उप विर्वय स्ववा स्ववंके अन्य गुणस्थानको आहर अतिस्वराकार्यसे पुन उसी गुणस्थानमें आन्<sup>यर</sup> सन्त<u>मुह</u>तप्रमाण कार्य पाया जाता है।

उन्हों तीनों प्रशासे निर्यंच मयतानयन जीसोंश उत्हृष्ट अन्तर पूर्वस्वी<sup>7</sup> प्रथक्त है ॥ ५१ ॥

दनमेंस पहेल पर्यन्द्रिय तिर्येत स्वयासयताँ वा तर रहते हैं। उस-मार्ह कांडी बद्वास्य प्रवृत्तियाँडी मत्ताराला एक जीर सत्री पवि द्रय तिर्यंत साम्बंडिय पर्यान्त्रामें उत्तर्भ हुमा, व एहाँ प्रयानियाँम पर्यात हों। १) रिश्वाम ले (२) रिप्त हों। १) वेद्रक्षमण्यस्य भार मयमास्यवन्त्रा एक साय प्राप्त हुमा (अ) तथा सिंद्रश्ची निप्पात्वकों जाकर भार अन्तर्भा पाल हा एवाप्तर पृत्वाद्विमाण परिभ्रमय हर सन्तित प्रवृत्ति निप्पात्व भयमा सम्यक्तर्भ माथ साधमादि करगाँकी आयुक्ते वाधकर व जीत्रक अन्तर्भुद्ध समाय रह जान पर स्वमानयमका प्राप्त हुमा (५) आर प्राप्त दर्द व हुमा। इस प्रकार पाय जनमुद्धतील होन एवाप्य प्रकोटिया प्रजिद्ध विर्वेष स्वयात्वर्योका उत्तर अन्तर स्वार्ति होन एवाप्य प्रकोटिया प्रजिद्ध विर्वेष स्वयात्वर्योका उत्तर अन्तर होना हो।

पचन्द्रिय निर्पेत्र पयान्त्रकामें भा हमी बकार भानर हाना है। विभाषता यह हैि इन्ह अहुनालाम पुरक्षारित्रमाच अन्तरकार कहना चाहिए। पर्वाद्रिय निर्पेत्र यानि मनियाँमें भी हमा बकार अन्तर हाना है। क्यर कुछ विशापना ह उस कहन है। बन-माहकमकी अहुहम्म अहनियाँकी सत्त्राताला एक आध्य पर्वाद्रिय निर्पेत्र यानिमान्यानि

अतराष्ट्रममे तिरिक्य अतराम ग्रम वे मान गन्भे अध्छव णिक्वांता प्रदुचपुथचेय विग्रदा केरानम्मच मक्त उपन पडिक्यो (१)। सिक्रेन्ट्रिसे मिच्छच गत्गतीस मालमुख्यस्तीना राउत्र विषयः अवाग्रह्मवातस्य सीतियः सनमायनम् पहित्रकाः (२)। रहमन ग जारा । चेदि अतमुद्रचिद मुद्रवपुषच महिय-नमाधिद य उणाला मा

पचिदियतिरिम्सअपज्जताणमतर मेवचिर मालादी ह णाणाजीव पहुच्च मिस्य अतर, णिरतर ॥ ५२ ॥

एगजीन पहुच्च जहण्भेण सुद्दाभाग्महण ॥ ५३ ॥ रा १ विविद्यतिहित्स्य अवन्तमासम् अव्यस् अपन्तम् सुरामन गराना

हिर्दाणम् उत्पन्तिय पहिणियनिय शार्द्सम् सुद्दामर गहणमनगरमः । १० उक्तस्मेण अणतकालमस्रेवज्जेपागलपरियङ् ॥ ५८ ॥

उत्तर १ विभिद्देशविदिवस्त्रभवजनसम् ज्याप्यद्वाक्षस् उत्पत्तियः ॥ १० ॥ १९ १ विभिद्देशविदिवसम्बद्धसम् ज्याप्यद्वाक्षस् उत्पत्तियः ॥ १० ॥ उत्प्रम हुवा व हा मात गामें रहरर निकला, गुह्नमूथस्त्वम विगुद्ध देहरा, पह्रस्थाव उत्पाद्वता वृक्ष भाव वामम विषय विषयः । उठार्थक्तवा विषय द्वादर, यहंद्याव पत्तिका और स्वमातवसका पर साथ माम द्वेमा (१)। पुनः सिद्धिय हा मिस्रापका प्रत्यम् भारं संयोगस्थमभा ५४ पाच मात्र इना एका पुतः साक्षण्टहा स्थापायम ज्ञानर्, भन्तरम् मात्रहा, साल्ह प्रमादिनसाण परिप्रमण कर भारं रेपाय कामकर विवर, भन्तरहा भाग हा, भार हे व्यवस्थान स्थान कर बार हवायु हास्टर विवर्षे भन्तमुह्नम्माय अयुग्व रहतपर स्थामस्यमहा माम दुमा (४)। स्थामहार

विनक अन्तमुह्तमामाण अवन्त्र रेजन्यर राजनात्त्रमान वात दुवा (४)। हम महार त्वर मात दुवा। प्रभाव सरकर रव दुवा। हत सकार वा क्वास्त्रमान वात सुक्त रेजन्यमा न्तर शात होना प्रधाप स्टब्स्य उत्तर कार्य कार्य अस्त प्रकार कार्य अस्त प्रकार कार्य कार्य

हाता है। प्रशिद्धय विश्वन स्टब्स्यवामकोंना अन्तर विश्वन पात हुत्वा है। नीना जारोकी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥ यह गृत्र गुगम ह । हणप्रमाण है ॥ ५३ ॥

यह एक प्राप्त है। प्राह्मित निर्मा त्रकायप्यासकामा एक जीक्सी अस्मा बस्त्य क्रेन्स धुरुका क्यां व काप्त प्रति उरावकासक्य विश्वकार्यक स्थापित स् वर्षांव प्रचारम्य inua प्राप्तः भार शहर भार हर श्रीव्या भाराभावतः य अपयोजन श्रीयारे उत्तरम् हर्षः भार शहर भार हर् श्रीव्या

भारत पाया बाता के . चर्चा इस निवस जार्थसम्बद्धित एक बाह्य द्वित हों है ज्यान उस्ते प्रमाण असम्पात पुद्रत्यारिकान है।। ५५॥

बवाहर वतात्रवाधवत सरवततात्रहरू महस्य प्रवास करा हरू ११

अमरोज्जिदिमागमेत्तर्गागलपरियङ्गाणि परियष्ट्रिय पिडणियत्तिय आगतूण पर्विति विरिक्सापज्जितम् उपण्णस्य गुजुत्ततमस्त्रमा ।

एद गदि पडुच्च अतर ॥ ५५ ॥

जीउड्डाणिव्ह सम्मणितिमेनिक्युणडुाणाण जडण्युम्बस्ततः उत्तव्य । अदान्य पुणा सम्मणाए उत्तमतः । तदे। णेट घटिः ति जामिक्य गण्यकत्तारा परिहार सण एनसेद गरि पहुच्च उत्त सिस्ममडिप्प्सरणहु । तदे। ण दोमो ति ।

नाय नक्ष्य क्या त्यस्तानायस्ताराण्यह । वदा भा दामा । स गुण पहुच्च उभयदो पि णात्यि अत्तर्, णिरत्तर ॥ ५६ ॥ एडस्मत्यो- गुण पटु-च अतेर भणमाणे उभयदो अदृष्णुककस्तेर्हिनो णाण

वीबोहि या अंतर णात्य, गुणतस्माहणानाया पत्राहमान्छेदामायान्य ।

मणुसगदीए मणुस मणुसपञ्जत्त मणुसिणीषु मिच्छादिट्टीणमत् केनचिर कारुादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च णात्य अंतर. णि

तर्' || ५७ || टाइ मनस्यानये मागमात्र पुरस्परियनन परिश्लमण करक पुन सौटकर पर्वाद

निर्मेच रुष्यप्यान्त्रमाँ उपम्र हुए आदरा स्थान उत्तर भन्तर वाया जाता है। यह अन्तर गतिशी अपेक्षा रहा गया है ॥ ५५ ॥ यहा जीपस्थानस्वसे मागणाजिज्ञणित गुणस्थानांका जधन्य और उत्तर भन्त बहना चाहिण। विनु, गन सूत्रमें ना मागणार्थी औरथा अन्तर बहा है आर हर्माण

यह यहा पटित नहीं होता है। यसा आदाश करक प्रथकता उसका परिहार हरते हैं इन्हर्ज है कि यहा यह जनर कथन गतिशी त्येता शिव्योंकी दुद्धि दिस्तुरित हरते। दिव्य हित्य है, भन उसमें कीर दाव नहीं है।

गुणस्थानको अपेका जयस्य और उन्कृष्ट, इन दोनों प्रशासिम अन्तर नहीं है निरन्तर है ॥ ५६ ॥

इसहा अथ-गुपस्थानको अपक्षा अन्तर बहुन पर ज्ञयाय आर उरहर, हन हानें ही ज्ञहारीय, भयता नाना जीय आर पत्र जीय हन दानों अपक्षाओंस, अन्तर नहीं है क्योंहि, प्तह विव्यारिष्ट गुपन्यानह सिदाय अन्य गुपन्यानह प्रहण करनहा अनेह है, तथा उनह व्याहका कभी प्रपट्ट भी नहां होता है।

मनुष्यानिमें मनुष्य, मनुष्यायान्तर्धः और मनुष्यतियोमें निष्यादिः बीरीमें बन्तर किने बान राना है। नाना बारीकी नयना जनत नहीं है, निस्तर है ॥स्रा

६ बहुत्तनता बहुत्त्वचा विव्याग्दरितक्षत् ह स् स १, ८

सुगममद् सुच ।

एगजीन पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ५८ ॥

इदा १ विनिह्मणुममिच्छादिद्विस्म दिद्वममास्म गुणनर पडिनारेनय अस्दहर गतेण पडिणियचिय आगदस्य मञ्जड्ळातामुङ्कततस्मतमा ।

उक्तस्सेण तिर्ण्णि पलिदोनमाणि देसूणाणि ॥ ५९॥ वाव मणुसमिन्छादिङ्गीण उच्चद । त जधा- एक्का निरिक्सा मणुस्मा ना ाबीसस्वरम्मिञ्जा विपत्निदीरमिवसु मणुमस् उवरण्या । णर मान ग्रन्थ अन्तिदा । ाणमञ्जाए अगुतिआहारेण मन, रंगंतो मच, अधिरगमणण मच, धिरममणण मच, त सच, मुणेसु सच, जल्ले वि सच दिश्मे गामिय निमुद्रा वर्गमम्मव पहिरूला। पल्दिविमाणि गमद्ग मिन्छच गरी। लदमनर (१)। मम्मव पढिराज्विर(२) त्वो जादा । एत्पाववणादिवसम्भद्वियणसहि मामहि बअनामुहुवहि य ऊणाजि निध्व त्रमाणि मिच्छतुक्तसत्तरः जाद । एव मणुमपञ्चल-मणुमिणीमु चलवर, भदानारा।

उक्त वीनों प्ररासक मञुष्य मिध्यादृष्टियों रा एक वीरसी अपक्षा जपन्य प्रन्तर

क्योंकि, बएमामी तीनों ही प्रकारक मंतुष्य मिध्यादार्थक किमी अन्य गुजरधानका भाज होतर भति रास्तवाज्ञत जीट्यर आजान पर सर्व ज्ञेप व सामार्थितमाव अन्तर्भ पाया जाता है।

उक्त तीनों प्रशास मनुष्य मिथ्यारष्टियोंना एक बीवर्ग अपक्षा उद्दर बन्तर इंड एम तान पल्यापम है।। ५०॥

उनमेस पहले मानुष्य सामान्य मिध्याद्दश्चिम भलतः बहुत है। यह देश प्रकार है माइकमावी अद्वारत महतियांची विकासाण कार एक तियथ अथवा मनुष्य जीव तार परिवासको स्थितिया इ. सनुष्यास उत्पन्न हुआ ता सास ग्रह्म स्टूबर जिल्ला प्रक विचानाच्यास अगुद्धमा भूमत हुए सात त्यत हुए सात आहण सम्बन्ध सात स्थर धानस सात क्याओं सात गुणां देव गांव भाग के भाग की सात दिन क्याकर कि के हैं। विकास पात हैं भी। प्रधान तीन प्रस्तास (दनाव र तिस्तानवण प्रध्य हैं भी र स हारस अला मान हागया (१)। वीध संस्वकृतका मान हाकर गया । इस प्रचार प्रवचार हिनास अधिक वा प्राप्त आह हा अन्तिहरतात क्षत्र शास tiden teiming frankliger 3466 ment biet & bei norten vam म श्रीर मानुष्याचित्राचे श्राम्य बहुना बाहिए क्याव हवस उन्य हाह कह नहर ह

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमतर केनिर कारारो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥

द्धदे ? तिरिहमणुमेसु हिन्मामणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहिगुणपरिणन्धीतसु

अष्णगुण गरेसु गुणतस्म जहण्णेण एगनमयदमणाटो । उनकस्सेण पछिदो नमस्स असस्वेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

कुदे। १ सासणसम्माटिद्धिन्सम्मामिच्छाटिद्विगुणद्वाणेहि निणा तिनिद्दमणुम्माण परिद्रोनमस्म असंरोज्जदिमागमेत्तकारुमनद्वाणदमणादो ।

एगजीवं पहुच्च जहणीण पहिदोनमस्स असरोज्जदिभागी,

अतोमुहुत्तं ॥ ६२ ॥

सामण्मम जहण्यतर पिट्टोनमस्म असर्पेन्नारभागे। वृद्धो ? एविएण झत्य

निणा पढमसम्मचन्गहणपाञोन्गाए सम्मच-सम्मामिच्छचद्विदीए मागरोरमपुषचारा हेट्टिमाए उप्पचीए अभागा । सम्मामिच्छदिद्विस्म अतेग्रहुच बहप्णवर, अन्नापुण

उक्त तीनों प्रकारके मतुष्य सासादनमम्बन्दिष्ट और सम्यानम्ब्यादृष्टियोंका अन्तर क्रितने काल होता है ? नाना जीत्रोंकी अपेक्षा जयन्यमे एक समय अन्तर है।। ६०।।

फ्योंनि, तीनों ही प्रसारक मनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यग्हिष्ट और सम्य म्मिथ्यादिष्ट गुणस्थानसे परिणत सभी जीवाँने अन्य गुणस्थानने चल जानेपर हन गुण स्थानोंना अंतर जयन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मतुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर परयोगमके अमरत्यावर्वे भागप्रमाण है ॥६१ ॥ क्योंकि, सामादनसम्यग्दाह और सम्यग्मियादाहि गुपस्थानके विना ताना ही हारक सुनुष्योंक क्योगमक अस्तरावर्वे भागपाल कार्य कुछ अस्तराव देखा जाता है।

प्रकारक मनुष्योंके पर्योपमक असच्यातये भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है। उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंका एक बीक्की अपेक्षा खघन्य अन्तर अमर्व

पत्योपमरा असरपातरा भाग और अन्तर्भुहूर्त है ॥ ६२ ॥ सामादन गुणस्थानका जय य अतर पत्योपमका असस्यातवा भाग है, क्यॉकि दिन कारक निता प्रयमसन्यक्तय प्रदण करने योग्य सामरपसम्बन्धकार्य तीव हानार्गा मस्पन्यप्रदर्शित असम्यास्थ्यात्मप्रदिक्त हिप्तिका उत्पंतिका समर्ग है।सम्यासम्याहिष्टरा नगय नतर नत्तर्मुह्म हाता है, क्योंनि, उसका अन्य गुणस्यातका

> १ साम्रादनसम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थान्यस्थान्यस्थान्यस्थाः सामा दृष्ट् । स. वि. १ ८ २ पुरुवीर प्रति अभारत प्रत्यापनासस्ययमागान्नतपुरुव । । स. वि. १, ८

गत्ण अतामुहुनम पुणराममुस्तमा ।

उनकरसेण तिर्णेण परिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि' 11 63 11

मणुनसासणसम्मादिद्वीण ताव उच्चदे- एक्को तिरिक्तो देवो णग्रश्रो वा सातणदाए एगे। समओ अत्य वि मणुमी नादी । निदियसमए मिच्छच गतुण अंतरिय सचेतालीमपुरुपकोडिजनभद्दियतिविन पठिदोवमाणि भिमय पाछा उवसमसम्मर्च गदी । तिम्ह एगा समञ्जा अत्य वि मानण गत्ण मदी देवी आदी । दुनमऊणा मणुसुकस्य-द्विदी' सामगुक्तस्मतर जाद ।

सम्मामिच्छादिद्विस्म उच्चदे - एक्का अङ्घानीसप्ततकम्मिओ अष्णगदीदो आगदो मणुमेसु उववण्णा । गन्भादिअहुवस्मेसु गरेसु विसुद्धा सम्मामिच्छच पडिवण्णो (१)। मिच्छच गदो सचेतालीमपुच्चरोडीओ गमेरूण विपलिनोबमिएसु मणुसेसु उपराणी आउअ रिपय अवनाणे सम्मामिन्छच गदो । लद्भन्तर (२)। तदो मिन्छच-सम्मचाण वेण आउअ रद्ध त गुण गत्ग मदो देवो नादो (२)। एर तीहि अतीमुहुचेहि अहवस्सेहि

आकर अन्तमुद्वतस पुन आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योका उन्क्रप्ट अन्तर पूर्वकोटिवर्षप्रथक्त्वम अधिक तीन पत्योपम बाल है।। ६३।।

पहले मनुष्य सासादनसम्यग्दिएयोंका उत्हाए अन्तर कहते हैं- एक तिर्यंच देय मध्या नारकी जीव सासाइन गुणस्थानके कारमें एक समय भवरोप रहने पर मनुष्य हुआ। द्वितीय समयमें मिथ्यात्यका जाकर और अन्तरको प्राप्त होकर सैतालीस पूप काटियाँस अधिक तीन प्रयापमकार परिश्रमणकर पाछ उपरामसम्यक्यको प्राप्त हुआ। उस उपरामसम्बक्त्यक कालमें एक समय अवशय रहनपर सासादन गुणस्थानका जाकर मरा और दय हागया। इस प्रकार दा समय कम मनुष्यकी उत्हार स्पिति सासादन गुणस्थानका उत्तर अन्तर होगया ।

नव मनुष्यसम्याग्मध्याद्दाप्तरा उत्तर अन्तर कहत हैं- माहकमकी भट्टाहम प्रश्तियाँकी सत्तायाला काह एक जाय अन्य गतिम आकर प्रमुखाँमें उत्पन्न हुआ। गर्भका आदि लकर माठ धर्मोक व्यतीत हान पर थिगुद्ध हा सम्याग्मिष्या पका प्राप्त हुआ (1)। पुत्र मिष्यात्वका प्राप्त दुव्या सतालील पूचकालिया विनाकर नीन पस्यापमको स्थिति वाल मनुष्यामें उत्पप्त हुमा भार भागुका बाधकर भलमें सम्याग्निस्यात्वका माप्त हुमा। इस प्रकारन अलग रूप्य हुआ ( )। तत्राधात विष्या र आग सम्यक्त्यमेंस जिसके द्वारा भाग बाधी थी। उसी गुणस्थानका जाकर मरा और इय हागया (३)। इस प्रकार तीन

<sup>।</sup> उत्तरम प्रीम पर्भारतानि पुरकार्राष्ट्रधकता यथिकान । स. नि. र

२ "ति दुसमञ्ज्ञालय"६१नद्विशं हति पाठ ।

सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमत्तर केवचिर कारादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ६० ॥

हुदो १ तिविहमणुमेसु हिटमामणमम्माटिङ्कि-सम्मामिच्छानिङ्केगुणपरिणन्दीवस् अष्णगुण गदेसु गुणतस्म जङ्ग्णेण एगममयदम्याटा ।

उक्कस्सेण पल्टिदोवमस्स असर्येञ्जदिभागो ॥ ६१ ॥

दुदो ? सामणमम्मादिद्धि-मम्मामिच्छादिद्धिगुणहाणेहि विणा विनिहमणुस्ना पिरदेश्विमस्य असंखेज्जदिभागमेत्तरालमपद्वाणदमणादो ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिटदोवमस्स असखेज्जदिभागो, अतोमुहृत्तं ॥ ६२ ॥

माम्णस्म जहप्णतर पलिदोवमस्म असरोजनिवभागो। कुटो १ एतिएण शतप विणा पदमसम्मत्तग्गहणपाञोग्गाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तद्विदीए सागरोत्रमपुघता<sup>न</sup>। हेट्टिमाए उप्पत्तीए अभागा । सम्मामिच्छादिद्विस्म अतोमुद्रुत्त जहप्णतर, अष्णगुण

उक्त तीनों प्रशारके मनुष्य सासादनमम्यन्दष्टि और सम्यन्मिथ्यादृष्टियों स अन्तर रिनने काल होता है ? नाना जीनोंरी अपेक्षा जघन्यमे एक ममय अन्तर है || ६० ||

क्योंकि, तानों हा प्रशासक मनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यग्दिष्ट और साय ग्निथ्यार्राष्ट्र गुणम्यानसे परिणत सभी जावाँ र अय गुणस्थानको चल जानेपर रन गुप स्वानोंका अन्तर ज्ञचन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्कृष्ट जन्तर पत्योपमके जनस्यातने भागप्रमाण है ॥ ६१ ॥ क्योंकि, सामादनमम्यन्दिष्ट और सम्याग्मिश्यादिष्ट गुणस्थानम विना तानी ही

बद्धारके मनुष्योक परयापमक असंख्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता है।

उक्त तीनों प्रशारके मनुष्योंश एक जीवशी अपेक्षा जवन्य अन्तर श्रमध पन्योपमञ्ज्ञ असम्यातमा भाग और अन्तर्मृहते हैं ॥ ६२ ॥

सासादन गुणस्थानका जयाय जातर परयापमका अभस्यातवा भाग है, वर्षी है, श्तन काटक राना प्रथममन्यक्तार प्रहण करन योग्य सागरापमपृथक्ताम नीव हानवारी सम्यक्तप्रदात तथा सम्याग्मध्यात्प्रप्रतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका भगाव ह।सम्योग्नध्याद्यका त्रघाय जातर वन्तमृहत हाता ह, पर्योकि, उसका अन्य गुणस्थानका

गर्ष अंतामुद्दनम पुणसगमुबलमा ।

उक्क्स्सेण तिष्णि पश्चित्रोवमाणि पुन्वकोडिपुधरोणन्महियाणि' ॥ ६३ ॥

मणुमगामपत्रमादिद्वीण ताव उच्चरे- युक्तो तिरिस्तो देवो गेरहुओ वा तातणहार गगा तमको अधि वि मणुमा बादा । विदियसम् मिन्छत गतुण अतिरिय तानामपुरकाडिजक्महिपनिष्णि पन्दितमाणि भनिष पच्छा जनमसम्मर्च गहो । तिन्द्व प्तो तमको अधि वि मासल शनुण महा देवो बादो । दुनमञ्ज्ञा मणुसुकस्त-द्विदी तासणुक्षम्मतः बाद ।

सम्माभिष्डादिहिस्म उरुष्ट् - एक्का अङ्गारीसस्वरूमिया अण्यादीदो आगदो मणुमेसु उवरुष्या । गरुमादिअङ्करसम्म गरेसु निसुद्धो सम्मामिष्डच पडिउष्यो (१)। भिष्डच गदा सचनारीमपुज्याडीओ गपर्ण निपन्दिरामिष्यु मणुससु उवरुष्यो आउअ विषय अरमाण सम्मामिष्डच गदा । त्रद्भश्वर (१)। तदो मिष्डच-सम्मनाण जेण आउअ वद् तुगुण गरुण मदो दश जादा (१)। एव नीहि अतामुक्तुविह अङ्वरसिद्धि

आहर मन्तमुद्दूतस पुनः आगमन पाया जाता है।

ु उक्त मनुष्पोक्त उत्हृष्ट जन्तर पूर्वकोटिवर्षप्रथक्तके अधिक तीन पत्योपम

बाल है ॥ ६३ ॥

पहल प्रतुष्ण सामाइनसम्पादिएगोंका उत्तर धनार कहत हैं- एक तिर्यंज, देव भयवा नारदों और भागाइन गुजरधानंक कार्ल्य पक समय भयाग एक पर प्रतुष्ण हुआ। दिनाय समयमें सिम्पादान अगर आर अन्यक्ति प्राप्त होकर सीतालीस पूर्व वाटियोंस स्रोपक तीन परवायमशाल परिअमणकर पीछ उपनासस्प्यस्वका प्राप्त हुआ। उस उपनासत्यम्यक्त कार्ल्य एक समय बन्नाय एक्तपर सामाइन गुजरधानकी जाकर महा और देव हामया। इस प्रकार दो समय कम मनुष्पर्यो उत्तर्थ दिस्ति सामाइन गुणरधानका उत्तर्थ धनान हाग्या।

अब प्रतृप्यसम्पणिष्यादिष्ट्या उत्तर्य अन्तर यहत हैं- माहवर्मकी महास्त्र प्रदानपांची महायाना कार पक जाव अन्य गतिम आक्य मनुष्यों सम्प्रकृष्ट मुध्या गोव आहि उत्तर आह पर्योक प्रयोक्ति काली काल पर विश्वह हा स्वयमिष्याय पका प्राप्त हुआ। (?)। पुत्र सिप्यात्यका आज्ञ हुंधा आग्नातांचा प्रवादिया जिलाकर तीन प्रस्थापयकी स्थित यान प्रतृप्याम उत्तर्प्य हुंधा आग्नातांचा वाष्ट्रकर अन्तर्से सम्प्राप्तयात्वाचा मान्य हुआ। हम प्रवारम अन्तर त्या हुंबा (श्री) सर्वाधान सिप्याचा आग्नात्वाची होता हुंबा। आतु बाया यो उसी गुणस्थानका जाकर मरा आग्नात्व हागया (३)। इस प्रकार तीन

<sup>।</sup> उद्गत प्राणि व रापमानि पृत्रशायमुध्यस्वरून्यधिशानि । स सि । ८

६ प्रतिषु दुलम् क्रणानमणुकस्तिद्विद्याः इति पाठ ।

य ऊणा सगड्डिंदी सम्मामिच्छत्तुक्रस्मतर।

एउ मणुनपञ्जत्त मणुनिर्णाण पि । णउरि मणुनपञ्जतेषु तेरीम पुब्बस्त्रीया, मणुष्तिणीसु मत्त पुब्बरोडीजो तिसु पिठदोरामेसु अहियाजो ति उचन्त्र ।

असंजदसम्मादिर्द्वीणमंतर केवचिर कालादो होदि, णाणानी

पडुच णत्यि अतर, णिरतर' ॥ ६४ ॥

सुगममेद सुत्त I

एगजीवं पडुच जहण्णेण अतोसुहुत्त ॥ ६५ ॥ इदो <sup>१</sup> तिवेहमणुसेसु हिदजमत्तदमम्मादिहिस्म जण्णसुण गत्णुवरिय परिर्विप

विय अंग्रेष्ठहुचेण आगमञ्जरूमा । उनकस्सेण तिर्गण पिटदोवमाणि पुट्यकोडिपुधत्तेणन्मिरियाणि

॥ ६६ ॥

मणुमजमनदसम्मादिहीण तार उन्चेरे- एक्सो जहारीममतरुम्मिजो जष्णाद्वादा

थन्तमुँहृत भीर भाउ वर्षीस रम अपना स्थित सम्यग्नियात्वरा उत्रथ भारत है। इसा मकार मनुष्यपयात भीर मनुष्यनियोश भा थन्तर ज्ञानना चाहिए। विराध सम्बद्धाः है कि सम्यग्नास्त्र में केंग्रस सम्बद्धाः सेत तीन प्रवासम्बद्धाः स्वर

स्ता मकार मनुष्यप्यात नार मनुष्यानयाश मा अन्तर जाना चारण्यात्र का ता पर्यापका अन्तर बात यह है कि मनुष्यप्यापत्र समें तेवास पूचराटिया और तीन पत्यापका अन्तर कहना चाहिए। और मनुष्यनियोंमें सात पूचरोटिया तान पत्यापमामें आपके कहना चाहिए।

अस्यतमस्याद्धिः मनुष्यितररा अन्तरं रितने रात होता है ? नाना जीगोंग्री अपेक्षा अन्तरं नहीं है, निरन्तरं है ॥ ६४ ॥

यह सूत्र मुगम ह।

एक बीरकी अपेता मनुष्यितरहा त्रपत्य जन्तर जन्तर्भृते है ॥ ६५ ॥ क्योंकि, तीन बकारक मनुष्योमें स्थित जसयनसम्बन्धिका जन्य गुमस्थानका

आकर अन्तरका प्राप्त हा आर लाटकर अत्तरहत्तर अगमन पाया जाता है। अवयत्तमस्पर्वाट मनुष्यितिकरा उन्तर प्रतिहेरिरियस्यम् अपिक

र्दान पत्यापन है ॥ ६६ ॥

परनायन है ॥ ५५ ॥ इनमें परल मनुष्य अस्पतसम्यादृष्टिका "स्कृष्ट अत्तर कहत दे~ भ्रह्मार्ग मार

र कार कमान्यवानाय र क्या नामव तान्य छ। १,८ २ वर्ष्य रापक्षा कमानमनापुर । छ छि र ८ १ र कार नाम प्रवासनाय पुरुष पुष्त स्व विकास । छ छि र ४ आगरी मणुमेस उबवण्णो। गन्मादिनहारमेस गदेस विश्व वेदगानम्मत पिडाण्णो (१)। मिन्छन गत्मतरिय समत्तातीसपुरनगडीओ गमेद्दण तिपतिदोन्निएस उबवण्णो। तदो बहाड्या मती उम्मानम्मत पिडाण्णो (२)। उसमासम्मत्तद्वाए छ आरतिधानेताए सामण मत्मानदे देवा जादो। अहरसिंह नेहि अतोसुद्वनिह उणा मगद्विती अस्वद-सम्मादेश्वीण उक्तरमान होदि। ग्या मणुमण्या पणुमेणीण वि। वारी नगीस सच-पुरनसाडीओ निवालदेशमम् अहियाने नि चन्चन।

सजदासजदप्पहुंडि जान अपमत्तसजदाणमतर केनचिर कालादो होदि, णाणाजीन पडुच णत्मि अतर, णिरतर'॥ ६७॥

सुगगमद सुच ।

एगजीव पद्मन्य जहण्णेण अतोमुह्न्तं ॥ ६८ ॥

रुदे। १ तिरिद्दमणुमेख द्विदितगुणद्वाणनीयस्त अण्यमुण भत्रणतियः पुणा अती सुदुन्तण पोतणगुणस्थागधुरक्षमा ।

महनिर्माणी सत्तारात्म वाह पत्र जीव अन्यातिस्त भाग भीर मनुष्योमें उत्तम हुमा। पुना माथा आदि त्यर आह पत्र भीतिस्प विश्वह वा प्रकृतसम्बद्धा सार्व हुमा। भी पुना मिर्यात्मका मात्र को पत्रिक्त हिन्दी हिन्दी विज्ञहरू तीन पत्यात्मका मात्र को पत्र मन्ति हुमा (अ) व उदासात्मका मात्र को प्राचित्र हुमा (अ) व उदासात्मका मात्र को प्राचित्र मात्र हुमा (अ) व उदासात्मका मात्र के प्राचित्र मात्र का मात्र हुमा (अ) व उदासात्मका का मात्र हुमा का प्राचित्र का प्राचित्र का प्रचार का प

स्ती प्रवार मनुष्यवधात आर मनुष्यतियाँका भी अन्तर वहना चाहिए। विशेष यात यह है कि मनुष्यवधान अस्वतासध्यक्षीयोंका अन्तर तहस पूर्वसदियाँ तीन प्रवासमें अधिक तथा मनुष्यवियाम सात पुषकादियाँ तीन प्रथापमें अधिक हाती हैं प्या वहना चाहिए।

मयक्रमंपनाम करर अवसनगर्यो तरह मनुष्पत्रिरीका अन्तर रिनने बात इति है निन्ना वीरोरा अपक्षा अन्तर नहीं है निम्नर है ॥ ६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नीरोंचा गर जीरटी अपशा नय य अन्तर अन्तपृहत है ॥ ६८ ॥ प्यादि जीन प्रशास मानुष्याम क्षित्र भवतासम्बद्धति तीन पुक्त्यानपूर्वी जीवन भव्य गुक्त्यानमा जाम्म धन्तरा प्रान्त हाम आर पून गटका भन्तपृहत प्राप्त पान मुक्त्यानमा हाना पाथ गत्ता ह ।

र सेदन सपनद्रसंख्यम । मी नामामाराष्ट्रपा नार युनान । सः । ५ एकतीब पान मध्यमानपुरते । सः (०

## उक्कस्सेण पुव्वकोडिपुधत्तं ॥ ६९ ॥

मणुससवडामवदाज ता उबदे- एक्टो अहारीमसत्रिमाओ अजागरा आगत्ण मणुमेसु उपवण्णो । अहारिमाओ वादो वेदगमम्मन सवमामवम न नम्म पिडवप्णो (१)। पिच्छन गत्गतिरिय अहारिमपुन्यहोडीओ परिमीम अकाष देवाउअ विषय सवमासवम पिडाप्णो । सद्धमतर (२)। मटो देवो वादा । इर अहवस्मेहि वे-अतोमुहुन्तिहे य उम्माओ अहेडासीमपुन्यहोडीओ मवडामवदुकस्मतराही

पमचस्म उक्कसतत् उबर्- एको अहानीममतक्तिमानो जन्नागरीरो आगर्ष मधुनेसु उक्कमो । गन्मादिअहरस्मिह नेदगमम्मच मञ्जम च पडिज्ञणो अन्यमगा(१) पमचो होर्च (२) मिन्छच गत्गतिरय अहेतालीमपुट्यरोडीनो परिभमिय अपित्वमर्थ पुरुषकोडीए बद्वाउओ सती अन्यमचा होर्ग पमचो जाटे। । लड्मतर (२)। मरा । जारो। तिन्नाअतापुरूचन्महियाहहस्मेण्याअहेतालीसपुट्यरोडीना पमच्यकस्मतर् रा

उक्त तीनों गुगन्यानगले मनुष्यितकोंका उल्ह्रष्ट अन्तर पूर्वकारीस्पर है।। ६९।।

हनमेंन पहल मनुष्य संपतासंपत हा उत्तर धन्तर वहते हैं - मेहह मंद्री महत्त विविध स्वार राजन कार एक जीव अन्यगतिस आहर मनुष्यों उत्तर । आह वरा हुमा । आर वर्ड सम्यक्त तथा स्पमासंपम हो एक साथ प्रात हुमा । दुन नियालका जार अन्तरको शात हा अनुतालास पुरशिया परिभाव । आयुक्त भन्नों दे आहुक एक स्वार स्

भव प्रमानमयत्वा उत्तर्य भागर वहते हैं- माह्यमधी भग्नात प्रहार्यों समा स्थानयाल काह यक दाव अस्मानिस आहर मनुष्यात उत्तर्य हुंभा । युव युव आह उत्तर आह यसन वहकान्यक्त्व आह स्वमंत्रा प्रात हुंबा। व्यात यह प्रप्रतान्य () प्रमानमयत हाक्तर (२) मिल्यायम जाहर आह अत्तरहा प्रात हाक्त, भहताते। इक्तांत्र्या वात्ममय का आत्मम वृद्याहिम वहातुष्क हाता हुंभा भ्रममयावय प्रद पुत प्रमानमयत हुंबा। हम प्रमानम अत्तर लग्न हाग्या (३)। व्यात्म मा धार ह स्था । हम प्रहार तान अत्तरमुद्रतीन आवह आह व्यत्न हम अहताला हुंबाहर

अपमचस्म उरवस्मतर उरादे- एवरा अङ्कावीससतरम्मिजी आगर्ज मणुक्षम् उप्पन्तियः गम्भादिमहर्गस्तित्रा जादा। सम्मन अप्यमन पढिवण्या (१)। पमचा हार्गतिहा अहतालीनपुण्यसवीआ परिअमिव इंग्लाईक स्ट्रियंज्ञा मतो अपमचा जारा। लंडमता (२)। तदो पा (३) मदा दवा जादा । नीदि अनामुद्रुचिति अन्मिदियअद्वयसीदि उलाआ इन्बराह्ममा उक्करसंवर । पञ्चम-मणुमिणीसु एक चर । जारहे पञ्चनस् प्रज्यसदीया मणुमिणीसु बहुपुरुगरादीया नि वनवर ।

चडुण्ट्मुक्सामगाणमतर नेचिक्र कालादो होदि, णा पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ ७० ॥

इस १ तिविह्मणुस्माण चउच्चिह्डवमायगेहि विणा एममप्यारहाणुक्तमा

इ.स. १ तिविहमणुस्माण चडाव्हहउरमामगेदि विजा उपरस्मण वासपुधत्तावह वलभादा ।

थब भयमचारायतका उत्हण भन्तर कहते हैं- मोहकमकी भद्वारेस प्रकृतियो तत्त्वा रखनयाल्या काह एक जीव अन्य गतितः आकर सनुष्यां उत्पन्न अहावत्वः। त्रया रजनवारा वाह एक जाव जन्य गावत जावर मञ्ज्याम उत्पत्न हाकर गमक साहि रुकर बाढ प्रवक्त हुमा बीर सम्युक्तय तथा मामस्त गुणस्थानका एक साथ मा ब्धा (१)।युनः प्रमत्तमयतं हा अन्तरशं प्राप्त हुमा और भड़तालील पूर्वकाटिया परिध्राण इ.स. (५) (५) अम अम्पानका है। भन्तरश आत इ.स. बार बहुतार्थाल पूर्वजादिया पारस्थान इ.र. अन्तिम पूर्वजादिम हपायुक्त वाधमा हुआ अमनस्यव हुमाया। इस म्हार्स अन्तर कर भारतम रूपन १८०५ वर्षायुरा याचना दुभा नमभवत्त्वच वागवा इस प्रशास वस्तर प्राप्त हुमा (२)। तत्त्रधात् प्रमत्तमयत वाषर (३) मरा और त्रव वागया विस् तीन

याण हुना (१८)। तत्वधात् अभवान्यत् दानर (१८) मण् भार ४४ वर्षाया । ४५व व अन्तर्यक्षतीस् अधिक भाद्र वर्षोस्त कम अङ्गालीस पूपकादिया उत्तर ए अन्तर होता है। त्वात आध्य आठ प्रवास का अवस्तात है। प्रकास का प्रवास का प्रवास का प्रवास का स्वास का स्वास का प्रवास का प्रवास पवाज भवुष्यानयाम इसा भवारका चनार हाता है। वसाप यान यह है कि इन पयाजमञ्जूष्योक चार्यास प्रकाटि और मनुष्यत्वियाँमें आठ प्रकाटिकारणमाण अस्तर षहना चाहिए।

<sup>चवार्</sup> उपग्रामर्रोरा<sub>,</sub> जन्तर रिनन राल हाना है ? नाना वीरोंसी अपक्षा जपन्यम एउ समय अन्तर है ॥ ७० ॥

क्योंकि तीनों ही प्रकारक मनुष्यांका उत्तरें प्रकारक उपशासकोंक जिला एक समय अवस्थान पाया जाता है।

चामें उपद्यामकोंना उत्तरपम वपपूथक्त अन्तर है ॥ ७१ ॥

वार उपवानकार। उत्तराम पर्यथमन नामार १ । 🍑 ।। क्योंकि नीनों प्रकारक सनुष्योंका जारों प्रकारक उपनासकोंक विना उत्तरप्र भन्तर प्रयम्भय रहनयाला पाया जाता है। र अनुषाप्तपद्यमकानां नानाजीकापक्षया सामा प्रकर् । स. सि. १. ८

-- "

एगजीवं पेड्व जहष्णेण अतामुहुत्तं ॥ ७२ ॥ वनमेद वम, जोपीव उनगति । उक्समेण पुट्यमोडिपुधत् ॥ ७३ ॥

मनुम्मान तार उसदे- एक्से अद्वारीमभतरामिश्री मणुमेमु उराज्यो गण्यादि अद्वरम्मीर मम्मान मन्नम च समग पडियण्यो (१) । पमनापनसमनदद्वान सहामार वस्त्रमारि मम्मान मन्नम च समग पडियण्यो (१) । पमनापनसमनदद्वान सहामार वस्त्रमार्तनसम्म कर्म् (२) दमणमोदशीपश्रीमार्मिय (३) उराममेन्द्रीपाश्रीम अन्यन्ते नन्ना (४) । अनुन्ते (५) अणियद्वी (६) सुन्ता (७) उरान्ते (८) प्रदुन्ता (१) अर्थ रहा (१०) अपूर्वो (११) अपमनो होत्यात्रमार्मित अपित्रमाण पुरुद्देश अपमनो होत्यात्रमान मन्त्रम पार पार विद्वार पर्वा पर्वाचित्र अपमनो स्वा पर्वाच प्रदूर्ण सन्तरमार प्राप्त पर्वाच प्रदूर्ण सन्तरमार नाम पार विद्वार प्राप्त पर्वाच परवाच पर्वाच परवाच परवा

इंड मुचन रोक्ष एक भिक्षी औषा अपन्य जन्तर जन्तर्यहुत है।। ७२॥

वर १८व गुलन र, क्याहर, भएम पहा पा चुहा हो।

कार पहाल का का कि कि से गए। उन्हें हु जान पूर्वाणिया के कि कि से कि से

W + P 2+ .... Pin

णविद् अहुद्दि अनोमुद्दुचेहि एसममगादियअहुदस्मिहि य उजाओ अहुदालीसपुन्न-मोडीओ उन्तरस्मतर होदि चि वचन्त्र । पत्रच मणुतिणीसु एव चेत्र । णगरि पञ्जनसु परवीस पुन्वरोडीओ, मणुनिणीमु अह पुन्वराडीओ ति उत्तव्य ।

चदण्ह सवा अजोगिकेवलीणमतर केविवर कालादो होदि. णाणाजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ७४ ॥

पुरो १ प्रदेस सुणहाणेस अष्णासण विच्युदि च गरेस एदसिमगममयमच-वहण्णतस्त्रसमा ।

उक्कस्सेण छम्पास, वासपुधत्त ॥ ७५ ॥

मणुम मणुमपञ्ज्ञचाण छमासमत्तर होदि । मणुसिणीय वामपुधत्तमतर होदि । जहामसाए विणा प्रथमेद णव्यद र गुरूपदेमादो ।

एगजीव पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ ७६ ॥

बुदा १ अओ आगमणाभागा। णिरतरणिहमा रिमह तुरुचंदे १ णिग्ययमतर जम्हा हाता है। कि तु उनमें प्रमशः दश, नी भीर भाउ भन्तमुहूर्तीस भार एक समय मधिक बाड वर्षोस बस अब्रालास व्यक्ताहियां उत्दृष्ट अतर हाता है, यसा बहुना चाहिय । मनुष्पप्यासोंमें या मनुष्यनियोंमें भी पसा हा अतर हाता है। विशयता यह है कि पपान्तीम चौथीस पूर्वकादियों और मनुष्यनियोंमें आठ पूर्वकादियोंके कार्यमाण भन्तर

**बहुना चाहिए।** चारी शुपक और अयोगिरेपालियोंका आतर दिवन काल हाता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यम एक ममय है।। ७४ ।।

पर्योकि, इस गणस्थानींक जायींस चारी धापणीक भाग गुणस्थानीमें तथा भगा गिक्यर्रात्र निर्वतिका चल जानपर एक समयमात्र जघाय अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उन्हरू जन्मर, छह माम और वपरूपन र होता है ॥ ७५ ॥ मनुष्य आर मनुष्यपयातक भगक वा अवागक्याल्योका उत्राप्त अन्तर छह मास प्रमाण हु । मनुष्यनियोंमें चपपुधकत्वप्रमाण अतर हाता हु ।

र्घेश---धत्रमें यधासस्य प्रक दिना यह यान वस जाना जाती है ?

समाधान-सुरफ उपवनाम ।

चामें वंधरोंना एक चानकी अपना अन्तर नहाई निमन्तर है।। ७६ ॥ क्योंकि जारों शवक भार अयागक्यानक पुत्र आगमनका अभाव है। र्थारा-सम्बंधितरनार प्रदेश स्वरूप स्थापित है ?

समाधान-- निकार गया ह अन्तर जिस गुणस्थानमा उस गुणस्थानका ।नरम्तर र धवानां सामा-पदत् । स सि १ ८

ज्ञाहरू ते जुनहान निन्तर्गतिहि शिहेनुहेन दश्राहियासान्तरिभिस्तान परिमह

मदोनिहेन्द्री ओष ॥ ७७ ॥

समारा रहत पत्य नेतं, विस्तामिरनेहेंग भेराभाग ।

न्यनभावतागननर देवनिर कालादो होरि, णाणानीरे नदुन्त बदुर्यम प्रामनप्र ॥ ७८ ॥

क्रियुक्त उच्चतेत्व सात्त्व अस् बादि र विमा महात्री वहान । व प

इन्हरूने गाँगो। मन्म अमेरोक्चियामो ॥ ७९ ॥

\$11.7 T# 1

उन्हें हे हे हुन्द । सुग्येण स्वानामारण ॥ ८० ॥

इ. ' का वह तम व माण्यु । मान्यु अहरहरहाल्या आगहान खुरानर भ रतक कराम :

भागम् हे १ क ४६ त. ४ २६ व.स.च्या १६तम् इ.स.च १६ व.स.च ११ १४ - १४ १४ १४ व.च १९४४ व.स.च १९४४ व.स.च ११ व.स.च ११ व.स.च

\$2 4- 32 wif allantitall 1311

कर्म के कर्म राइकारण यह बार एक ग्रांचित नापता नगर नहीं है उक्त प्राप्त के क्रम रहा के स्वामान कार जह नहीं है।

र्भ र रूप कर के अन्तराध्येत सहस्रात्र ने बात संस्थिति। प्रश्नेत्र कर करते हैं है है

the stated of the marticipal or first t

त्र के व्यापन का प्रवास के देव हैं। बार कर्मा के यू कि के हैं भी

The sale of the sa

the war a more oranged that the grantford

on a manufactur will adult from the interpretability of an anomal and the following the state of the state of

नक्स्सेण अणतकालमसंबेज्जपोगगलपरियद्व ॥ ८१ ॥ इरो १ मणुमञपञ्जवस्म एर्स्सि गरस्म आग्रतमार अर्परेज्जादेगामेच-पोम्गलपरिपद्वी परियद्दिर्ग पडिजियविय आगरस्स मुनुचतस्तरुमा।

एद गदि पडुन्च अतर ॥ ८२ ॥

निस्नाणमत्तरमभवपदुष्पायणहमेद सुर्व ।

गुण पद्धच्च उभयदो वि णात्य अंतर, णिरतर ॥ ८३ ॥ उभयदो बहण्युक्तरनेण णाणेगजीविहि ग पात्य अवतिमिदि वृत्त हादि । बुदो है मनगणमध्डिय मात्तरगद्गवाभाषा ।

देवगदीए देवेसु मिच्छादिहि-असजदसम्मादिहीणमतर केविर काळादो होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ ८४ ॥ सुपमेवर सुच ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त'॥ ८५ ॥

उक्त रुम्ध्यपुषान्तकः मनुष्योक्तः उद्वष्ट अन्तरः अनन्तरग्ररामकः अनुरुपातः पुरुषपरिवर्तनप्रमाणु है ॥ ८१ ॥

क्योंकि, यमेन्द्रियोंने गय दुष राध्ययपान मनुष्यमा भावतीक असम्यानमें नागमात्र पुद्राच्योतने परिश्लमण कर पुता रोटकर आय दुष जीवक स्थाक उन्ह्रास्ट अन्तर पाया जाता हो।

यह अन्तर गतिकी अपन्ना यहा है ॥ ८२ ॥

यह सत्र शिप्योंको अन्तरकी सभावना बतलानेक लिए कहा गया है।

गुणसानग्री अपक्षा ता दोनों प्रकारन भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ८३॥ उत्पर्वतः अभाग, ज्ञान्य भीर उत्तरपत, अभग नाम आब भार एक जावकी अपक्षा अन्तर नहीं है, यह अभ वहां गया समहता शाहिष्य । क्यांक मामाचाहा छाड़ यिना राज्यपानक जायांक अन्य गुपस्थानका प्रहाण हो नहां सकता।

द्वगतिमें, देवीमें मिध्यादृष्टि और असयतुमम्य प्रष्टि बारीस अन्तर क्रिन्स

काल होता है है नाना जीनोंसी अपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ८३ ॥

यह सूत्र सुगम ह।

उक्त निभ्यादिष्टि और अस्यवनम्यादिष्ट देशोस एक जीवसी अपना जपन्य अन्तर अन्तर्यकृति है ॥ ८५ ॥

१ दहन । देशनी विभ्यान्द्रवहद्वतन्द्रपद्दर्शनायान्त्र अंदा बाल्यन्त्रम् । स. स. ४

इ एक्टच पति जय-परान्द्रप्रेता व हि । द

दुदो ? मिच्छादिहि-जसन्नदमम्मािद्वीण दिद्वमगाण देगाण गुणतर गत्**ण ऋर** हरकारुण पिडणियचिय आगदाण अतामुहचजतरूगरूमा ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरोत्रमाणि देसुणाणि ॥ ८६॥

मिन्छादिद्विस्त तार उन्चरे- एको द्वारां अहुरागमनदर्गमा उत्तरिक्त गोरेज्जेस उरायणो । छोई पञ्जतिक्ष पञ्जत्वयदे (१) निस्तर्ग (२) निसुद्रा (१) विद्यासम्मन पदिराणो । एउठातीक मारागेरामाण मम्मनेणवरिय अरमाण मिन्छन गदी । उद्दमतर (४) । चुद्दो मणुमो जारो । चदुिह जनोसुहृत्तिह उणाणि एक्फनाम सामरोजमाणि उक्कस्मतर होटि ।

असजदसम्मादिष्टिस्म उच्चदे- ए.स्रो टचांलगी अट्टागीसमतर्राम्यो उत्रिस् गेवञ्जेमु उत्रराष्णो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनयदा (१) विस्सता (२) विस्ते (३) वेदगसम्मन पटिराष्णो (४) मिच्छन गत्णतिस्य एस्क्रनीम सागरोरमाणि अव्किर्ण आउअ राधिय सम्मन पढिराष्णो । लद्भतर (५)। पचिह अतामुहुनेहि छणाणि एक् चीस सागरोरमाणि असजदमम्मादिद्विस्य उस्त्रस्मतर होदि ।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानोंमें जाने आनेसे अन्य गुणस्थानोंका माण देखा है पेसे मिष्याद्यप्ट और असयतसम्याद्यप्टि देयोंका अन्य गुणस्थानका जाकर अदि स्यस्पकालसे मतिनिवृत्त होकर आपे हुए जीयोंके अन्तमुद्धतंत्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असयतमम्यग्दृष्टि देनोंका उत्कृष्ट अन्तर इंड <sup>दम</sup>

इक्तांस सागरोपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥

दनमेंसे पहले मिष्यादृष्टि देवना अन्तर कहते हूँ— मोह्रममी अहास प्रकृति योंके सत्त्ववाला एक दृष्यिनी साधु उपरिम प्रैवेयमाम उत्पत्र हुआ। छहाँ प्यातिवाले पर्यात हो (१) विभाग ले (२) मिशुद्ध हो (२) विदम्सप्यत्त्वको प्राप्त हुआ। इत्ता प्रवादिक सम्यत्त्वके साथ सिलाम् आयुक्ते अन्तर्म मिष्यात्वको प्राप्त हुआ। स्त प्रकारते अन्तर रूप हुआ। (४)। पश्चात् वहासे न्युत हो मनुष्य हुआ। इस प्रकार वार अन्तर्महुत्तीसे कम इम्तास सामरोपममाल मिष्यादृष्टि देवमा उत्रृष्ट अन्तर होता है।

अन अस्यतसम्पर्दाष्ट देवरा अन्तर कहत है- मोहरूमरी अद्वाहस मरित्याँक स्त्रवाला कह दरू द्रव्यलियों साधु उपरिम प्रेयवरोंमें उत्पन्न हुआ। उहाँ वयाशियाँस पर्यान्त हा (१) विजाम छ (२) विगुद्ध हो (३) वहरसम्परूचका प्राप्त हुआ (३) प्रधात् मिच्यात्रका ज्ञार अन्तरको प्राप्त हो इस्तीस सागरापम रहकर और अपुत्ती पापकर, पुन सम्परूचका प्राप्त हुआ। इस प्रशाद अन्तर ल्ल्य हुआ (५)। यस पाव अन्तमुह्तीस कम इक्तीस सागरापमशाल अस्यतसम्प्रवृष्टि द्वका उत्तर अन्तर होता है।

१ उत्हर्षेण पर्धावसामारापमाणि दशानानि । स सि १, ८

सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमतर केनचिर काला होदि, णाणाजीव पडुन जहण्णेण एगसमय ॥ ८७॥

इदा है दोष्ट्र पि सातररामीण णिरवमेमण अण्गुण गदाण एगसम्यतहवलमा।

उक्कस्सेण पिटदोवमस्स असस्रेज्जदिभागो ॥ ८८ ॥

इदे। १ एदापि दोण्ड रामीण सावराण णिरमेमेण अष्णगुण गदाण उक्कस्मेण पिटरोजमस्म असंखज्जदिभागमेच अतर पिंड निराहाभावा ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पछिदोवमस्स असस्रेज्जादेभागो, अतोमुहत्त'॥ ८९॥

मानणनम्मादिद्विस्म पल्दिरोजमस्म असखज्जादिभागा अतर, सम्माभिष्छादिद्विस्म अवाग्रुदृत्त । नेम सुगम, बहुमा पस्पीदत्तादो ।

मामादनमम्पर्राष्टि और सम्यामिण्यादृष्टि देगेँदेन अन्तर बिचने काल होता है है नाना जीवोरी अपधा जयन्य अन्तर एक ममय है ॥ ८७ ॥

पर्योक्ष, हन दानों ही सान्तर राशियाँका निरंपशेषक्रपस अन्य गुणस्थानको गय हुए जावाँक एक समयप्रमाण भन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोरा उत्हृष्ट अन्तर पर्स्पोपमरा असरयातरा भाग है ॥ ८८ ॥

फ्योंकि इन दानों सान्नर राणियोंक सामस्यहरस अन्य गुणस्थानको चळ जानपर उत्तरसः पस्यापमय भगन्यातयं भागमात्र कालमं अन्तरक मति काह विराध नहीं है।

उक्त जीवोंका एक जावका जपहा जपन्य अन्तर प्रमय पल्यापमका अक्षे ख्यात्रमा भाग और अन्तम्रहृत है ॥ ८० ॥

सामाइनसम्यव्हांष्ट्र इवका उत्पृष्ट अन्तर वच्यापमक असम्यातचे भागप्रमाण 🕏 भीर सम्यामिष्यादिष्टिका उर्रष्ट अस्तर अलसुकृत है। "गर मुत्राध सुगम है क्योंकि, पहुरु बहुतवार प्ररूपण क्या जा जुका है।

१ सामादनमभ्ययदिमभ्यनिभाग्यदानानाजावायक्षणः मामा दवत् । सः वि. १ ८

९ एकब्रीव प्रति जन्मन पम्यापमासस्ययभागा न्तयद्वतः । सः वि. १ ८

## उक्कस्सेण एक्कतीस सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ९०॥

नानजस्त तार्ड्यदे- एक्ट्रो मणुतो दर्जाटमी उपसमनम्मन परिविध्य सानज गत्न तत्य एमसम्प्रो अस्यि ति मदी देशे जादी। एमनमय मामणगुणव दिश्व। विदियसम्य मिच्छन गत्नुजारिय एक्ट्रचीम मामरोशमाणि गमिय आउअ विषय उदननमम्मन पडिवच्यो मामण गटे। स्ट्रान्तर। मामणगुणेगेगममयमन्छिय विदिय सन्द मदो मनुनो जारे। तिहि ममण्डि क्याणि एक्ट्रचीम मागरोशमाणि नामण्ड क्रम्मतर।

नम्मानिष्टादिद्विस्म उपरे- एको द्वारिक्षा अद्वानिक्षतक्षिमो उपिन विकास प्रकार । एदि पञ्चलेदि पञ्चलयो (१) दिस्तो (२) रिष्ठा (३) निम्मानिष्ठण पदिस्तो (१) निम्हा ग्रेन्य प्रकार पदिस्तो (१) निम्हा ग्रेन्य ग्रेन्य एकक्ष्मीन सागरेरमाणि ग्रेन्य बाउन पदि निम्मानिष्ठण गरेर (५)। जेन ग्रेन्य आउन पद्भ तोग ग्रुन्य मरा समुग बार (६)। एदि अभिनुद्रेनदि उत्पाणि एकक्षमीन सागरेरमाणि सम्मानिष्ठण पद्भ होति ।

उन्ह रोनों गुजन्यानरभी देशोरा उरहुष्ट अन्तर हुछ रम इस्तीम मागगाण इस्त्र (॥९०॥

हर्मन वह र गानाहत्तमध्यार्थि द्वारा उप्तय मातर बहुत हु- एक प्रणांकी करूक राध्यान्यस्थान प्रत्य हा नगर भार नामाहरमुणस्थानका पाकर अने वह अन्य साध्यान प्रत्य साथ मानदि अने वह अन्य साध्य प्रत्य साथ मानदि क्षाया। वह द्वा प्राप्य एक नामा नामाहरू अन्य का प्रत्य का प्रत्य

न बन्धा मनाशाह देश्या १७६४ तन्त वहत है- माहकारी नहीं महत्त्व है भ-शात के देश है देशा थी। भारत है। (३) भागामणावशी व देशा के इस्त है। (३) हिसान है (४) हिता है। (३) भागामणावशी व देशा के इस्त विचानका महत्त्वका मता है। है। भागामणावशी विचान कर्मा में करा के पार्टी मालका मता का मता है। हो। (३) है। विचार के कर्मा में कर है। पार्टी मालका मता भाग है। हो। (३) है। विचार के कर्मा में कर है। पार्टी में कर स्थान मता स्थान है। है। भाग है। विचार है।



णवनमञ्जदनम्मादिद्विस्त रि । पारीर पचढि अंतोमुदुचेहि उम्मउक्कस्पाँद्वराओं अन्तर द्वादि ।

सासणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिद्रीणं सत्याणीघ ॥ ९४ ॥

कृते ? पाजार्थात पर्कच बहुष्णेण एगममश्रो, उहस्मेण पित्रोगमस्य अन् मेडबरिमाणे, एगर्वात पर्कच बहुष्णेण पित्रोगमस्य अमनेक्रिशाणे, अंगमुर्व उन्हर्मन बेहि ममण्डि छिहि अनोमुर्द्रवेहि छणाओ उन्हरस्पद्विरीओ अन्तर्मक्ष्णि निर्मास्य । पारि मग-मगुन्हस्मद्विरीओ देख्याओ उन्हरस्मत्रिमिदि एत्य व्वच्य, माक्रकोकस्या प्रश्चीरी ।

आजद जान णनमेनज्जनिमाणनासियदेनेसु मिन्छादिट्टिअमजर मन्मारिट्टांगमतरं केनितर कालादो होदि, णाणाजीन पडुन णिल अतर, निरतर ॥ ९५॥

गुनवर्द गुन ।

प्राप्ता पर्दन्य जदण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥

दभी प्रदारम अभवतमध्यवदि त्योंका भी भातर जानना चाहिए। सिर्म बाब दह हाथ दक्ष या अलनादुर्तीम यम अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण अलर हाता है।

इन्ह कार्यों हे में मादनमध्याराटि और मध्यमिष्यादिष्ट देशहा अन्तर संबाद

क्षा स्थापनी । स्थापनी विकास

क्य ह, तना बीताही भगना जाम्यम यह माम्य, उप्टमम ग्रामामही क्रकरन हो योच क्वार है यह बीतही भागमा जाम्यम प्रचामका अमकावती योच यो क्वार्य क्वार है एहरम दो समय बार एहं ध्रममुद्रतीय हम मानी १९६१ व्याप्य क्वार है दियाद होता आगाई अम्बर से हम स्नामी बहुत प्रमाद है होण होते वह है हि स्मानी स्माना हुई हम १९६१ व्यितियों ही यही पर १६६१ क्वार है स्मा हहता च्याप स्मान क्वार मान्य बहा गया स्वस्थान बीत

स्कारण रहा नावारहीयात्रामा द्वान विकासीर और वीती रक्तारहीय क्ष्म किन यह राजा है रे नाना नामया नराना करना करना और प्रस्तान है ।

> क्ष रह रूपेंग्र र ६ व को से संबंध के स्वतं करता है ॥ ९ ॥ इ.स. रूपेंग्र र ६ व को से संबंध करता करता है ॥ ९ ॥

अतराणुगमे देन-अतरपरूतण इदो १ तेरमञ्जवणद्विदिमच्छादिद्वि-सम्मादिद्वीण दिद्वमग्माणमण्णापुण मागदाणमतासुद्दृ चत्रुवलमा ।

उक्कस्सेण वीस वाबीस तेबीस चउवीस पणवीस छन्नी वीस अहावीस ऊणचीस तीस एक्कचीस सागरोवमाणि दे 11 80 11

मिच्छादिद्विस्म उचद्- एक्को दुव्चिली मणुसो अप्पिददव्स जूबवण्णो पञ्चलीहि पञ्चलयदा (१) विस्मतो (२) विसुदो (३) वद्गासम्मल पडिग्रिन्य अ अपन्या उक्कस्ताउद्विरीत्रा अणुपालिय असाणे मिच्छव गरी (४)। चुर्हि बहुचिहि उणाओं अप्पूष्णों उक्तस्महिदीओं मिच्छादिष्टिस्म उक्तस्सवर हादि।

अमनदमम्मादिद्विस्म उच्चदे- एका दव्यक्तिमी बदुक्तस्माउओ अण्विद् उनवण्या । छिह पञ्जचीहि पञ्चचयदो (१) निस्ततो (२) निसुद्धा (३) वर मम्मत् विविध्या (४) मिन्छत् गत्यविद्धाः अपम्यम् उक्कस्साउद्विदियम् पालिय सम्मच गतूण (५) मदो मणुसा जादो । पचीह अतीमुङ्गणीह जणउनकस्त हिदिमच ल्ड्रमवर ।

क्योंकि, आनत माणत आदि तरह मुक्नोंमें रहनेवाले हरमार्गी मिध्याहि भारत अानत आणत जातर तथ्य तुष्ताच व्यापाट व्यापाट व्यापाट अस्य स्थापतस्य अस्य सुणस्थातको जाकर पुन सीमतास आन्याल उन जावांक अन्तमुष्टवयमाण अ तर पाया जाता है।

उक्त नेरह अन्ताम रहनेनाल देनोंका उत्कृष्ट अन्तर ऋमग्र देशीन बीत, बाह्स तर्रम, चार्चीम, पद्धीम, छत्रीम, मनाहम, अहाहम, उनतीम, तींत्र और हरतीम सागरापम काल्प्रमाण होता है॥ ९७॥

रनमंस पहले मध्यादांष्ट स्वका उत्तर प्रकृते हैं- एक द्रायांलगी मनुष्य विपक्षित स्वाम उत्पन्न हुमा। छहाँ वर्षोत्तियाँस ववाम हा (१) विधाम छ (४) विपुन ्वाच्या वृत्याम उत्पत्र हुआ। छहा प्रवास्त्रवाच प्रथम है। १९/प्रवस्त छ १९/प्रवास (१) विकस्तवप्रकानो प्राप्त होकर अन्तरका प्राप्त हैं से और अपनी अपनी उत्पृष्ट विस्थितिका अनुपारम कर जापनक अनुमें मिध्याचका गया (४)। हन चार विदेशतीस कम अपनी अपनी उत्तष्ट रिप्पतिममाण उत्त मिष्याराष्ट्रि रुपोक्ष उत्तर कि

अब अस्तवसम्बन्धिः देवना उत्तरः अन्तरः बहुतः हैं- बाधी ह देवाँसे उत्तर का जिसस यसा एक इट्यांत्रमी साथु वियक्तित क्याँमें उत्पन्न हुआ। एहाँ प्यानि वयाज हा (१) विधास ह (४) विगुद्ध हा (३) वरवसम्बन्धनवश प्राप्त हुआ (४)।

र् मिध्या यहा आहर अन्तरका मान हुआ। अपनी अपनी उद्देश भाषाचित्रका अनुवालन कर सम्यक्त्यका जीकर ( ) मरा धार मनुष्य हुमा । क्रमा अवता अवह भादास्थातका अनुवालन कर सम्यक्त्यका जीकर ( ) मरा धार मनुष्य हुमा । हरा प्रकार हिन पाक अन्तमुद्भतीस कम अपनी उट्ट स्थितिममाण अन्तर रुप्य हुआ।

सेउजदिभागा, एगजीर पडुच्च जहप्येण पिटदोरमस्म अमरोजदिभागा, अतापुहुच, उक्करमेण वेहि ममएहि छहि अतोमुहुचेहि ऊणाओ उक्करमट्टिदीओ अतरिमन्वएहि भेदाभावा । णारि सग-सगुक्कस्मद्विदीओ देख्याजो उक्तरस्मतरिमदि एत्थ वर्जन, सत्थाणोघण्णहाणुग्रचीदे। ।

क्दा ६ णाणाचात्र पर्च्य जहण्याय एगसम्ब्रा, उक्तस्य पालपानगरः या

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिन्छादिट्टि-असजद सम्मादिद्वीणमतरं केवचिर कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित

अतर. णिरंतर ॥ ९५ ॥ सगममेद सुच ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥ इसी प्रकारम असपतसम्यग्दष्टि देवोंका भी अन्तर जानना चाहिए। विशय

बात यह है कि उनके पाच अन्तमुद्भतींसे कम अपनी उन्छए स्थितिप्रमाण अन्तर हाता है।

उक्त स्वर्गेकि सामादनमम्पन्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्यष्टि देवींका अन्तर स्वयान

जोपके समान है ॥ ९४॥

क्योंकि, नाना जीर्जोर्का अंपेक्षा जधन्यसे एक समय, उत्तयस पत्यापमका धसस्यातवा माग अतर है। एक जीवकी अंग्रशा जघन्यसे पत्योपमका असक्यातवी

भाग भार भन्तमुद्धते अन्तर है, उरस्यस दो समय और छह अन्तमुद्धतीस कम अपनी उरहर स्थितियमाण अन्तर हैं। इत्यादि रूपस आधेक अन्तरस इनके अन्तरमें भदका अभाव ह । विराय बान यह ह कि अपनी अपनी कुछ यम उत्कृष्ट स्थितिया ही यहाँ पर उत्कृष

भन्तर है एसा कहना चाहिए; क्योंकि, अन्यथा सूत्रमें कहा गया स्वस्थान आप थम्बर बन नहीं सहता।

शानतस्त्रामे ठेस्र नाप्रशेषस्थीमानशामी देशोंमें मिथ्यादृष्टि और अमंपत

मुम्य रहियों से अन्तर सिनंब साल होता है ? नाना वीरों सी अपेक्षा अन्तर नहीं है, विरन्तर है ॥ ९५ ॥ वह सूत्र सुगम है।

उन्ह बीरोंक्स एक बीरकी अपेश बयन्य अन्तर अन्तर्ग्रहते है ॥ ९६ ॥

इदो १ तरमभ्रुनणद्विदमिच्छादिद्वि-सम्मादिद्वीण दिद्वमग्गाणमण्यागुण गनुण । मागदाण्मतामुहु चत्रहवलभा ।

उषकस्सेण वीस वाबीस तेवीस चउवीस पणवीस छव्वीस सत्त वीस अट्टावीस ऊणचीस तीस एक्कतीस सागरोवमाणि देसुणारि 11 20 11

मिच्छादिहिस्म उधर- एक्का दव्यक्तिमी मणुसो अप्पिददेवेसु उरप्रण्णो । छहि पन्जनाहि पन्जनयदा (१) दिस्तनो (२) विसुद्धो (३) वेदगमम्मन पडिवार्र नय अतरिहो। अपप्पणो उक्कस्माउद्विदीआ अणुपालिच अन्ताण निच्छत्त गदी (४)। चदुदि अता-सङ्गहि उणाओं अपप्यापा उक्कस्महिनीओ निच्छाविद्विस्स उक्कस्सतर होति ।

असजदसम्मादिहिस्म उच्चदे- एको दच्चतिमी बद्धकरसाउओ अपिददास उपरण्या । छहि पञ्चनीहि पञ्चयदो (१) निस्तनो (२) विसुद्धा (३) वदग तम्मच पडिवण्णा (४) सिन्छच गत्णवादितं । अपन्यणो उक्तसाउद्दिदियमण् पाठिय सम्मच गत्य (५) मदो मणुमो जादो । पचीह अवीम्रहचिह ऊणउनकस्स द्दिदिमेच लद्धमत्र ।

च्यांकि, आनत माणत आदि तरह मुक्तांम रहनेवाल रहमागी मिध्यारि भार अस्पतसम्बन्धाः दयांना भार गुणस्थाननो जासर पुनः सीमतास भानेपास उन जावांक जन्तमुहत्रयमाण भातर पाया जाता है।

उक्त तरह अवनाम रहनेवाले दर्योका उत्ह्रष्ट अन्तर श्रमश्च देशोन वीस, वार्रम र्दम, चाबीम, पंचीस, छज्बीम, सत्तार्दम, अहारस, उनलीस, तीय और इक्तीम

दनमंस पहले मिप्यारिए इयका उत्हार अतर कहते हैं- एक मुख्यलियी प्रमुख यसित क्याँमें उत्पन्न हुना । छहीं पर्योजियाँस प्रयान हा (१) विधास छ (३) विज्ञ पत्ता व्याम वापा हाकर अन्तरमा प्राप्त हुना धार भवनी अपनी अरही उत्रम वृह्मितिका अनुपालन कर जायमक अन्तमं मिस्यात्यका गया (४)। इन सार अटबारत कम अपनी अपनी उत्तर स्थितिमाण उस मिस्पार्काट दयाँका उत्तर

भव असयतमस्यादिए द्ववरा उच्छ अन्तर बहुत है- वार्या ह द्वाँमें उन्ह्रष्ट का जिसन पत्मा वक द्र पार्टिगीर साधु विविक्षित रुपोस उत्पन्न हुमा । एहाँ वर्वास हो । जाता चार्च चार चार्च चा [ मिध्यात्यका जाकर अन्तरका प्राप्त हुआ | अपनी भएनी उक्कर आयुस्पार्तका े (त्रण्याच्या जावर ( ) मा भार मनुष्य दुधा। देश महार हन पास् हतींस कम अपनी उत्हेष्ट स्थितिममाण अन्तर सम्ब हुथा।

#### सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्रीण सत्थाणमोघ ॥ ९८ ॥

दुरो ? णाणाजीय पर्च्य जह्ण्येण एग्नमञ्जो, उत्तरसंग परिनायसम् अमखेज्जदिमागो, एगजीय पर्च्य जह्ण्येण (पलिरोयमम्म) अमखेज्जदिमागो, अध मुद्दुच, उत्तरसंग बेहि समएहि अतामुदुचेहि ऊगाओ अप्यप्पणो उत्तरसाहिगैजा अतर होदि, एदेहि भेरामामा।

अणुदिसादि जाव सन्बद्धसिद्धिवमाणवासियदेवेसु असजद सम्मादिद्वीणमतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च (णित्य) अतर, णिरतर ॥ ९९ ॥

सुगममेद सुत्त ।

एगजीव पहुच्च णित्य अत्तर, णिरतर ॥ १०० ॥ एगगुणनारो अन्यागुणगमणाभाग ।

एर गदिमगागा समता।

उक्त जाननादि तरह क्षत्रनतामी मामाठनमध्यरदृष्टि और मध्यनिष्या<sup>रहि</sup> देवींका जनगर सम्यान जोयके समान है ॥ ९८ ॥

क्यों न, नाना जारों ना अपशा कियम एक समय, उत्तरप्त प्रसापनक प्रम क्यान में भागममाण अनत है। एक कार्यन येपशा जयन्यस प्रसोपनका असक्यान में भाग भार अन्तमुद्धन है। उत्तरपत दा समय आर अन्तमुद्धन कम अपना अपना क्यान है। स्थितियमाण अनद होता है। इस यकार आयक साथ इनका कार्र अह नहीं है।

न्तृत्यक्रे तारि लेक मर्जानीमिद्रि विभानवामी देवीमें जमपननम्पारीर देवीक्र अन्तर क्रिने काउ हाता है? नाता जीतीक्री अपेता जन्तर नहीं है। निरम्मर है।। ९९ ॥

यद सूत्र सुगम इ।

उक्त न्योंमें एक बीरकी अपेड़ा अन्तर नहां है, तिरन्तर है ॥ १०० ॥ "क अनुहरून आह हथाँमें एक हा अस्पतगुणस्थान हानग अन्य गुजस्थानमें अनेका अनाव है। इदियाखवादेण एइदियाणमत्तरं केवचिर कालादो होदि, णाणा-जीव पहुंच णत्मि अतर्, शिरतरं ॥ १०१ ॥

गुगगमेद गुच ।

एग्जीव पडुच्च जहण्णेण खुदाभवग्गहणे ॥ १०२ ॥

इरो १ एर्डियस्म तस्राह्यापण्नेचएस उप्पत्निय सन्गतहृष्ण कालग पुणी एर्डियमागद्रस्म सुद्दाभवनाहणमेचवरुवरुमा ।

उनकरसेण वे सागरीवमसहस्साणि पुज्यकोडिपुथतेणव्महि-याणि ॥ १०३॥

त नहा- एर्रियो तमराउएम् उराज्यि अवस्थि पुन्रकोदीपुपनवनमहिष-नमागगरममहस्ममन नसद्विदं परिभामेप एर्रिय गदा । उद्ध्यक्षियाणपुकस्सवर तम-हिर्दिम्न । देवमिन्छादिद्विधादिष्म पर्यास्य अमेराज्यगोग्गलपरियद्वी तस्य भमाडिय पद्धा देवसामार्य देशामनर क्रिया पर्सिद् १ ण, णिरुद्देरगदिमगणाए अभाराप्तमा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादने एरन्द्रियोंका अन्तर रितन काल होता है ? नाना जीगोंनी अपेका अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीरती अपेक्षा एरन्द्रिपोरा जपन्य अन्तर धुद्रभत्रप्रहणप्रमाण है ॥१०२॥ फ्योंकि, एकद्रिपक अवकाषिक अपर्याजकोर्मे उत्पन्न हाकर सवस्त्र हास्त्रस् पुन- एकद्रिपपरायका प्रात हुप आपक धुद्रभयप्रहणप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

एरेन्द्रियोंना एक जीननी अपक्षा उत्हृष्ट अवर पूर्वकोटिप्रथक्तमे अधिक दो हजार मागरापम है।। १०३॥

अस- कार एक प्रश्रिय जार बसकापिकोंने रायस हाकर भन्तरको मात हुआ आर प्रशिष्ट्रिप्पकराम अधिक हा हुआर लामगपमममित बसकाप स्थितिममाण परि अमण कर पुतः प्रकारियोंने उत्पार हुआ। हम प्रकार पक्षियोंना उत्पृष्ट अन्तर बस स्थितिममाण राघ हुआ।

गुद्धा - दर्ज मिथ्यादृष्टियोद्या यद्या द्वयोमे प्रयाग वसा अस्वतात पुर्द्धल्यात्यतन उनमें पारक्षमण वसात पीछ वजीव उन्याप वसवर द्वयोद्या धन्तर क्यो वहीं कहा !

समाधान नहा क्योंकि धना बरनपर प्ररूपण की जानपाली इचगति

१ हो यानुदा न एकं व्यामी नानाजीबाएभया नारूव गरू । स नि 🕫

२ युक्ज बापसमा जयान्त हा सबस्यव्य । स. वि. १

के प्र श्रीच ... सार री मनश्रेष्ठ पूरकार्टायुषक वर दाविक । स. सि. व. व.

मगगणमछडतेण अतरपन्दाणा काद्वा, अष्णहा जव्यात्यात्रचीदो । एइदिय तमझाएरी उप्पादिय अतरे मण्णमाणे मन्गणाए निणामो किष्ण होडीदि चे होदि, किंतु और

मन्गणाए बहुगुणद्वाणाणि अरिय तीए त मन्गणमछडिय अष्णगुणेहि अतराविय अतर परूचना क्राइच्या। जीए पुन मम्मणाए एक चेत्र गुनहान तत्थ अन्नमगनार अवराविय अवरपस्त्रणा काद्व्या इदि एसा मुचाभिष्याओ । ण च एइदिण्म गुणहान बहुत्तनित्य, तेण तसकाइएम् उप्पादिय अतरपम्प्यणा कटा ।

वादरेइदियाणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पड्न णत्यि अंतर, णिरतर ॥ १०४ ॥

सगममेद सन् । एगजीन पडुच जहण्णेण खुद्दाभवनगहण ॥ १०५ ॥

कुटो ? गर्रास्ट्रियस्म अष्णअपज्यत्तेतु उप्पत्र्विय सब्बत्योरेण कारण पुषा

बारेग्रदिय गदम्म सुहाभगगहणमेत्ततहवलमा । उकस्सेण असखेडचा होगा ॥ १०६ ॥

मागवाद भनायका असग प्राप्त होगा। विवक्षित मागणाका नहीं छार्ते हुए भना

बहुपना हरना चाहिए, मन्यथा अत्यवस्थाप रशी प्राप्ति होगी। ग्रह्म-- एकद्रिय जायका त्रमकायिक जीवॉमें उत्पन्न कराकर अन्तर कहन पर

हिर यहां मार्गणादा विनाश क्यों नहीं हाता है ?

ममापान - मार्गणाका जिनाहा हाता है, कि तु जिस मार्गणामें यहुत गुवस्थान हात है उसमें उस मागणाका नहीं छाड़कर अन्य गुणस्थानीस अन्तर कराकर अन्तरम्बना इन्ना चाहिए। पर नु जिस मानवाम एक हा गुजस्थान हाता ह, यहापर मन्य मानवार्वे थन्तर हरा हरक बन्तरप्रकाणां करना चाहिए। इस प्रशास्त्र यहापर सूत्रका मान्त्राव श्रार पहेन्द्रियोमें अनक गुणस्थान हात नहीं है, इसिंटिए बसकायिकामें प्रतिष्ठ बराबर भनव्यकामा की गई है।

बाटर एक्ट्रियों स अन्तर स्तिने सात हाता है? नाना तीरोंसी अवेशा अन्तर

बहा है, निम्लर है ॥ १०४ ॥ यह सूच सुगम है।

उक् बारोंझ एक बीरसी अपना अपन्य अन्तर द्विभाग्रदणप्रमाण है॥१०५॥ क्यों क बादरणकान्द्रय जीवका अन्य भवयानक जायाँमें उत्पन्न शक्त स स्प्रकाटम पुत्र बन्दर वर्कन्द्रयायायका गय हुए जीयक शुद्रभयमक्ष्ममाण सन्तर

उन्ह अरोध उन्हर भन्य अपस्यात राख्यमान है ॥ १०६ ॥

त जधा- एक्को बादेरहियो सहुमेशदियादिस उप्पनिय अमेराउवलोरायेच-कानमतरिय पुणा बादेरहिएस उववण्णा । स्टूमसस्वेडनलोगमेन बादेरहियाणस्तर ।

एव वादरेइदियपञ्जत अपञ्जताण ॥ १०७ ॥ क्यो वादरेइदिएहिंगे मञ्जयारेण एदिसम्बरस्य भेटामाना ।

सहुमे६दिय-सहुमेहदियपज्जत अपजताणमतर केवचिर कालादो होदि, पाणाजीव पडच्च णस्यि अतर, णिरतर ॥ १०८ ॥

सुनमंद सुन । प्रमञीन पद्धन्न जहण्लेण खुद्दाभनगगहण ॥ १०९ ॥

हुदो ! सुद्दुमद्दियस्म अणीपदअपञ्चत्तरसु उप्पञ्जिम सन्वत्थावण कालण शीसु वि सुद्दुमद्दिरसु आगत्णुपण्णस्म सुद्दाभवगादणमेत्तत्तरालमा ।

उक्त्रस्तेण अगुरुस्त अमखेज्जदिभागो असखेज्जासखेज्जाओ ओर्सापाणि उस्मपिणीओ ॥ ११०॥

जैस-एक पादर पर्वाद्वय जीत, सहम पर्वेदियादिवींमें उत्पन्न हो पर्हा पर असम्यात लाकप्रमाण काल तक अन्तरका प्राप्त हाकर पुत्र वादर पर्वेदियोंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार असम्बद्धात लोकप्रमाण पादरपर्वेदियोंका अन्तर लच्च हुआ।

इसी प्रकारन बादर एडेन्ट्रिय पर्याप्तक और बादर एडेन्ट्रिय सम्प्रपर्यासक्रोंका अन्तर जानना चाहिए ॥ १०७ ॥

क्योंकि, वाहर पक्रियोंकी अपक्षा सर्व प्रकारसे इन प्रयोग और स्प्रेयवयासक बाहर पक्षित्रयोक अन्तरमें कार भेद नहीं है।

सून्य एकन्द्रिय, सून्य एकेन्द्रियपपाप और सूक्ष्म एकेन्द्रिय सम्प्यपायिक जीवींका अन्तर कितन काल होता है । नाना जीवींकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०८ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीरोंका एक जीररी अपेक्षा ज्ञयन्य अन्तरा क्षुत्रभग्रहणप्रमाण है॥१००॥ स्पोति किसी सहस्य एकत्रियका अधियतिल गण्यपण्यास्त्र सीमीने उत्यक्ष हाक्ता स्वय नाक्ष्यकाल तीनी ही प्रयास्त्र सहस्य यकत्रियसे आकर उत्यक्ष हुए जीवक सुद्रभयसहस्यमाण अन्तर पाण जाता है।

उक्त प्रत्मित्रस्वित उष्ट्रियं अन्तर अगुस्तर अमन्त्यात्वे आगः अमृत्यातामृत्यात उन्सर्विणी और असर्विणी कालप्रमाण दे ॥ ११० ॥ त बहा- एक्से मुहुमेहिदा। पन्नता अपङ्जता च गारेहिरएमु उक्तमा। तनसङ्ग्रम् वादेहिरएमु च अम्पोजनामयेज्ञा ओमपिणि उम्मपिणणिपाणमगुरुस असंवेज्ञदिमाग परिभमिय पुणा तिमु मुहुमेहिरएमु आगत्ग उत्तरणा। तद्दमम बादेहिरियनमहाइपाणमुक्तस्पहिरी।

वीइदिय तीइदिय-चदुरिदिय तस्सेव पञ्जत अपञ्जताणमतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णत्यि अतर, णिरतरं ॥१२१॥

सुगममेद सुन ।

एगजीव पहुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण ॥ ११२ ॥ कृते ? ज्लिपद्जपञ्जनएम उप्पिन्य महत्वेरेण कारण पुणे णामु गि

टिदिएस् आगत्रा उपपण्णस्य सुद्दाभगग्गहणमेचतम्बरुभा ।

वकस्सेण अणतकालमसरोज्जपोग्गलपरिय**ट्ट**ं ॥ ११३ ॥

अस- एक म्हस प्रेटियपपांजर, अथवा ल्ल्प्यपांजर जार प्रारं प्रोत्र पॉर्से उत्पन्न हुआ। यह प्रसरायिकॉर्स, और वादर प्रवृद्धिस अगुरुक असल्यातवे भाग भसन्यातामक्यात उत्सरिणी और अवस्थिणी वाल्यमाण परिश्रमण कर पुत उक तीनों प्रकारक महस्त प्रेटियपांस आकर उत्पन्न हुआ। इस मनार वाहर पर्वत्रणी और प्रमार्थिकांकी उत्पन्न स्वितित्रमाण स्वस्थापना उत्पन्न स्वत्र वाल्य हुआ।

अंत्रिय, वीन्त्रिय, चतुरिन्द्रिय और उन्हारे प्रयास तथा तस्यवराणि भीगोम अन्तर क्रिने सल होता है ? नाना जीगोरी अपेशा अन्तर नहा है, निरन्त है।। >>>।।

यह सूत्र गुगन है।

उन्ह द्वीन्द्रियादि जीगोंक्ष एक नीमकी अंगा नपन्य अन्तर पुरुषाप्रस्य

प्रमान है ॥ ११२ ॥

क्यों इ. विश्वां ता ज्ञ्यापयाज्यां में उत्पन्न हावर गशनाव बाज्य पुत्र वे अहारक विकास्त्रीमें आहर उनाच हानयाज्ञीयर पुरुवयमहणमात्र वजरहार प्राया अता है।

उन्हा सिक्टेन्ट्रियों झा उन्हर अन्तर अन्तन्द्रारामक अगल्यात गृहत्वर्गरार्थ है ॥ ११३ ॥

> र प्रध्यक्षणाचा नवार्यपापन्नस्य न १५४५ । स. ११ . १. ८ २ व्यक्षणाच्या राज्यन सुच्छत्त्रस्य । स. १९ . ४

त बहा- पर हि रियानिद्या एर्ट्याप्स्ट्रिम् उप्पतिचय आरक्षियाए अभसे जबदिमागमचपा'गन्परिषट्टे परियद्विय पुणी पत्रमु रियान्टिर्ममु उपपण्या । सद्दमतर जमसम्बद्धां नण्यरिषट्टमेच ।

पिन्दिय-पिन्दियपञ्जत्त्रम् मिन्छादिद्वी ओष् ॥ ११४ ॥

दुरा १ माणाजीत पहुच्च पारिय अंतर, एमजीत पहुच्च जहायेण अतीग्रहुत्त, उन्हर्म्मण वे छार्राहुमागरायमाणि अतामृहतेण उषाणि इच्चएण प्रदासाया ।

सामणनम्मादिट्टिमम्मामिःखादिश्चीणमतर नेचचिर कालादे। होदि, णाणाजीव पद्च जहण्णेण एगसमय् ॥ ११५ ॥

देशमुण्डाणजावसु मञ्जून अष्णमुण गरेस दोण्ड गुणद्वाणाण एमसमयनिरह-बलमा ।

उक्कस्सेण पलिदोवगस्स अससेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ इरा १ मानस्मिन्तरो । बहुनमन्तर हिष्म होदि १ सभाना ।

अल-नयों प्रवारक विकरित्य जीव, पक्तिय या अनक्तियोंमें उलाप होकर आयराक असर्यात्य आगनाथ पुरुषारियनेन कालतक परिक्रमण कर पुन नयों प्रवारण विकरित्योंमें उलाप हुए। इस प्रकारस असम्यात पुरुषारियततप्रमाण उलाप भन्तर मान हुआ।

पचिन्त्रेय और पचित्रियपपाप्तरोंमें मिथ्याद्यप्ट बीवों हा अन्तर ओपके समान है।। १९४।।

परोधि, नाना अधिका अन्तर नहीं है, पत्र जीवनी अपेक्षा जयन्यसे अन्तमुद्रत और उत्तपस अन्तमुद्रन नम दो प्रयासठ सागरोपमनाल अन्तर है। इस

प्रकार आधरी अपना इनमें बाह भर नहीं है। उक्त दानों प्रशास प्येन्ट्रिय मामादनमम्परिष्ट और सम्योग्मध्यादिष्ट जीयोंना अन्तर ज्ञिने बाल दला है ? नाना जीवोंनी अपक्षा जपन्यस एक समय अन्तर

है। ११५ ॥ उक्त दानों गुणस्थानोंक मभी जीवोंके अन्य गुणस्थानका चल जाने पर दानों

गुणस्थानींका एक समय विरद्द पाया जाता ह।

उक्त जीगोरा उत्हृष्ट अन्तर प्रत्यापमः अमर्यातरे भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥ क्योंकि य दानों सा तर राशिया है।

श्चना—इनका परवापमक असल्यातवें भागस अधिक अतर क्यों नहीं होता है ममाधान—स्वभावस हा अधिक अन्तर मही हाता है।

१ प्रवृद्धियाः मिध्यारष्टे सामान्यवत् । स*ि*नः १ ४

२ सामादनसम्यारिसम्याग्निप्यारप्रयानानानानामध्या सामा वस्त् । स हि १, ८

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पिट्टिदोवमस्स असस्रेज्जदिभागो, अतोमुहुत्तं ॥ ११७ ॥

सुगममेद सुत्त, बहुसो उत्तत्तादो ।

उक्कस्सेण सागरीवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महिपाणि सागरीवमसदपुधत्तं ॥ ११८ ॥

सासपस्म तात उच्चेर प्का अणत्र आस्त्र सहायस्य वा प्हरिष्णु हिरो असिण्याचिदिण्सु आगत्व उराण्णे(। पचिह पञ्चतीहि पञ्चत्वदो (१) विस्मतो (१) विष्मते विष्मते (१) विस्मतो (१) विष्मते विष्मते (१) विष्मते विष्मते (१) वि

उक्त वीरोंक्रा एक वीरकी अपेक्षा वयन्य अन्तर कमरा पत्योपमके अतः रूपानरें मान और अन्तर्धुहर्त है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, यहुत बार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानवर्धी पचेन्द्रियोंका उरक्रष्ट अन्तर पूर्वकोटीप्रथक्त्वेस अधिक एक इवार सागरोपम काल है, तथा पचेन्द्रिय पर्याच्याका उत्कृष्ट अन्तर सागरापम प्रवृद्यस्तर है ॥ ११८ ॥

हनमें व पहल वासादनवान्यविका भ तर व क्ते हैं- अनलकाल या असकात राज्या काल तक पकिन्यां में हा हुआ को इ पक जाय असकी पवित्रामें आकर उत्तर हुआ। पायों पर्याणियों के प्राप्त हों (१) विश्वास ले (२) निर्मु हों (१) अववशास ले (२) निर्मु हों (१) अववशासी या वानव्यन्तर्योमें आवड़ हों (१) निरम्भ ले (६) क्रमस मरण कर सवदवासी, या वानव्यन्तर्योमें उत्तर हुआ। छहीं पर्याणियोसे पर्याल हों (१) विश्वास ले (३) विर्मु हों (६) विश्वास कर्य क्षा (३) विश्वास ले (३) विर्मु हों (६) विश्वास ले क्ष्म हुआ। युन सातार्य- वृत्या सात्र हुआ। इस मकार हस गुणस्थानका मारान्य क्ष्म हुआ। प्रमान सिव्यालका ब्राह्म स्वत्याल कर अपने स्वाल क्ष्म व्याल हुआ (३) वृत्य सात्र हम्म वृत्या । इस मकार हस गुणस्थानका मारान्य क्ष्म हुआ। प्रमान हमाया हमाया हमाया अपने हमाया हमाया हमाया हमाया क्ष्म हमा। एसा हमाया हम

१ एका १ वर्ष वस्त्वन प्रभागवण्यत्वाताराज्यदेश्वम । छ । छ । १, ८

मम्माभिन्छादिद्विम्य उन्यदे- एक्य अंत एहदिपद्विदिमन्छिदे आणि पांचिरण्य उवरण्या। पपदि पण्यत्मीदि पण्यत्मपदे (१) विस्मता (२) विसुद्धे। (३) भरणवामिय राज्येतेषु आउअ पिप (४) विस्मतिम (५) दासु उपम्पान्य पिठण्या (५) मम्माभिन्छल गदे (६) विस्मता (७) मिनुद्दो (८) उत्पमसाम्य पिठण्या (५) मम्माभिन्छल गदे (१०)। मिन्छल गर्गुगतिय समिहिदि परिभमिप अतेषुद्वाय समे सम्माभिन्छल गदो (१५)। तद्भतर। विन्छल गर्गुण (१२) णदिरमु उव-वण्या। बार्ग्मदि अतायुद्वपदि ज्यायादिदी सम्माभिन्छनुकस्मतर।

'बहा उदेगो तहा शिरुतो' वि वायादे पर्विदेवद्विदी पुष्वकोडिपुप्रचेणन्महिय सामगबममहस्ममेचा, पञ्जनाल मागरावममदपुष्वमेचा चि वचन्त्र ।

असजदमम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदाणमतर केवचिर काटादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च णस्यि अतर, णिरतर' ॥ ११९ ॥ ग्रामभेर सच ।

स्व सायां मध्या प्रवासित वां प्रवासित क्षेत्र के स्व सायां मध्या प्रवासित क्षेत्र के स्व स्व स्व क्षेत्र प्रवासित क्षेत्र क्ष

'श्रीसा शहरा हाना है, उसीके भनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पचेनित्रय सामान्यकी स्थिति पूचकारीपुणकारा भविक एक हजार सागराप्यममाण हाती है, भार पर्याञ्चय प्याज्यकोंको स्थिति शतपूचकारायापप्रममाण हाती है, यसा कहना साहिए।

असपतमम्परिटस लेक्स अप्रमत्तमस्य गुणस्थान तरु प्रत्येक गुणस्थानवर्धी जीपोंका अन्तर चितने पाल होता है है नाना जीवोंकी अपेदा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सुच सुगम है।

१ अस्यतसम्पन्दष्टवापममधान्तानां नानाजीवारेक्षया नारुयन्तरम् । स क्षि १, ८

## एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १२० ॥

इटो ? एटेमिमण्यागुण गत्ण मन्यटहरेण गाउँण पडिणियत्तिय अप्पूषणो गुण-मागदाणमेतीमुङ्कतरुगठमा !

उक्करसेण सागरोवमसहस्साणि पुट्यकोडिपुधर्त्तणव्यहियाणि, सागरोवमसद्पुधत्त् ॥ १२१ ॥

असबदसम्माटिट्विस्स उबार्- एको एडटियट्विटियनिट्टो असर्णपर्विद्यमम्य च्छिमपञ्जलएस् उपपण्णे। पत्तिह पञ्जलेहि पञ्जलयदे (१) विस्सते (२) विसुद्ध (२) भगणग्रासिय-वाणवेत्रदेवेस् आउत्र प्रधिय (४) विस्सिम्य (५) मदे दश्स उववण्णे। छहि पञ्जलेहि पञ्जलवदो (६) प्रिस्तते (७) रिमुद्धो (८) उपभमम्मव पिडवण्णो (९)। उपमममम्मलद्धाए ट्यास्ट्रियाओ जित्य लि जामाण गर्टी जित्रिर भिन्छच गत्य सगद्विदि परिभामय जैत उवमममम्मल पडिवण्णो (१०)। पुणामामण गर्टी आवस्त्रियाए अमखेजटिमाग राष्टमच्छिर्ण याररमण्यस् उवपण्णो। दमहि जोष्ट्रहर्षि

> उक्त जीरोंरा एक जीरकी अपेशा जयस्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ १२०॥ फ्योंकि, इन असयतादि चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्य गुणस्थानवा जाहर

क्योंकि, इन असयतादि चार गुणस्थानजों जोजोंका अन्य गुणस्थानका आधर सर्वेछपु कालसे लीटकर अपने अपने गुणस्थानको आध दुआँके अन्तमुहुतमान नन्तर पाया जाता है।

उक्त जीगोंना उस्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीएथक्त्वेम अधिक सहस्र मागरोपम तथा अनष्टयक्तर मागरोपम है ॥ १२१ ॥

दनमेंसे पहें असयतसम्यादृष्टिया अन्तर बहुते हूँ- एक्ट्रिय मास्थितध्य मान्य वोद एक जाउ, असद्या पर्याद्रिय सम्मृष्टिउम प्याप्तममें उत्पन्न हुना। पार्ग पर्या तियाँन प्याप्त हा (१) विज्ञास न (१) विज्ञास हा (३) अन्वज्ञासी या यावस्य तर दर्धोंने आयुक्ते वाथक्टर (४) विज्ञास न (१) विज्ञास हा (३) विज्ञास हुना। एवं प्याधितांस प्याप्त हा (६) विज्ञास हुन्। एवं प्याधितांस प्याप्त हा (६) विज्ञास हुन्। एवं ज्ञित्र हुन्। एवं ज्ञित्र हा (८) उपहाससम्यक्त्यका मान्य हुन्म (१) उपहाससम्यक्त्यक काल्म एवं आयित्य व्यवस्थ व्यवस्थ वहन पर सासादन गुणस्थावका गया और सन्तरक प्राप्त हुना। पाँउ मिस्यातका ज्ञाकर अपनी स्थितियमाण परिभ्रमणकर मन्तर्य उपहाससम्यक्त्यका मान्य और प्राप्त प्राप्त प्रमुख्य (१०)। पुत नामादन गुणस्थावका गया और प्राप्त हुन। एवं प्राप्त प्रमुख्य विज्ञास विज्ञास प्रमुख्य विज्ञास प्रमुख्य विज्ञास प्रमुख्य विज्ञास विज्ञास प्रमुख्य विज्ञास विज्ञास प्रमुख्य विज्ञास वि

सदमुरुम्मतर । मानगरमपदपुषच देण्लामिदि वत्तव्य <sup>१</sup> ण, पवि रवणाण वि मानारममस्युपवनारा । त वि कथ णव्यदे ? सुवे त । माध्यानम्यु उमर्पाचित्रनमुप्पास्य सम्मन ग्रेण्हाविय मिन्छुत्रेण ण, तु व पदममम्बद्यमाना । वदमममम रिष्ण पडिवजानिदे १ हुट्सग्रहिर्स्म उन्गहिर्सम्मचनाम्माभिन्छनस्स तरुप्पायणे समग्रमाना ।

मनहस्म रुज्देर- एक्को एम्हियोहित्सव्छिरो सम्भिपविदियपञ्चचएस ज्ञिपसर विभिन्नदिसम् अवीमुङ्ग्वाह (१) प्रतमनम्मच सज्जासनम् च भा (२) एगरियाओं पदमसम्मनद्वार अधिय वि आसाण गर्वणतीर्दे। ह्या सगाहिदि परिभमिय अपिष्टिमं पांचित्यभवे सम्मन घत्त्वा दसणमोहणीय

ो — पूर्वा प्रयासमाना जा सागरोपमशतम्बन्धममान वल्ए अन्तर

ममाधान-नहा, पर्याव, पर्वाद्भिय प्याप्तवकी वैशोन स्थिति श्री सागरापम पत्पप्रमाण हा हाती है।

श्वरा-पह भी देने जाता जाता है ?

समाधान-प्यापि, स्वमं 'देशान' इस वचनवर अभाव है। र्तुरा-पन्ना सम्मूर्ण्डम वर्जात्रवॉम उत्पन्न करावर आर सम्यक्त्वको प्रहण

ममाधान —नहीं क्योंकि समी सम्मान्छन पचे दियोंने प्रथमापशमसम्बन्धक वर सिष्यात्वर द्वारा अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं वराया है

ममाधान नहा व्यापि एका ज्याम दात्र काल तर रहनवाण आर उद्रेलना ग्रहा-पत्रवसम्यक्ष्यका क्यों नहीं प्राप्त कराया है ापात्राप प्रशासन्त प्रतिवर्ध जिसमे एस जीवक पर्वसम्प्रमणका

उत्पन्न कराना समय नहा है।

स्वतास्वतम उर्वे अन्तर वहते हैं वहत्रिवयी स्थितिया प्राप्त यह जीय सम्री पर्याट्य प्रशास्त्रोम उपय हुआ जीन वस जीन दिपस आर अन्त महिष्यत् ()) प्रथमापन्मसम्बद्धन्यक् तथा संविधासयम्बद्धा विषयत् प्राप्त हुआ ( )। प्रय प्रकृतात है जनवात का जान कर तथा अवन्य गहें वर सामावन गुणस्थानका प्राप्त प्राप्त का जान का ज भागः।भागतम्बन्धक प्राप्त अक व्यापालया व्याप्त कृति हिम्सियमाण परिश्वमय हरह पर अन्तरण प्राप्त हुमा। सिध्या यहा जाहर अपनी हिम्सियमाण परिश्वमय हरह वर भागाचा आवा दुनाः, राज्या वर्षा सावः प्रवासादनीयवा स्य कर भीर ससारक भ्रात्तम पर्या त्रय भयम सम्यक्त्वका महण कर वृदातमादनीयका स्य कर भीर ससारक रानिय अतोमुहत्तानमें में मनारे मजमामजम च पंडिनणों (३) अप्पमनों (४)। प्रमा (५) जप्पमत्तो (६)। उपरि छ सहुत्ता । तिण्णिपमन्पेहि तिण्णिदिनमेहि पारमजन मुहुतेहि य उणिया मगद्विदी लद्व सजदायजदाणमुक्तम्मतर। एइदिएमु रिण्ण उपाद्या लद्भमार क्रारिय उपरि मिज्झणकालाडो मिच्छत्त गत्णूण एडदिएसु आउप गीपर तत्थुप्पज्जणजालो मरोप्जगुणो ति एइदिणमु ण उप्पादिनो । उपरिमाण पि ण्दमः कारण पत्तक्य ।

पमत्तस्य बुचडे- एउटो एडडियद्विडिमन्छिटो मणुमेसु उत्ररूणो । गन्भान्त्रिङ्क उस्मेहि उत्रसमसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगन पडिनण्णा (१) पमनो बाहा (२)। हड्डा पटिद्णतरिदो सगद्विदि परिभर्मिय अपन्छिम भन्ने मणुमो जाडो । दमणमोहर्णाय ख<sup>दिय</sup> अतोमुहुत्तारमेमे ससारे अप्पमत्तो होद्ग पमत्तो जाडो (३)। छद्दमतर । भूत्रो अप मत्तो (४) उपरि छ प्रतोष्ठदुत्ता । अदृद्धि प्रम्मेहि दमहि अतोष्ठवृत्तेहि य उणिया मग द्विदी पमत्तस्यक्कस्यतर् छद्ध ।

अन्तमुहृतप्रमाण अपदाप रहने पर सथमासयमको प्राप्त हुआ (३)। पश्चात् अप्रमत्त सयत (४) प्रमत्तसयत (५) अप्रमत्तसयत (६) तुआ। इनमें अपूरमरणादिसम्ब धी ऊपरक छह मुहुतों से मिलासर तीन पत्न, तीन दिवस और बारह अन्तमुहुतोंसे कम अपनी स्थितियमाण सपनासयताँका उत्हप्ट अन्तर है।

श्रम-- उक्त आपमा एके द्वियों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया ?

ममा'गान—सथतासयतरा अन्तर लाध हानेके पश्चात् ऊपर मिद्र होने तकक कारम मिथ्यात्त्रको जानर परेदियाँमैं आयुक्ते प्राथकर उनमें उत्पन्न हानका काठ संस्थातगुणा है,इसलिए एनेन्द्रियोंमें नहा उत्पन्न नराया। इसी प्रनार प्रमत्तादि उपरितन गुणस्थानवर्ती जावोंके भा यहा कारण कहना चाहिए ।

थमत्तम्यतमा उत्रष्ट अन्तर यहत ह-एमेदियस्थितिका प्राप्त एक जीव मनुष्याँमें उत्पन्न हुआ और गर्भादि आड वर्षोस उपरामसभ्यक्त्व और अप्रमत्तगुणस्थानको प्रक सा । प्राप्त हुजा (1)। प्रधान् प्रमत्तमयत हुजा (२)। पीछ मीच गिरकर जातरमा प्राप्त हा जपना स्थितित्रमाण परिश्रमण पर अतिम भवमें मनुष्य हुआ। दशनमाहनायका क्षयरर अन्तमुद्भवकार ससारक अविदाए रहन पर अप्रमत्तस्यत हाकर पुन प्रमत्तस्यत हुआ (३)। इस प्रकार एतर रुष्य हुआ। पुन अप्रमत्तमयत (४) हुआ। इनमें ऊपरक एड अन्तमुद्दुत मिरायर आठ घर आर दश अतमुद्धतीस यम अपनी स्थिति प्रमचसपतका उत्क्रप्ट अन्तर प्राप्त हाता है।

अप्पमनस्म उत्त्येन् एरा एरदियद्विरिमिन्डिर्देश मणुनस् उररण्यो सम्भादिअह-यस्माण्युर्वेरि उर्तमसम्बन्धामप्तप्तम् सुना न जुना विद्वार्था। नादी दिद्वा (१)। जव रिद्धा अपन्धिमे पानदिवार्थे मणुस्सम् उररण्यो। दर्गणमाद्योग रादीय जानेसुद्वारासेर्थे समार सिद्धा अप्पम्बेर बादा (२)। नदी प्रमा (३) अप्पमे (४)। उद्योर छ असमुद्वा । एरमद्वरममेहि इस्मिट जासुद्वारिय ऊषिया पीचिदपद्विदी उक्रस्मनर्स।

चदुण्हमुबसामगाण णाणाञीव पडि ओघ ॥ १२२ ॥ इदा १ जदण्येण णगमभने, उक्त्रस्येण गसपुवनामिन्येणीद नेपादी भेदाभाग ।

एगर्जीवं पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥ निष्दमुसामसाणमूर्गर चिट्टय हेट्टा अदिण चहुण्यनतर होदि। उरस्तरसायस्स हेट्टा ओदरिय पूणा मध्यबरुणेण सारुण उरमतरसायच पढिरण्ये जहण्यमतर होदि।

उक्कस्मेण सागरोवममहस्माणि पुन्वकोडिपुधतेणव्भहियाणि, सागरोवमसद्पुधत्तं ॥ १२४ ॥

समस्तप्यतम् उरम्य भन्तर महत्व हैं- पदिवयौ हिरातम स्थित एक जीव स्वप्र्योम उत्तप हुआ और समादि जाड योग उत्तर उपरामसम्पर्यत् थया अमस्तपुण स्वासम् पुणस्त् मान्त हुआ। इस महार इस गुणस्थानरा आत्म दिखाइ दिया। प्रधान भन्तरा व्यान हा अन्तिम परिद्रय भर्षोम मुख्योम उत्तरा हुआ। दशनमाहतीयदा ध्य पर समादर अन्तमुह्त भयरण रह्न गर निपुत्त हा अमस्तम्यत हुआ। (५)। प्रधान् मस्तम्यत (३) अमस्तम्यत्व (४) दुभ। इसो उत्तर छट । त्याहुत मिलान पर आठ यर और दन अन्तदुत्रीत यम परिद्रय हा स्थित समस्तम्यवत उत्तर छट अन्तर है।

चारों उपज्ञाममें हा अन्तर नाना जी रेंक्षि अपना आपक समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अवशा जधन्यक्ष एक समय और उस्क्रवस प्यत्यक्ष्य, इस प्रकार आधन इनमें कोइ अर नहीं है ।

चारों उपदामसँगा एक जीगरी अपेक्षा जयन्य अन्तर अत्यक्ति है ॥१२३॥ अपूबरणसंदव आदि तानों उपतामगॅका उत्तर पहुरू कि अत्वत्वर जयन्य अन्तर होता है। बिन्तु उपनात्वर्षायम नीव उत्तरपर पुन संवजयन्य पालस उपनात्वरुगायका प्राप्त होत्यर जयन्य अन्तर होता है।

चारों उपप्रामभागा उत्कृष्ट अन्तर पूर्वभोदिष्यवस्थामे अधिक मागरोपमसहस्य और सागरोपमदाराष्ट्रवस्य है ॥ १२४ ॥

र चतुत्राञ्चयद्वमस्पत्री नानाजीशप्रस्था सामा यदर् । स ति १ ८

१ एक्जी वं प्रति अप रेनान्तर्युहुर्ते । स नि १ ८

३ उत्तर्वेत सागरायमसद्यं पूर्वगादीशुधकतीरभ्यविश्तर् । स शि १, ८

रक् इत्र २०६४ लाकरक्ष तार, महुपात उत्पन्न दुना । माधार नाह शा ६ . इ.स. १ १ १ १ १ १ १ १ १ व.स. हो १ अवस्थानुन मातका युगान वाल का ता हुन। अले रोंडब - अस्य रूपकार्वा संव देवा। व्याव अस्त्रीदेव ४(४) स्थला रहेता क्रमण्ड्यः १२२ स्त ६८६ (१) । स्तार १(४) इ. तमानना रक्ष राहम ६८३ केन केन्य कुरू न राज्याति हा सन्तान्त्र(सा साह (२) आस्त्र सहस्त क्राव्य स्टब्स हुन्छ । अन्यान कर्ने हर प्रसार हुन्। स्वर्ग स्टब्स स्वतः । (१०० य मन्द्र प्रकार ६६० व्यवसार (१) स् नमानामात्र १) । नानस्वर्धन करा क लार (१५ १ से मां के स्वरूप के मार्थ के मार्थ में के market कर्मान कर्ने के, वर्ग द्वार द्वार व्याप्त है तथादन वेद्दा संदेश कार्याच्या कार्याच्या कर करके हर त्या का राष्ट्र त्यात्म स्वाहत कर विद्वार क्या कर्ष देव विकास कर्ण कर्षा । । विवस्तिस्वर्गात directions never than a findensia and a findens a marche d'annaire d'andres ( e) and annothing that is it is not product entitle many ETE . A white is marked in the field for the field a server as a mere a constant of the state o who all mises of a masen; applying and fall more than the second of the second of the

चदुण्ह् सवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५ ॥

णाणाजीव पहुन्य जहण्याग एगसमञ्जो, उनकरनेण छम्मामा, एमनीव पहुच णरिय अंतर, गिरसरमिन्चएहि ओघादो भेदाभाग ।

सजोगिरेवली ओघ ॥ १२६ ॥

र्दो १ णागमञीर पहुच्च णि य अतर, जिरतरामिच्चरेण ओपादो भेदाभाग । पिचिदियाअपञ्जलाण विह्दियाअपञ्जलाण भगो। ॥ १२७ ॥ पाणाजीर पहुच्च णि य अतर, जिरतर, प्राजीव पहुच्च जहल्लेल राहाभगगहण,

णाणाजीर पद्रच्य णि ४ अतर, णिरतर, एगजीन पद्गच्य जहरूपेण गुराभरग्गहण, उत्तरसंगण अणतरात्ममस्त्रज्ञयोगातपरियद्वमिञ्चणिक्षे वेददियअपञ्ज्ञचेदितो पर्धिदिय अपञ्ज्ञचाण अभागारा ।

एद्मिद्दिय पञ्जन्न अतर' ॥ १२८ ॥ गुण पञ्जन्न उभयदा वि णत्थि अतर, णिरत्तर' ॥ १२९ ॥ पदाणि दो वि शुनाणि सुनमाणि ।

ण्यभिदियमगाणा समत्ता ।

चारों धपर और अयोगिरेपरीश अन्तर ओपके समान है।। १२५।। माना जीवीं ने अपना जान्यते पर समय भीर उत्तरपते छह मास भन्तर है, एक जीवशी भपना अन्तर नहीं है, निरन्तर है। हम प्रशार आध्यक्षणाते कार्र भद्र नहीं है।

संवागिकार्रीका अन्तर ओपके समान है ॥ १२६ ॥

पर्योग्र, नाना जीव और एक जीवरी अवेशा अन्तर नहीं है, निरन्तर है, इस मनार आपसे नोह नेव नहीं है।

पचन्द्रिय रुक्ध्यपयोद्विरोहा अन्तर ब्रीन्ट्रिय स्वरूपपर्यादक्षिके समान है ॥१२०॥ माना बार्योंची अवशा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। एक बावकी भएशा बधन्यस शुद्रभाषद्वणसमान और उरुप्यंत धननकारात्मक असल्यात पुरुष्परिवननसमान अन्तर हाता है। इस बकार ब्रीट्विय रुप्यपर्याजकोंन पचित्रय सम्प्रपयानकोंक अन्तरमें कार भन्न नहीं है।

यह गतिरी अपेक्षा अन्तर यहाँ है ॥ १२८ ॥ गुणम्थानरी अपेक्षा दोनों ही प्रकारमे अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९ ॥ य दानों हा सन्न सुगम है।

इस मकार इन्द्रियमागवा समाम हुई।

र ध्वाणां सामान्योगप् । सः ति १.८ १ दर्गपन्नियं मण्यन्ताङ्कास् । सः ति १.८ १ द्वां म दुन्यतोपि नास्पन्तास् । सः ति १,८ सुगममेद सुत्त । एगजीव पहुच्च जहण्णेण सुद्दाभयगगहण ॥ १३१ ॥ बुदो १ एदेसिमणप्पिदअपज्ञत्तएम् उप्पन्जिय सन्पत्योरेण रालण पुणा अपिर

कायमागदाण स्वहाभवग्गहणमेत्तजहण्णतरुवस्मा । उक्करसेण अणतकालमसखेडजपोग्गलपरियट्ट' ॥ १३२ ॥ कुदो १ अध्यिदमायादो प्रणण्हिदिमाइएसुप्पन्जिय अतिरिदजीग्री प्रणण्हिकाय

द्विदि जामलियाग अमरोजनदिभागपोग्गलपरियद्वमेत्त परिभामय जणाप्पदमेनकायद्विदि च, तदो अप्पदरायमागदो जो होदि, तस्त मृतुत्रुरुरुस्ततहालभा ।

कायमार्गणाके अनुपादमे पृथितीमायिक, जलमायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, इनके पादर और यहम तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितन काल होता है ? नाना जीगेंगी अपेक्षा जन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ १३० ॥ यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीगोंरा एक जीगरी अपेक्षा जघन्य जन्तर बुद्रभगग्रहणप्रमाण है॥१३१॥

फ्योंकि, इन पृथियाकायिकादि जीवोंका अविवक्षित अपयान्तकॉर्म उत्पन्न हाकर सवलाक कारस पुन विपक्षित क्यम आये हुए जार्गेर पुरुभग्रवहणप्रमाण जधय

अन्तर पाया जाता है। उक्त पृथिभीकाथिक आदि तीमोंका उरहुष्ट अन्तर अनन्तकालात्मक अमन्त्रात

प्रदृष्टपरिवर्तन है ॥ १३२ ॥ क्योंकि, विवक्षित कायस यनस्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हाकर अत्तरका प्राप्त हुआ

कर और संयित्रिन शय कायिक जात्रीकी भी स्थिति तक परिश्रमण करक तत्रभाव विश्वित कायमें जा जीव भाता है उसक सुवान उरहाए अन्तर पाया जाता है।

९ कार नवादन पूचित्रपत्रजनवापुकारिकानां नानाजीवाराक्ष्या नारपत्रास् । सः सिः 👣 🕏

६ व्यवस्था कति जन्मन पुरस्ताप्रसम् । स.सि. १, ४ ६ इस्त्रचनना इस्तानस्या पुरुषास्य । सः वि १,४

जीय आप्रताक असम्याता माग पुरुणिरातन यनस्पतिकायकी स्थिति तक परिध्रमण

वणफदिकाइय णिगोदर्जीव नादर-सुहुम-पञ्जत-अपञ्चताणमतर केनचिरं काट्यदो होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर॥ १३३ ॥

सुगममेद सुच ।

वायमागदस्य खुद्दाभवगगहणमेचतरुवलभा ।

एगजीव पदुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गाहण ॥ १३४ ॥ दुरे। १ अपिद्वायारो जणिपद्वाय गतुण आरुहण्ण कारण युपा अपिद

उक्कस्सेण असखेज्जा लोगां ॥ १६५ ॥

दुरो १ अप्पिद्वायादी पुर्दाय आउन्तर-वाउनार्यम् उप्पन्त्रिय अमतन्त्रनाः मचनाल तत्येत्र परिभमिय युगो अप्पिद्रगयमागदम्म अमतन्त्रज्ञलागमचन्द्रस्तमा ।

चादरवणफदिकाइयपतेयसशैरपञ्जत अवज्जताणमतर वे उचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ १३६ ॥ सुवमेनद सुव ।

जनस्पतिराधिक, निगोद जीव, उनके बादर व यहम तथा उन सबक पदामक और अपपाप्तक जीवोरा अन्तर क्लिन काल होता है। नाना जीवोरी अपदा बन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १२२।। यह सम पराप्त है।

उक्त जीवींरा एक जीवरी जेवधा जपन्य अन्तर सुद्रभरयद्वपपमाण है ॥११४॥ क्योंकि विवाधन कावार अविवाधन कावका जाकर भौतवपु बा स्म पुर विवाधन कावमें भाव हुए जावक शहजबयहुज्यमाण अन्तर वाया जाता है।

उक्त जीबोबा उन्हर अन्तर अमेर वात लाक है ॥ १३५ ॥

क्योंकि विप्रशित पतस्यातकायम पूजिया जर भाग्न भार पायुकायक जादाज उत्पन्न शाकर भारक्याल लाक्याल कार तक उन्हांस परिक्रमण कर पुत्र (वद ५०० पतस्यक्तिकायका भाग दूच जुल्कि भारक्यातलाकप्रमाण भन्तर पाया जाता ह

वाहर वनस्पानकापिकात्यस्यारीर आर उनक प्रयानक तक अध्यानक जीवोका अन्तर कितन पान हाता है " नाना आर्थारी अपक्षा भन्तर नहें है । दनक है ॥ १३६ ॥

प्त श्व श्वाम है।

\$ 4144 A 4 445. WA

एगजीव पडुच जहण्णेण सुद्दाभनगगहण ॥ १३७ ॥ एड पि मुच मुगम चेय ।

उम्मस्सेण अङ्गाइज्जपोग्गलपरियङ् ॥ १३८ ॥

कुरो १ अप्पिदरायादो विगोदजीरेमुप्पष्णस्य अङ्गढन्जपोग्गलपरियदावि सर क्वयपरिन्ममणेष मादिरेयाणि परिभामिय अप्पिद्रशयमाग्रन्स अहाडवज्ञेगालपरिषर् मचनस्वलभा ।

तसकाइयन्तसकाइयपञ्जत्तएम् मिच्छादिङी ओघं ॥ १३९॥ कुरें। है पाणात्रीय पदुरच जहप्योग पाचि जनर, णिरतर, वर्गाजीय पदुरच

बहम्मन अंत्रोमुहुन, उक्करमेण वे छात्रहिमागरीतमाणि देखुणाणि, इन्वेदेहि मिन्छारिहि जीपारी नेरामाता।

सासणमग्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्रीणमतर केनविर वालारा होदि, णाणाजीन पद्म ओघं ॥ १४० ॥

उक्त जीरोंक्स एक जीरकी अपेता जयन्य जन्तर बद्धभरप्रहणप्रमाण है ॥१३७॥ यह गुत्र भी गुगम ही है।

उन्ह जीरोहा उन्हर जन्तर अडाई पुटलपरिवर्तनप्रमाण है ॥ १३८ ॥ च्यांह, वियातित कायम निगाद नायाँमें उत्पन्न हुए, तथा उसमें भदार प्रति

परियनन भार गय कायिक जीगोंमें परिश्रमण करनस उनकी स्थितित्रमाण साधिक कार परिभ्रममञ्जर विया तत कायमें नाथ हुए त्रीयर नदाह पुत्रप्यटियतन काण्यमाण नन्तर पाया जाता है।

बसद्धविद्ध और बसद्धायिद्ध प्रयासक तीर्वोमें मिटपाद्दश्चित्रविद्याद्वर जीर्वोद्धा जनस् आप्र समाब है।। १३९ ॥

क्यों क नाना आरोदी नय श काइ नातर नहां ह निरम्तर है। यह बीवडी भरता बाल्यम अनमुद्रुत अन्तर ह जार उ ह्यम दशान दा छ्यासङ सामरायम अन्तर ८ ६५ बदार विश्वासार जागेंद्र भाव बनस्म समह जनसमें दाह भर नहीं है।

बनद्या रह और बनद्यायिह प्याप्तह मामादनमस्यार्थि और मस्यागिश्यारा

उरें से उन्तर दिन संबद्धाता है ? नाना संसद्धा अपना आपद्ध गमान अ<sup>त्रा</sup> 1 686 LX

> 4 4 Lustia cit 4 a 187 14 A 4 f = 5=fey="12b1 = 1 71 = 4 d f d f d f d f f f f f f f f



थानरराएमु उपपरणो । आपछियाए जमसेज्जदिभागेण णप्रहि जतोमुहुनेहि य उजिपा तमराइय-तमराइयपञ्जनद्विदी अतर होदि।

नम्मामिच्छादिद्विस्म उच्चेदे- एक्को एइदियद्विदिमन्छिय जीता अम्रीण-

पनिदिएमु उत्राप्णो। पचिह पज्ननोहि पज्ननपदो (१) निस्पतो (२) निसुदा (३) भवनवामिय गागोतरदेवेसु जाउज निधय (४) निस्मिमय (५) पुन्तुत्तेदेरेसु उराम्मा। छहि पत्रवसीहि पत्रवस्तरों (६) भिस्मतों (७) भिसुद्दों (८) उपमममम्मस पहित्रणा (९)। मम्मामिन्छन गडो (१०)। मिन्छत्त गत्वातीग्दो मगद्विदि परिभीमय अवोपुरुतार मेमाण तम-रमपाञ्चनद्विदीण मम्माभि छत्त । गदी । रद्धमतर (११) । मिच्छत गर्म (१२) ण्यदिण्मु उत्रप्रणो । पारमञ्जतेषुहुत्तेहि ऊणिया तम तमपज्तत्तिहिदी उसर स्थानर है।डि ।

असजदमम्मादिद्विषहुडि जाव अपमत्तसजदाणमतर देविंदर मालादो होदि, णाणाजीन पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ १४३ ॥ गगमेंग्र ।

तद्य नद्र कर मरा भार स्थायरकायिकोम उलाच तुआ । इस प्रकार भायलीक असम्यावर्ष बण भार ना भग्तमुद्रतीम कम बमकायिक और बसकायिकपयान्तकीकी स्थितिव्रमाण धम्बर हाता हा

वसकायिक भार वसकायिकययान्तक सम्यामध्यादिका अतर बहुत हैं-९६ -इय जो गों की स्थितिका बाल्त काई एक जाय असडा पारिवर्षी असक हुआ। वाब प्य प्रनयोग प्रयान हा (१) रिजाम ७ (२) रिपुद हा (३) अवनयागी या वानणन्तर इषाच भागुद्धा वा उद्धर (४) विज्ञाम ७( ) पूत्रानः वर्षोम उत्पन्न दुमा। एदा प्रवापियाँग दवान हा (६) विज्ञान ७ (२) विद्युद्ध हा (४) उपरामसम्बद्धस्यका आन पुत्रा (१)। वधान् मध्य मध्या रहा गया (१)। पुन मिथ्या यहा जावर अन्तरहा मान हुआ चार चारता स्थानप्रमाण पार्यमण करह प्रसारायिक आरे प्रसकायिकप्रयाजकही क्टिन ६ क्लेन्ट्रन अराप रह जानपर सम्बन्धियालका प्राप्त हुना। इस बहार च्चर रूच हुना (११)। या ३ निया एका आहर (१५) व ही त्र्योग उत्यव हुना। हम प्रकार इन राग्ह क्लामुद्रनीय कम प्रमाणा नाम प्रमाणा नकीकी (स्वति हो उन्हास) इस्टें प्रसामध्याराष्ट्र अभिदा १ हर अन्तर हाता है।

बनस्यन्तरम् रहेर सुराज्यातम् रहरः अत्रमनस्यत् त्रहः अग्रहायि**हः** आग्रास् ब्लिस्टिन्टर व रोग बन्य किन हाउ हाना है ? नाना बीपाग्री बाबा बना स्तर्के दिल्लकी ॥ १८३ ॥

21 PT HT2 11

एगजीव पडुच्च जहण्लेण अतोमुहुत्त ॥ १४४ ॥ एद वि मुगम ।

उनकरसेण वे सागरोवमसहस्साणि पुरवकोडिपुधत्तेणव्यहि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १८५ ॥

अमनद्दमम्मादिष्ट्रिस्म उनदे- एको ण्यदिषद्विदिमिन्छदो अस्पिणपिनियमम्स्किमयज्ञवणम् उत्रराष्ट्री पद्धि वज्नचनिह्न पज्जनवरहा (१) रिस्पना (२) रिसुद्वा
(३) भरणतामिव-नाणर्गेनादेशेम् आउअ विध्य (४) रिस्पना (५) रात वरिष भरणतामिणम् वाणर्गेनास् वा देशेषु उत्रराष्ट्री १ हिंद पज्जनीहि पज्जनपदो (६) रिस्पना (७) रिसुद्धे (८) उत्तमसम्मन पहिल्ला (९) रित्पनामम्मनदान् वर्ण उत्तरिवारमाण्य आमाण गदो । अतिहा मि छन् गतुण सगद्धिद् परिभीम अन्य उत्तममनम्मच एडिस्प्ली (१०) स्टब्सनत । पुण्यं मासण्य गदा आदियाण अन्य अदिभाग पास्तमिस्टरूण प्रदिष्मु उत्रराष्ट्री अन्यप्रदेशीह उत्तिया नमनम पज्जनिद्देशी उक्तस्मतर।

उक्त जीसेंस एक नीस्सी जेवेबा जयस्य जन्तर जन्तमुर्त है ॥ १४४ ॥ यह मुख्र की सुगम है।

उक्त अन्यवादि चार्गे गुणसानर्शी वम और वनपर्याण आग्रेंग्र उत्हर अन्तर प्रीमेटिएयक्सने अधिक दा नहस्रनामगपम और दुछ रम दा महम्य मागगपम है ॥ १४५ ॥

सजदासजदस्म उच्चदे- एक्को एइदियद्विदिमन्छिको सीम्पपनिदियपञ्जनएस उववण्णो । अमण्णिसम्मुच्छिमपञ्जत्तएसु किण्ण उप्पादिदो १ ण, तत्य मनमामज्ञम-गाहणाभावा । तिण्णिपक्ल-तिण्णिदिनमेहि अंतोम्रहुत्तेण य पढममम्मत्त मजमानजम च जुगव पडिपणो। (१)। पदमसम्मचदाए छाप्रतियाजो अत्यि चि सामण गरो। अंतरिदो मिच्छत्त गतुण सगद्विदि परिभमिय पच्छिमे तमभत्रे सम्मत्त घेतुण दस्त्र मोहणीय खिवय अंतोम्रहचानमेसे ममारे मजमासजम पडिवण्णो (३)। सद्दमतर। अप्पमचौ (४) पमचौ (५) अप्पमचौ (६)। उत्तरि रात्रगमेढिम्हि छ मुहुचा। एव बारसञ्जोमुहुत्ताहिय-अहेतालीमदिवसेहि ऊणिया तम-तमपज्नतहिदी सञ्ज्ञ-सञ्जदक्कस्मतर ।

पमचस्म उच्चेद्- एक्यो एइदियद्विदिमन्छिदो मणुमेमु उपप्रणो । गन्भादिअह वस्रेण उत्तममम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगर पडित्रणो (१) प्रमत्तो (२) हेट्टा पर्गितिय अवरिदो । सगद्विदि परिभामिय अपन्छिमे भेर सम्मादिश्री मणुलै। जादो । दमणमाहणाप

प्रस और प्रसपयान्तक संयतासयतका उत्हाध अन्तर वहते हैं- एकदिव जीवाँकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव सभी पचे द्विय प्याप्तरोंमें उत्पन्न हुआ।

श्वरा- उक्त आपरो असदा सम्मूर्वितम पर्याप्तकाँमें क्याँ नहीं उत्पन्न कराया !

समाधान-नहीं, क्योंकि, उनमें सवमासवमें बहुण करनेका अमाव है।

पुनः उत्पन्न होनके पथात् तान पक्ष, तीन दियस और अन्तमुद्धतम वधनी पद्मसम्यक्त्य भीर सयमासयमका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमोपद्मसम्यक्त्य कारुमें एह आपछिया राप रहेन पर सासादनगुणस्थानको गया और अन्तरका प्राप्त हा निष्यात्वमें जाकर अपना स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके शत्तिम वसमनमें सम्यक्त्यका प्रहचकर आर दशनमेंहिनीयका शय कर अत्मुहुतप्रमाण ससारक अवशिष्ठ रहत पर सपनासपनका प्राप्त हुआ (३)। इस प्रकार अन्तर रूप्ध हुना। प्रधान् अप्रमत्तसपत (४) वमत्तस्यतः ( • ) बार ववमत्तस्यतः (६) हुना । इनमें शुपरश्रेणीसम्बन्धा उपरक्षण्य थन्तमुद्भत थार मिराय । इस प्रकार वारह थन्तमुद्धतीस अधिक महतारीस दिनाम कर इस आर इसप्रयानकाँको उत्हाद स्थिति हो उन संयतासयत आर्थाका उत्हाद अन्तर है।

वसकायिक आर वसकायिकप्रयान धमत्तस्यतका उरहर धन्तर करते 🖰 पहेर्नेद्रय स्थितका प्राप्त काई एक जाय म पुष्पोंमें उत्पन्न मुन्ना भीर गनका माहिस भाइ वरक प्रभान् उपरामनस्यक व आर अपमन गुनस्थानका एक साथ मात दुभा (१)। प्रधान् अमलस्यत हा (२) मीच गिर कर भानरका प्राप्त मुमा। अपनी उन्हर्य स्थित मनाच परिश्रमच करकः शांलम भवमें सम्यादि । माध्य हुआ । पुतः द्वानमादनीयकी खबिय अप्पमचो होर्य पमचो जारो (३) छद्रमवर। मृत्रो अप्पमचो (४)। उत्तरि छ अवोमुहुत्ता । एर अट्ठोह वस्मेहि दमहि अवोमुहुचेहि य छणा वस-चनुपप्रजचहिं? उन्हरस्पतर ।

अप्पनवस्त उच्चेदे - एक्को धाराहिदिमध्छिरो मणुमतु उररच्यो सन्मादिश्वह्-वस्मेण उरावसम्मचनप्पचगुण च जुगर पढिरच्यो (१)। अतिरा नगहिदि परिम-मिय परिछम को मणुगो जादा । तम्मच पढिरच्या दनणमाद्योग महिय अतेष्रहृता-वसेने समोर सिद्धा अप्पचेचा जादा (२)। तद्मवर । वरा पमचो (३) अप्पचना (४)। उरारि छ अवेषहृत्या । ण्यमहिद रम्मेदि दनिह अवामुहृत्वदि य उर्धया नम वसपजनहिदी उक्करम्वर ।

चदुण्हमुवसामगाणमतर केवाचिर काटादो होदि, णाणानीर पहुच ओष ॥ १४६ ॥

सुनमंद । एगजीव पडुच्च जहण्गेण अतोसहत्तं ॥ १८७ ॥

सर्व करके आममत्तरायत हा ममत्तरायत हुआ (१)। हम प्रकार अन्तर ज्या वाचा। दुन अममत्तरायत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तमुहन और मिराव। हम प्रकार हुई अन्तमुह्नत और आठ वर्षोत्त कम अस और अस्त्यासककी उत्तर हिंधीन ही उन प्रमण सराव जीवांका उत्तर अन्तर है।

स्वसारिक भीर वनवाविक्याल अग्रमसम्बन्धन उत्तर अन्तर वहत है-स्वायरवावनी स्थितिमें विद्याना वर्षिय और विद्यान प्रत्य अन्तर होना स्वत्य आहे स्व आह परंत उपामतम्बर्धन भीर अग्रमस् गुन्दश्यानना यह साथ प्राण्ड हुआ (१)। व्यान अन्तरना मान हा पर्यनी स्थितमाना विस्थानसम्बन्ध भीतम अपने मृत्य हुआ। सम्बन्धने मान वर पुना स्थानमाहनीयना श्रम वर स्वारक अन्तर्यक्ष हुआ। स्वायर विद्युच हो अग्रमस्वयत हुआ (२)। स्व मन्तर अग्रम् । यदा स्वत्य स्थार स्थान स्यापन स्थान स्था

बस और बसप्याज्यकारी शहर श्यात हो उन अग्रमस्यय आधार शहर अन्तर है। श्रमवायिक और असरायिकप्याप्तक पता उपग्रमकोटी अन्तर हिन्द हाउ शिता है है नाना जीरोकी अपेक्षा आपके समान अन्तर है।। १४६॥

वह गृह सुमान है। चारी उपप्रामकारण एक बीरकी अवका अपना अन्तर अन्तर्दृत है।।१००।।

र दर्भ र हो। यह रवान्द्रहित । इ. हि. ह

एद पि मुगम ।

उनकस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधतेणव्यहियाणि, वे सागरीवमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४८॥

ज्ञधा पाँचदियमन्गनाए चदुण्हमुत्रमामगाणमतरपहृत्रणा पहृतिदा, तथा एत वि निरंत्रवया प्रस्तेद्रव्या।

चदुण्ह सवा अजोगिकेवली ओष ॥ १४९ ॥

मगममेर । मजोगिकेवटी ओघ ॥ १५० ॥

ण्य विमगम ।

तमराज्यअपञ्जताण पचिदियअपञ्जतभगो ॥ १५१ ॥ इरो रे पाणार्जीत पर्-च पारिव अनर, धर्माजी वर्द्दन जहप्लेण सुराभगणाय.

इक्डम्बेच जाराह्म अनुमान प्रो गुलपानिय द्वामिक्यणिह प्रचिद्विपत्रपत्रव वेहितो तमहास्य बराज्यम बराजारा ।

बह गूब भी गुगम है। इन्ह व ग्रेंडा एक ग्रिकी जो ग्राउत्हृष्ट जन्तर त्रमण प्रैकीटिएयन न र्था 💰 द्व गद्य मामगपन तथा हुउ इन दो महम्र मामगपन है।। १४८॥

व्यथ्य ब्रह्मान व स व्यथमानवाम चारा अप्रशासकाकी भानरप्रकाला ब्रह्माई धो है। स्था बहार यह पर भी मामस्यस्पन भीतक व प्रस्पना सरना चाहिए।

न्दने उपहार्थीय प्रथमिक विशेषा अन्तर अधिक समान है।। १४९ ।। वर् स्य म्यम (।

सर्वेदिहरशद्म जनार जायहे समान है ॥ १५० ॥

यह भूष दा भूगम है। इन्हीरह त्रप्यवर्गतहों हा अन्य पर्गन्त्रय त्रप्यप्यापकांके अनाक

क्ट रना देवसं वाजा वलरनहाद एड देवसं वापा त्रपन्ने ्र्यच्याद्यम्ययः । १०६४म् चनलदः राज्यहः असम्बातः गुरुशास्त्रतः दः दस्यवद्याः दरन्दर राज्यास व रपदणाह कामास्त्रहाह समस्य शह भर भी है।

e i se e les muse, hat is-m es es es e e. e もれていい かける もしゅ

एद काय पहुच्च अतर । गुण पहुच उभयदो वि णस्यि अतरं, णिरतर ॥ १५२ ॥

सुगममेद सुत्त ।

एव कायमग्गणा समता ।

जोगाणुवादेण पचमणजोगि पचविच्जोगीधु कायजोगि-ओरा-लियकायजोगीसु मिन्छादिट्टि-असजदसम्मादिट्टि-सजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजद सजोगिकेवलीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेग-जीव पडुच्च णात्य अतर, णिरतर ॥ १५३॥

दुरो १ अपिपदेजागमहिदअपिद्युणहाणाण सच्यवाल सभ्यादे। । कपमेण जीवमाक्षेत्र अतराभाये। १ ण तार जोगतरामणेणतर सभ्यदि, मग्गणाए रिणासापचीदो। ण च अण्णागुणपमणेण अतर सभरदि, गुणतर गदस्म जीरस्स जोगतरामणेण विणा पुणो आगमणाभारादो। तस्हा एगजीरस्म रि णस्यि चेर अतर।

यह अन्तर पापकी अपक्षा कहा है। गुणस्थानरी अपेक्षा दानों ही प्रकारक्षे अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५२।।

यह सूत्र गुगम है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुइ।

योगमार्गणाके अनुरादमे पाचों मनायोगी, पाचों वचनयोगी, बायपागी और औदारिक्राययोगियोंमें, मिथ्यादिष्ट, असयततस्यान्दिष्ट, सयतात्वयत, प्रमचत्वयत, श्रम मचत्वयत और सयोगिकेशिवयोंका अन्तर किनन चाठ होता है है नाना जीवोंकी और एक जीवरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं॥ १५३॥

क्योंकि, तृत्रोक विवक्षित योगोंसे सहित विवक्षित गुणस्थान सवकास समय हैं। श्रीकृ—वक्त जीवकी अवसा अन्तरका अभाव क्य कहा !

समाधान—पत्रांक गुणस्थानों ने ता अन्य थागमें गमनद्रारा अन्तर सम्भव ह, क्योंकि, यहा मानन पर विवर्धित मानगाक विनाशको भाषिक भाषी है। आर न अन्य गुजस्थानों जानस भी अन्तर सम्भव है क्योंकि दूसरे गुणस्थानका गव हुए डावक अन्य गागका प्राप्त दुर्य विना पुन आगानका अभाव है। हसिन्छ सूबसे कताव गव जीवांका वक जीवकी अपका अन्य नहीं हाता है।

१ शामात्रादेन कापनाद्यानसमोशिना विष्याद्यत्ववण्डन्यस्थावदशस्यत्यस्य समावदाव्यस्य नातात्रीकावका प्रजीवतिकास क्षास्यन्तात् । व वि १, ४ व वर्षेत्रः अपन्द ६वि वर्षः । 441

हरखडागमे जीउडाण

[ 2. E. 148 सासणसम्मादिद्रि सम्मामिच्छादिद्रीणमत्तरं केवचिर कालादी

महाबदो ।

होदि, णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १५४ ॥

सगमभेद ।

उक्कस्सेण परिदोवमस्स अससेज्जदिभागो ॥ १५५ ॥

इदो ? दोण्ड रामीण सातरचादो । सातरचे नि अहियमतर किण्ण होरि!

इय १ गुण-जोगतरममणेहि तदमभग ।

एगजीव पद्म णिख अतर. णिरतरं ॥ १५६ ॥

चदुण्हमुपसामगाणमतरं केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पदुन्य ओघ'॥ १५७॥

हरो ! अरुण्येय वगममओ, उरकस्मेण पासप्रधामिवेषहि ओपादी भेराभाग!

उन्ह यागराज मामादनसम्बग्दष्टि और सम्बन्धियादिष्टवीका अन्तर किने

बाउ राय है है नाना जी सेंही जावा जधन्यमें एह समय अन्तर है ॥ १५४॥ वर ग्र गुगम ह। उन्ह अर्थेहा उन्हर अन्तर पत्योपमके असरयात्री भाग है ॥ १५५ ॥

क्यों इ. य दानों ही गशियों मान्तर हैं। य श—राशियों ह सा तर रहन पर भी अधिक अस्तर क्यों नहीं हाता है ! नेना रात-स्थनायम ही अधिक अन्तर नहीं हाता है। उन्हें अरों हा यह अरही अपना अनुस नहीं है, निरन्तर है ॥ १५९ ॥

भ्य 🕫 अन्य गुणस्थानी बार व य यागाम गमनदारा उनका बन्तर प्रमान है। इक राहराज नाम उपपास होहा अन्तर हिला हात होता है। ताना नीतिनी

बहेरी बहेरह समान प्रत्य है।। १५७॥ कार इ.ज्यान वह ममय बार इत्हाबन कामुध्यस्य बलाई है, इस प्रहार मां हे मन्त्रय दिन्ह बन्तरम शह नह नहीं है।

reservate auna inclu it to 4 र क्ला १० वर स्वयन स्थान म ह न

एगजीव पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ १५८॥

जोग गुणतरगमणेण तदसभग। एराजागपरिणमणगाटादा गुणकाले सखजगुणो चि कप णव्यदे १ एगजीनस्स अंतराभागपदुष्पायणगुचादो।

चदुण्ह खवाणमोघ' ॥ १५९ ॥

णाणाजीर पडुच्च जहरूणेण एगममय, उक्तस्सेण छम्माम, एगजीर पडुच्र णिय अत्रमिच्चेदेहि भेदाभारा।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वीणमतर क्वेचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पहुंच णात्य अंतर, णिरतर ॥ १६० ॥

तम्हि जोग-गुणतरसक्तीए जभागदो ।

सासणसम्मादिद्वीणमतर केविवर कालादो होदि, णाणाजीन पड्डच ओघ ॥ १६१ ॥

एक जीरनी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निस्तर हैं ॥ १५८ ॥ क्योंकि, अन्य योग और अन्य ग्रावक्षातमें मनवतारा उनवा अन्तर अमान है। प्रशा—एक योगक वरिजनन बारका ग्रावक्षातका बार सम्यातगुषा है, यह वैस्त जाना जात है !

समाधान—पत्र जायने अन्तरका अभाव धतानवाल धूनश्र जाना जाता है दि यक योगके परिवतन-कारुश गुजरधानका काउ सच्यानग्रजा है।

उक्त योगराह चारी धपरीचा अन्तर आपके ममान है ॥ १५९ ॥ नाना आयोगी अपका जयन्यस पक समय, उन्हारत यह मान भनत हूं नथा एक जीवणी अपका भनत नहीं है। हम प्रचार ओयस भनतमें चार नेर नहीं है।

आदारिवामिअरायपागियोमें मिध्यादृष्टि बीगोंका अन्तर कितन वाल हाता है ?

नाना जीव और एक जीवकी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६०॥ क्योंकि, आंदारिकमिधवायमानियाँमें याम आर गुणस्थानक परिवनदका

क्योंकि, आंदारिकमिधकाययागियोंमें याग आर गुणस्थानक परिवननक अभाव है।

औदारिकामिश्रक्राययोगी सामादनवस्यारप्रियोक्त अन्तर किनेने कान होता है है नाना जीवींबी अपक्षा अन्तर आपके समान है॥ १६१ ॥

६ एक और प्रति सार पन्तस्य । सः ति रे, ४ २ प्राची सपरायास्य यक्षाच्यां प्रशासन्तर्शासः ति १ ४

ر دها

हुदो ? जहण्णेण एस्समओ, उन्हेस्मेण पिलटोन्सस्स असरेउन्निमागो, उन्हिर् ओघानो भेदाभागा ।

एगजीवं पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ १६२ ॥

कदो १ तत्य जोगतरगमणाभाग । गुणतर गटस्य नि पडिणियत्तिय सामणगुण्य

कुदो १ तस्य जांगतरगमणाभारा । गुणतर गटस्स वि पांडाणय। तम्हि चेत्र जोगे परिणमणाभारा ।

\_\_\_\_

पहुर्च्च जहरेणोण एगसम्य ॥ १६३ ॥ कुरो १ देर-शेरडय-मधुम-असंबद्धममादिद्वीण मधुमेमु उपचीए भिंगा मर्चम् असबद्धममादिद्वीण तिरिक्षेस् उपचीए विणा एगमम्य असबद्धममादिद्विविर्राहर

असजदसम्मादिद्रीणमतर केवाचिर कालादो होदि, णाणाजीन

ओरालियमिस्परायजोगस्स समगदो । जन्कस्सोण वासपुधर्त्त ॥ १६४ ॥

विरिक्त मणुरवेनु प्रामपुष्यमेनदालममबद्यममादिई।णम्रेयार्टाभाग । एगजीव पहुच णस्थि अतर, णिरतर ॥ १६५ ॥

उक्त जीरोंका एक जीरकी अपेक्षा अन्तर नहा है, निरन्तर है ॥ १६२॥ क्योंकि, औदारिकमित्रकाययोगकी अवस्थाम अन्य योगम गमनका अगव है। तथा अन्य गुणस्थानको गये हुए भी जीवके लैटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही

तया अन्य गुणस्थानमा गय हुए भा जावक लाटकर सांसादनगुणस्थानक साय उपाय योगमें परिणमनका अभाव है। औदारिकमिश्रायथोगी असयतसम्यग्दृष्टियोंना अन्तर निवने काल होता है।

औदारिकमिश्रज्ञाययोगी असयतसम्यग्डिश्योजा अन्तर जितन काल हाल १ नाना जीतोजी अपेक्षा जयन्यमे एक समय अन्तर है ॥ १६३ ॥ क्योंकि, रेच, नारकी और मनुष्य असयतसम्यग्डिश्योका मनुष्योमें उत्पतिक

विना, तथा मनुष्य असयतसम्यार्काष्ट्रयोका तिर्वचीम उत्पत्तिके विना असयतसम्यार्कार याँसे रहित अंदारिकमिश्रकाययोगरा एक समयमाण काळ सम्मव है। अर्रारिक्रमि अस्ययोगी अस्यतमभ्यन्दिष्टीरा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकसम्बन्ध

है ॥ १६८ ॥ पर्योक्, निर्यंच ्बीर मनुष्योंमें वपपृथक्त्यप्रमाण कालतक असपतसम्बर्गी

योंचा उत्पाद नहीं हाता है। औदारिस्मित्रसाययोगी असयतमम्यग्दृष्टियांसा एक जीनसी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १६५॥ तिम्ह तस्स गुण-जागतस्मरतीए जभागा ।

सजोगिकेवळीणमतर केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १६६ ॥

उदा १ कगारपञ्चायमिरिददेशे जिमेगसम्ब्राग्वस्था । उद्युक्तसीण नासपुधत्त ॥ १६७ ॥ व्याडपञ्चाण्या विणा वेगलीण नासपुध्याच्याणसभवादो । एगजीव पहुच्च पाल्यि अतर, णिरतर ॥ १६८ ॥ इदो १ जोगनसमग्रस्य जोराजियमिसम्बर्गना पैन द्विटस अनतसभव । वेउन्ययकायज्ञागीसु -वृदुट्टाणीण मणजोगिनमगो ॥ १६९ ॥ इदा १ णाणगजीव पदस्य अतरासरेण नायम्मादो ।

इत् र भाषवज्ञात्र पहुच्च अवराभाग्य माधम्मादा । वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टीणमतर केउचिर काहादो

होदि, णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १७० ॥

पर्योकि, आवारिपनिधवन्ययानी अस्यतसम्बन्धि जीवमें उन शुक्कान भीट अवारिविभिधवाययोगके परिवानवना अभाव ६ । औदारिविभिधवाययोगो संयोगिकारी जिनोंदा अन्तर निजने वाज दाना ६ ।

नाना जीवों ही अपेक्षा जधन्यसे एक ममय अन्तर है ॥ १६६ ॥

क्योंकि, बपाटप्यायस सहित बचरी जिलेंका यक समय भन्तर पाया जाता है। आदारिक्मिश्रराययोगी करती जिलेंका नाना जीवीकी अपधा उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रधानन है ॥ १६७ ॥

१९५२ ६ ॥ ८५७ ॥ क्योंकि, वपाटपपायक विना केयना जिनोका प्रयूपस्य तक रहना सम्बद्ध है। औदारिक्रमिश्रराययांगी विरती जिनोका एवं जीवर्स अपना अन्तर नहीं है।

निरन्तर है ॥ १६८॥

नान्तर हु ॥ १९८ ॥ पर्योक्, अन्य यानको नहीं प्राप्त हाकर नीदारिकमिधकापयागन हो स्थित

बयलके भन्तरंपा होना भस्तम्य है। पैक्रियरक्रमपयोगियोंमें आदिक पात गुणस्थानरनी बीसँक्रा अन्तर मना-योगियोंके समान है।। १९९॥

क्योंकि, नाना जीव भार एक जीवकी अवश्री अन्तरका अनाव दानल दानन

समानता है। विशिष्णिमिश्रताययोगियोंने निध्यादृष्टियोगा अन्तर कितन बात हाता है। नाना जीवोगी अपथा जपन्यम एक समय अन्तर है, ॥ १७०॥ उसरीडामी नीपडार्ग

[ 2, , tot

₹₹ 1

त जहा- नेउवियमिम्मरायजीगिमिन्छाटिहिगो सामे नेउविययरायजाग गरा एगममय नेउब्बियमिस्मकायज्ञामी मिन्छाटिट्टीहि निरहिटो टिट्टा । निरियममण मन्द्र

जणा वेउन्यिमस्मरायज्ञोग दिहा । लढ्डमग्रमयमुक्त ।

उक्कस्सेण वारस मुहत्त ॥ १७१ ॥

त अधा- नेउनियमिस्मिमिन्छादिई।सु मनोसु नेउनियसायनीय गेरेसु नास्म सुदुत्तमेत्तमवरिय पुणा सत्तद्वरणेषु नैउन्यियमिन्यसायनाम परिसण्यम् साम्मपुरुनम

होदि ।

एगजीव पडुच ०त्थि अंतरं, णिरतर ॥ १७२ ॥

तत्थ जोग गणतरगमणाभाग । ओरालियमिस्मभगो सासणसम्मादिद्रि-असंजदसम्मादिद्रीण

11 803 11

कुदो १ मासणसम्मादिद्वीण णाणाजीन पर्नच जहण्यु रहस्मेण एगसमय, परिया

वमस्स असरोज्बदिमागा तेहि, एगजीव पट्च पतिब अतर तेण, अमबदसम्मान्द्राण जैसे- सभी वैक्थिकमित्रकाययोगा मिळाडप्टि जीव वैक्थिकराययोगको प्रात

हुए। इस प्रकार एक समय जैनियिशमित्रशाययोग, मिथ्यादृष्टि जानासे रहित दिखा दिया। द्वितीय समयमें सात बाउ जीन वैनियिकमित्रशययोगमें द्रष्टिगाचर हुए। रूस प्रकार एक समय अन्तर उपराध हुआ। विकिथिरीमश्ररायपोगी मिथ्यादृष्टियोंरा नाना जीरोंरी जेपेक्षा उन्हर जना

बारह महर्त्त है।। १७१ ॥

जैसे- सभी वैत्रियिकमित्रकाययोगी मिथ्यादृष्टि जीताँके वनिविक्काययांगका प्राप्त हो जाने पर गरह मुहतप्रमाण अन्तर हो र पुन सात गठ जीगों के वैधिविक मित्रकाययोगको प्राप्त होने पर बारह मुद्धतप्रमाण अन्तर होता है।

नैकियिरमित्रराययोगी मिध्यादृष्टियों राएक जीवरी अपेशा जन्तर नहीं है।

निरन्तर है ॥ १७२ ॥ क्योंकि, उन वैक्रियिमीम्प्रमाययोगी मिथ्याद्दष्टियोंके बन्य योग बीर बन्य गुणस्थानमें गमनका बसाव है।

नैतियिक्तमि प्रशाययोगी मामादनमम्यग्दृष्टि और असंयतमम्यग्दृष्टि जीवाँका

अन्तर औदारित्रमि असाययोगियों के समान है ॥ १७३ ॥ क्योंकि, सासादनसम्यन्दृष्टियोंका नाना जीयोंकी अपेक्षा जपन्य आर उत्हर अन्तर प्रमश पर समय और पर्यापमश असच्यातम भाग है इनम, प्र

६ अवर्जी 'मागहि ; जावर्जी 'मागचहि , स्प्रती मागचहि इति पारः ।

णाणाजीन पदुच्च जहण्जुकरस्मगयएग्रममय मामप्रधत्तरेण', एगनीव पदुच्च जतरा-भारेण च तदी भेदाभावा ।

आहारकायजोगीस आहारमिस्सकायजोगीस पमत्तसजदाण-मतर केवचिर कालादो होदि. णाणाजीव पडटच जहण्णेण प्रगसमय 11 803 11

सगममद ।

उक्कस्सेण वासप्रधत्त ॥ १७५॥

पद पि सुगममेत्र ।

एगजीव पद्धस्च णत्यि अतर. णिरतर ॥ १७६ ॥

तिम्ह जोग-गुणत्रमाहणाभागा ।

कम्मइयकायजोगीस मिच्छ।दिद्वि सासणसम्म।दिद्वि-अमजद-सम्मादिद्वि सजोगिकेवलीण ओरालियमिस्सभगे। ॥ १७७ ॥

जीवकी अपन्ना अन्तर वहीं है इसमा असपतपम्यग्दप्रियोंका नामा जीवींकी भवता जपन्य पत्र समय भीर उत्हार मासवूधक्त भन्तर हानस, तथा एक जीवहा भवशा बन्तरका अभाव हानेल इन पंत्रियिक मिधकाययानी सासाइन और असवतस्यवस्थाप्याँड अन्तरमें पाइ भव नहीं है।

जाहारककाययोगी जीर आहारकमिश्रकाययागियोंमें प्रमचनवर्तोका अन्तर क्रितने राल होता है है नाना जीगोंशी अपना जपन्यम एक समय अन्तर है ॥१७४॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीगोंका उत्तर अन्तर वर्षप्रथकत है ॥ १७५ ॥

यह सत्र भी समम ही है।

आदारममायाँगी और आहारमिधकापयागियाँमें प्रमचनवर्गाका वह जीवही अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारवचाययाग् या आहारविधावाययागमें अन्य याग या अन्य गणस्थानक प्रदेण करनका अभाव है।

कार्मणकापयागियाँभे मिध्यादृष्टि, मासादनमम्बाद्दृष्टि, अन्यवनम्बाद्दृष्टि अर मगोतिक रित्योंका अन्तर औदारिकविध्यमययाभियों इ समान है ॥ १७७॥

tabl Pacana (Ban)

निष्ठादिङ्कीन भागेमधीर पद्दस्य जतराभागेन, सामनसम्मादिङ्की साम्यस्य परस्यसम्बन्धनिद्देशमानेशेक्वदिभागतेशीदः, एमधीरमयजनसमारेण, असेत्रसम्बन्धनिङ्की सामाधीरमयस्य समयमान-पुत्रनतेशीदः, एमधीरमयभागेन, सद्यक्षिकारिक सामाधीरमञ्जूष्टनसम्बन्धनिद्दिः, एमधीरमयअनसभागेन साद्योग समामनुहत्त्रमा।

र्य बीच्यात स्वता । वैदाखवादेण इत्यिवेदेसु भिच्छादिद्वीणमत्तर केमविरं कालारी

होदि, गानाञ्चीत पद्धम गरिय अतर, गिरतर ॥ १७८ ॥ इन्तरेर उन्।

प्राजीतं पदुन्त जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ १७९ ॥ इसे ! स्टिनिन्सरिहम्त दिवसम्बन्धः अव्याण सहस्र परिभियति स

स्याज्य मंद्रास्यम् नाम्बर्गानामा । उत्तरस्यान प्रभागमा पश्चित्रोतमाणि देखुणाणि ॥ १८० ॥

इप नहार पानमागना समाप्त हुई। इरचल इ.इ.चुरार इ.साहियान निज्याहोंहे जीवाहा जनारे किले करें

६ व है दे बार कर घे अरबा कलर नहां है, विस्तार है ॥ १ वही। वर्ष पर १९वर है।

्द कर सं ६८ वृद्ध प्रति वस्ति यन्ति वन्ति वन्ति है।। ३०१।। व्हन्ति विवाहः

क के दान में भी भी ना नहीं ते हैं के मा गुरुशान के कर और और के कि मान कर के मान कर के मान कर के कि मान कर के क

कर्ण कर दहसास प्रशास नाम हेरेर क्या हैरे स

[ 34 त बहा- एको पुरिमोदो णउमयादो वा अट्टाबीममाहमनक्रीम्मजा पात्रप्य-

पचिह अतोमुद्दचेहि उलाणि पणाण्य पिट्यामानि उत्तरस्मतर हादि। छप्पुदिबेन्स्णा

सोहम्मादिदेवेस च सम्माइद्वी बद्धाउँजा पुन्त्र मिच्छचेन निस्मारिदा। एच पुन पणरण्णपिकदोत्रमाउहिदिदेवीसु तहा ण णिस्मारिदो । एत्य रारण जाणिय वसन्त ।

सगममेद ।

अतोमुहृत्त' ॥ १८२ ॥

षद्वा चाहिए।

यह गृथ गुगम है।

लद्रमतर (४)। सम्मनेण बद्धाउअताटा सम्मन्तेष विषयते (५) मणुमा जारा।

विसुद्धो (२) वेदगमम्मच पडिपणो अतरिदा अपनाण आउअ वर्षिय मिन्छच गरा ।

पलिदोबमाउद्विदिदेवीसुं उववण्णो । छिह पजनचीहि पज्जचपदो (१) विम्मता (२)

होदि, णाणाजीव पद्धच ओघं ॥ १८१ ॥

सासणसम्मादिद्वि सम्मामिच्छादिद्वीणमत्तर केवचिर नारादो

एगजीव पड्डच्य जहण्णेण पलिदोवमस्त अमसेज्जदिभागा,

जल-माह्नीयकमकी बहुाइसप्रश्तियोंकी सनायाना काई एक पुरववरी अधका नपुरंकपंदी जीय, पचयन पत्थापमधी भागुस्थितियानी दक्षिम उत्पन्न हुन्म। एसँ पयाप्तियाँस प्याप्त हा (१) विधाम 🛨 (२) विगुज्र हा (३) वहब सम्पश्रवका मात्र हाव र अन्तरका प्राप्त हुआ और आयुक्त अन्तमें आगामी अपकी आयुक्त बीधकर मिध्यान्वका मात हुआ। इस प्रवाद अन्तर रूप्य हागया (४)। सम्यक्त्यक साथ आयुक्त वाध्वस सम्बद्धक साथ ही निवला (५) और मनुष्य हुआ। इस प्रवार पांच अनगृहरीस क्म वचयन प्रत्यापम स्वायती मिध्याहरिका उत्हर अन्तर हाता है।

पहले आध्यक्षपुणामें एह पृथिवियान नार्गहयामें नथा लीभमाह इयान बडा-पुण्क सम्यादिष जीव मिध्यात्वक द्वारा निकाला था। किन्तु यहां प्रवस्त पन्याप्रका भायस्थितियाली द्वियाँमें उस प्रदारस नहा निवाला। यहापर इसका कारण आबकर

र्शिवेदी मामादनमम्पार्टाष्ट और मम्याग्मध्यार्टी जीवीका अन्तर किवेब कान

शीवदी मामादनमम्पार्टाष्ट और मन्या निष्पादियों का एक दें बढी अरक्ष क्ताना अलार जमानः परपापमवा अनेगापात्रा भाग भाग भलाष्ट्रित है ॥ १८२ ॥

होता है ! नाना जीरोंनी अपक्षा आपन समान अन्तर है ॥ १८१ ॥

एद पि सुन सुनमभेर । उकस्सेण पिटेदोवमसद्पुधत्त ॥ १८३ ॥

त जहां एको अण्योदिहिर्मिष्ठहो सामणद्वाए एमा समञ्ज अपि वि इपिषेटेन उत्तरको एमनमय मामण्युणेण दिहो । विदियममए मिच्छच गतुजारीरा। त्यीवदिहिद परिभामय अपमाणे त्यीवदिहिदीए एगममयावनेमाए सासण गरी । तद् मनर । महो वेदनर गरो । वेहि समएहि ऊणय पतिदोवमयदुष्यसमनर तद्ध ।

मम्माभिन्छारिद्विस्त उरुपरे- एको अद्वारीममोहस्तरिसमो अप्योरे दाँनु उद्यन्ते। छद्दि पञ्चपोहि पज्चपदो (१) निस्तो (१) निसुद्वो (१) ममा निस्त्रन पडिक्त्या (४) निस्त्रन गत्युगतिदेवे। त्यीनदद्विद् परिभिषय अते समा निस्त्रन गहा (५)। तद्यनतः। जेग गुणेण जाउन वद्वं त गुण पडिविज्य अप्यार्थ उद्यन्ता (६)। एव छदि अतेगमुद्देवेदि छिणिया त्यीनेदद्विरी सम्माभिन्छनुत्तसमा

पर गर भी गुगम ही है।

थार ने मामादनमध्यवद्धि और सम्यमिन याद्यक्षि जीग्रेस एक जीगरी अन्य इ. इ.र. अन्य पायामानसूत्रसार है ॥ १८३ ॥

त्रभ नम्य वहाँ स्थितिहा यान वाह पत्र जीत सामाद्रम्युणस्थातह हाज्ये रह समय अशाय दहन पर त्या सत्योम जत्यन हुआ और पत्र समय सामाद्रम्य ह सन्द्र सम्य १६वार दिया। जितीय समयम मिध्यात्यका जाहर नत्यद्वा प्राप्त हु॥। स्व १६को १२ त्यमान पारभ्रमण करक सत्यम त्यात्यक्षी हि।तिमे एक समय भवात्य दहन यह सम्य दरम्यक मनहा गया। हम प्रकार न तर त्याच हु॥। पुन मत्र और स्व १६वा ज्यान हम्या। हम जहार दा समयोग क्षम प्रत्यामहात्यु १४वाई का देश सम्य स्व वस्त्रमानहात्यु १४वाई का देश सम्य

न्द मन्द्रमण्डा सादी होता हुए हुए मन दूसन हुन मही। हां ही मन्द्रमण स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

गत्रक देवनिक

[ ९ა

असजदसम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अपमत्तसजदाणमतर देवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च णिय अतर, णिरतर ॥ १८२॥ सममेद ।

अनराणुगमे इचित्रेदि-अनरपराचम

एगजीव पहुन्त जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १८५ ॥

इदो १ अष्णाण गत्न पढिणियचिय व चर गुणमागराणमेनोमुद्दुचनस्वतमा। उक्कस्सेण प्रतिदोवमसद्युधत् ॥ १८६ ॥ अगरसम्मादिद्वस्य उच्छदे । त चहा~ एक्वा अद्यागनवर्ग्यमना द्वस्य

उररप्पो। छहि पज्ननिष्ठि पज्ननपदो (१) तिसमता (२) जिनुहा (३) दर्ग सम्मन पहिरण्पा (४) मिच्छन गदा अतिरिंग त्यीश्रनिष्टिंद परिशीम अत्र उत्तमम सम्मन्तं पहितप्पो (५)। स्टूर्मतर । छात्रस्थिपायमम पदममम्मनज्ञान मानव सनूच मरो बेदतर गदो। पच्चि अंतामुनुनिष्ठि उपाय पत्निरोधमसरपूप्यमन्त्र ज्ञादि । रूप्य

अमनवमस्यरहिले लहरं अभनवमयन गुलस्थान नह प्रत्ये गुलस्थान नह प्रत्ये गुलस्थानस्त्री स्वादियोग प्रन्तर शिवन बात होता है है नाना जीरोधी अवधा अन्तर मही है, निस्त्तर है।। १८७॥

यह सूत्र सुगम है।

१, ६, १८६ ]

उक्त गुणभानताले सीदेदियोंना एक जीवनी अपक्षा जगाय अ तर अन्त्रपूर्व

हैं ॥ १८५ ॥ क्योंकि, भन्य गुणस्थानका जाकर भार फाटकर उसी ही गुणस्थानका भाव हुए

क्योंकि, भन्य गुणस्थानका जाकर भार जाडकर देशी ही गुणस्थानका भाव हुए जीयोंका भन्तमुहुत भन्तर पाया जाता है।

उक्त जीरोरा उत्हष्ट अन्तर पत्थापमधानपुत्रश्च है ॥ १८६ ॥ इसमेंस पह बर्तावही अस्वतस्थाराचि शीवन उत्तृष्ट अन्तर वटन हुन माहर्थ अहारेस वर्षाम्हतियोंनी सन्तापारा वाह एक जीव द्याम उत्पन्न दुमा। छहा प्रधान योस व्यान हा (१) विभाग ४(४) विभुक्त हा (१) यरकस्थयम्बक्त क्रान्त

हुमा (४)। प्रभात् मिध्यारवका जाकर भन्तरका माज हा क्यांबहकी स्थितमान परिभागकर भन्तमें उपरामस्थाकरका माज हुमा (४)। इस क्कार भन्तर स्थ्य इमा। प्रधापाणामस्थाकरक कारमें ग्रह भावित्यों भवाण दर्श वर सासाहस्य स्थानका जाकर माम और भाव वहुंका गया। इस मकार पाव भन्तमुक्तीस क्षम दस्ता वयण मुत्ते किष्ण रह १ ण, पुघचणिदेनेणेव तस्त अवगमाडो ।

मञ्जामजनस्म उच्चेदे- एक्को अहारीश्रमोहसत्वर्शमाओ अष्णेदन स्वीत्रस्य उक्काच्यो वे माने गन्धे अन्छिद्ण णिक्सतो दिवसपुत्रनेण विसुद्धो वेदगमम्मन नजमः मञ्जम च जुगव पिडवरणा (१)। मि छन गन्णतिर्देश स्वीत्रहिदि परिभानेप क्षेत्र पदमनम्मन देनशञ्जम च जुगव पिडवरणा (२)। आमाण गन्य मन्ये देवा जादा। बीर मुक्तेहि दिवसपुत्रनाहियनोमानेहि य छणा त्यीवेदद्विडी उक्कस्मतर होदि।

पमनस्म उन्चेन पृक्षे अहारीममोहमतरिम्म्यो अप्योरेन व्योरमन्त्रमुन उद्यक्तो । गम्मादिमहारिम्या वेदगमम्मनम्पमन्तुग च तुगः परिप्रणो (१)। पुगे पमनो बारो (२)। मिच्छन गत्यतिरो त्योदिहिद् परिभ्रभिय पमना बारा। त्रद्वमनः (३)। मरो देशे बारो। अहारमहि नीहि अनामृह्नेहि ज्लिया त्यार्गिहरा सद्यक्तस्मन्तर । प्रमापमनम्म वि उद्यक्तस्मनः भाणिद् ।, निमाभागा।

'र्रेग्न-मूत्रमें 'दशान' पेमा यचन क्यों नहीं कहा '

ममापान---नहीं, क्योंकि, 'पृथक्तय' इस पदक निर्देशस ही उस दशावताध

कान हा जाता है।

न्यादर्श भयनागयन जीयका उर्तष्ट अत्तर बहुत है- माहनीयकमकी सहस्म अहरनयोका समायाणा काइ यक अया उद्शाजाय, स्वावित्यमें उत्यय हुआ। हा मान सबसे कह कर निकास आर दिवसप्रयक्तार जिलुद्ध हा यहकसम्यक्ता आर संस्मी रूपका कर साथ आत हुआ (१)। प्रधान सिम्यायका जाक सनरका प्राप्त हांसी बहुका स्थानसम्बद्ध वर्षा स्थाप कर अनमें आभायतासम्यक्ता और द्वानयका वर्ष साथ अत्य हुआ (२)। तुल सामादन गुणस्थानका जाकर महा आर द्वा हागया। सन अकार दा मुद्रन आर दियसप्यक्षायन अधिक दा मासस कम स्वावदकी स्थित स्वीती

स्वतास्त्रका ग्रन्थ जनर हाता है।

सारता यमनपयनका ग्रन्थ जनर कहत है- माहकमकी जहादग यहतियों से

सलायना कोई एक जन्य वर्ष तीय ज्ञान्ति मृत्यां ग्रेप्य हुंगा। तस्त्रा आहे

वर्ष जार रावा हा स्वकारमध्या जार ज्ञामन मुन्यांका का प्रभाग यात हुंगा।)।

पूर ज्ञामनस्त्र हुंगा (रं)। प्रधान मालगा वहा जावह जनरका यान हा स्वाक्षी

प्रशानक्ष्याय पर ज्ञामक जन्म यमनस्त्रत हुंगा। हम यहार जनरका प्रस्ति है।

हम्मनु संग जार राव हुंगा। हम यहार जाइ प्रभागीन करनाहुंगा। वर्ष स्वाक्षी

क्यांक्रमाच रहर क्लर राव हुता। इस्म महारख स्मावता अम्मनसंपत्दा ती एरहर वलद दहता चाहरू

क्टाइ, इमन ६ है। साम्यता नहीं है।

र्भतराश्यामे इत्यिवेदि अवस्यस्य र 1, 5, 264 1 199 1111 दोण्हमुवसामगागमतरं केविचर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णुम्कस्समोघ ॥ १८७ ॥ -- F बुदो १ एगममय पासपुधत्ततरेहि ओघादा भेदामामा । एगजीव पडुच्च जहण्गेण अतोमुह्त्तं ॥ १८८ ॥ सुगममेद । उक्तस्सेण पहिदोत्रमसद्प्रधत्तं ॥ १८९ ॥ त वहा-एक्को जण्णेरदो जहातीममोहमतरम्यजा त्वीवद्मणुगमुक्कणा। अहु-50 यस्मिओ मम्मत मजम च जुगा पढिरण्यो (१)। अणताणुरधी विमजास्य (२) べ दमणमाहणीयमुत्रमानिय (३) जन्यमचा (४) पमचो (५) जन्यमचो (६) अपूच्या (७) अणियही (८) सहुमो (९) उपनतो (१०) भूओ पिटिणियत्ता सुरुपे। (११) ; ; अणिपद्दी (१२) अपुन्ती (१३) हेट्टा पडिट्गाविदी स्थानदिद्विद अमिय अस्पाप मञ्जम पंडिविन्जिय पर्वररिजनो होर्ग अपूर्वामामगा जारो । स्ट्रमतर । तरो निहा स्त्रीवेदी जप्रवेदरूग और जिन्त्राचिदरण, इन दीनों उपशामदोशा जन्तर विजन बारु होता है ? नाना जीगोंरी अवदा जपन्य और उत्हट अवर जीपक समान है ॥ १८७ ॥ पर्वोक्ति,जयन्य अन्तर एक समय और उत्तर प्रमूपक्ष व हु, हुन हा अवसा مين भोधस इनमें कोइ भद्र नहीं है। उक्त जीरोंस एक जीरसी अवेधा जयन्य अन्तर अन्तर्भुत है ॥ १८८ ॥ cf यह नृत्र मुगम है। σľ उक्त बीरों हा उत्कृष्ट अन्तर पत्यापमञ्जयपुर्य है ॥ १८९ ॥ जल-माहरमंत्री भट्टाइस प्रश्तियाँची सत्तावारा बाह एक धन्य यहा जाह स्रोधेदी मनुष्योंने उत्पन्न हुआ भार भाड वपना हाबर सम्यक्त आर सपमदा पढ माध 75 मान्ते हुमा (१)।पथान् भन तानुबन्धा वनायका विसयाधन कर (२) दरानमारनायका

उपराम कर (३) भग्रमसामयत (४) यमसामयत (५) भग्रमसामयत (६) भग्रकरक (३)

भनिपूर्विकरण (८) स्ट्रमसारपराव (९) भार उपपान्तकस्य (१०) हाहर पुत्र-प्रतिनिश्च हा स्ट्रमसारपराय (११) भनि हालहरण (१०) भार भगूबकरणसम्बन्ध हा (१३)

E.

पयलाण प्रेष वोन्डिण्णे मदो देवो जादो। अहवस्मेहि तेरसतोमुहुनेहि य अपुन्तकरणद

सत्तमभागेण च उणिया सगिहिदी अतर । अणियहिस्य वि एव चेव । णविर वार अंतोमुहुत्ता एगममओ च वत्तव्यो I

दोण्ह सवाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पडु॰ जहण्णेण एगसमय' ॥ १९०॥

सगममेद ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १९१ ॥ अप्पमत्तरभीवेदाण वासपुधत्तेण विणा अण्णस्स अतरस्य अणुवलभादो !

एगजीव पहुच्च णात्थि अतर, णिरतर' ॥ १९२ ॥ सगममेद ।

पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी और्घ' ॥ १९३॥ भन्तर रूप्य हुआ। पाछ निद्रा और प्रचलारे यथ विच्छेद हा जान पर मरा और री

नागस हान भपनी स्थितिप्रमाण उत्रुष्ट अत्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भा सी मद्रारमे भन्तर हाता है। यिशय बात यह है कि उनमें तरह अन्तमुहुतींक स्थानपर वार्ष भ तमुद्भत भीर एक समय कम कहना चाहिए।

हागया। इस प्रकार आउ वर और तेरह अतमुहूर्तीस, तथा अपूरकरण कालक सात्र

सारदी अपूर्वराण और अनिष्टतिकरण, इन दोनों क्षपकोंरा अन्तर कितन कर

होता है ? नाना जीगोंकी अवेशा जघन्यमे एक मनय अन्तर है ॥ १९० ॥

यह सूच सुगम है। मीरेरी अपूर्वसण और अनिश्वतिकरण क्षप्रतीरा उरह्नष्ट अन्तर वर्षप्रभाग दे ॥ १९१ ॥

क्योंकि, अप्रमत्तमयन स्त्रीपदियाँका व्यव्धक्त्यक अतिहिन्त आय अतह नहीं पाया जाता है। ण्ड बीरद्य अपना उक्त टानों गुणस्थानमर्था बीरोंसा जन्तर नहीं है, निरनर

દેશ શ્વરા यह सूत्र स्माम है।

दुरुवर्गान्योवे विच्यार्वाटयासः जन्तर जोषकै समाव है ॥ १९३ ॥ र इस भारत निवास स्वया महानह नव्यास न हर १,४

१ इक्त भारतसम्बद्धाः विरुद र वद्याद प्रति मान्य अन्ति में मि, है, है

OFFICE STREET ST.

हुदो १ णाणाजीय पहुच्च अंतराभावेण, एगजीवविसम्यअंतामुहुत्त-देव्यवेच्छाबद्धि

त्वमतरहि य तदा भेदाभावा । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमतर केवचिर दे, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय' ॥ १९४ ॥ सुगममेद ।

उकसोण पलिदोवमस्स असरोज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ प्गजीव पहुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्स असखेग्जदिभागो. तोमुहृत्त' ॥ १९६ ॥

एद वि सुवेहि ।

उक्करसेण सागरोवमसदपुधत' ॥ १९७ ॥

त जहा- एकरो अष्णवेदो उवसमसम्मादिष्टी मामण गत्ण मामणदाण गगा मओ अस्य चि पुरिनवेदो जादो । सासणगुणेण पगसमप दिहो, विदियसमय मिष्टच पर्योकि, नाना जीपॉकी भएशा भन्तरका अभाव द्वानग, एक जीवकी अपशा त्राप्त अत्तमुद्भन और उत्हर इंछ बम दा प्रयासंड सामरापम अन्तर्दा अवसा भागमिष्याद्यक्षि भागरम पुरुषवरी मिध्याद्यियां भन्तरमें बाद भद नहीं है।

पुरुषदेरी मानादनमन्यग्दाष्ट आर मन्यग्मिष्याद्यार्थयास अन्तर किनन कान होता है ? नाना जीरोंरी अपेक्षा जपन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९४ ॥

उक्त जीवोंवा उत्कृष्ट अन्तर पत्थोपमध्य अनल्यावर्श भाग 🕻 ॥ १९५ ॥ पुरुषदेरी सामादनमम्पन्दिष्ट और सम्यामिष्यादिष्ट जीराँचा एक जीरकी अरक्षा

जपन्य अन्तर प्रमाय पत्योपमका अमरपावचा भाग और अन्तप्रहत है॥ १०६॥

उक्त जीवींका उत्कृष्ट अन्तर मागरीपमञ्जूष्यक्त है ॥ १९७ ॥

अस- अन्य वेहवाला एक प्रथामसन्याहाए और सासाहत गुणस्थावन आहर, सासाहन गुजस्थानके कालमें एक शमय अवस्थित रहने पर पुरस्करी शासा अर लालाक अन्यानक साथ पक समय रहिमाचर हुआ। विसीय समयम विम्यानका सासारन गुजरधानके साथ पक समय रहिमाचर हुआ।

क प्रकार पति अप देव प्रश्त्यावस्थ्यसाना-सर्देशिय । स. १६. ६. ६ f tiega eleftetentatatalla 18 f'e

too 1 द्यस्पद्रागमे जीवद्राणं

पयलाण यथे बोच्छिण्णे मटो देवो जादो। अङ्घरसेहि तेरमतीमुहुत्तेहि य अषुन्यकरणदाः सत्तमभागेण च उणिया सगहिदी अतर । अणियहिस्य वि एव चेत्र । गतिर तान

जहण्णेण एगसमयं ॥ १९०॥ सगममेद ।

अन्तमुद्धर्त और एक समय कम कहना चाहिए।

यह सूत्र सुगम है।

यह सूत्र सुगम है।

४ पुनदपु मिथ्यान्द्रे सामा यनत्। स सि १,८

है ॥ १९१ ॥

पाया जाता है।

है ॥ १९२ ॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १९१ ॥

पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १९३॥ अन्तर लब्ध हुआ। पोछे निजा और प्रचलाके प्रधानिच्छेद हो जाने पर मरा और देव होगया। इस प्रकार आउ वप और तेरह अन्तमुद्धतींस, तथा अपूरकरण-कालक सातव भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्दृष्ट अतर है। अनिवृत्तिकरण उपशासका भा हसा प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष बात यह है कि उनके तेरह अन्तमुद्धतींक स्थानपर वारा

होता है ? नाना जीगेंकी जवेक्षा जयन्यसे एक समय जन्तर है ॥ १९० ॥

दोण्ह सवाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुज्व

अप्पमत्तरथीनेदाण वासपुधत्तेण निणा अण्णस्य अतरस्य अणुनलभादो । एगजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर' ॥ १९२ ॥

स्त्रीनेदी अपूर्वकरण और अनिराचिकरण, इन दोनों क्षपत्रोंका अन्तर क्तिने काठ

स्तीनेदी अपूर्वकरण और जिन्द्रचिकरण क्षपकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथमत

क्योंकि, अप्रमत्तस्यत स्त्रांविदियोंका चप्रपृथक्त्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं

एक जीरकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंका अन्तर नहीं है, निरन्तर

३ एस्जीव प्रति नास्य तस्य । स सि, १, ४

पुरुषनेदियोंमें मि॰यादृष्टियों हा अन्तर ओघक समान है ॥ १९३ ॥ **१ द्व**यो भवस्यानानाजीवापक्षया जयायनेस समयः। सासि १,८ २ उत्स्वेंग वर्गायस्थ्यम् । स नि १,८

[ 4, 4, 15

सगममेद ।

अंतोम्रहुत्ता एगममओ च वत्तव्यो ।

इरो १ णाणाञ्चीत पदुच्च अंतराभारेण, एगाञ्चीवित्रमयअंतामुद्रच-दयन्येच्छाराहु-सागरोवमवरेटि य वटा भेदाभाजा ।

t, s, tso 1

सुगममेद ।

सासणसम्मादिहिसम्मामिच्छादिद्वीणमतर देवचिर दालादा होदि, णाणाजीव पडुच्च जहरूपेण एगसमय ॥ १९४ ॥

अंतराष्ट्रगमे पुरिसन्दि-अनरपहत्त्वण

[ tot

उकस्सेण पिटदोवमस्स असक्षेज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ एद वि गुगम । एगजीव पहुच्च जहण्णेण पटिदोवमस्स अमस्रेज्जदिभागो.

अतोमुहुत्त ॥ १९६॥ यद पि सुरोह ।

उक्करेसेण सागरोवमसद्युभतं ॥ १९७ ॥ त बहा- एक्ट्रो अव्यवेदा उवतमगम्मादिद्वी मामण गत्य मामषद्वा एका समञ्जा अधि ति पुरिमवेदो जावे। सासणगुणण एगसमय दिद्वा, विदियसमय विद्वात पर्योक्त माना आर्योको भगरा भनारका भनाय हानार, एक आंवरो भागा

जपन्य भन्तमुह्न और उत्रष्ट दुए बम दा ध्यामढ सामायम मन्तरको भयका भाषांमध्यादरिक भन्तरस युव्यवदी मिध्यादरियोक भन्तरमे कार्र भद बहाँ है। पुरुषदेरी मामादनम्पादरि और सम्यामध्यादियोक जन्तर दिन्त बान देशों हैं निमा जीवोंही अपेक्षा जपन्यमे एक समय जन्तर है।। १९४।। यह स्वस्तुत्तम है।

यह एक भी सुगम है।
पुरुषरेरी मामाइनमस्पारिष्ट और सम्पीत्रभ्यादृष्टि जीवोका एक जीवकी जदजा जयन्य जनत प्रमाज स्वीत्मका अमरयावती भाग और अन्तदृष्ट् है।। १०६।। यह रह भी सुराथ है।
अर्क जीवोका उत्कृष्ट अन्तर मामारेयमग्रतपुष्टन है।। १९७।।

उक्त जीवोंका उत्हेष्ट अन्तर पत्योपमका अमरप्यातशं भाग 🕻 ॥ १९५ ॥

अस- मान पहचारा एक उपरामसामाग्रीह जीव सासाहन गुनस्थानने जावर, सासाहन गुनस्थानक वालमें एक समय अवाहाव रहने पर पुरवनहा हासदा अन् सासाहन गुनस्थानक साथ एक समय हहिमाचर हुआ। जिलीव समयने जिल्लाकर

विदियसम्प मदो देनेसु उपरणी। एव निसमक्रगमागरोत्रमनदपुपत्रसुद्रकस्मतर हारि। सम्मामिच्छादिद्विस्स उच्चेदे— एउटो अद्वागीममनहिमाओ अण्णेदा दस्स जवरणो । छात्र पञ्जनीति पञ्जनयदो (१) निमनो (२) निमरो (३) सम्म

उवराणो । छहि पञ्जनीहि पञ्जनयो (१) रिस्पतो (२) रिसुदो (३) मम्मा मिच्छन पडिराणो (४) मिच्छन गत्गतिहो समिद्विट परिभिष्य अत सम्मानिच्छन गदो (५)। छद्रमतर । अण्णगुण गत्ग (६) अण्योदे उरराणो । छहि अतेष्रहुनहि क्षण सागरो रामसद्वपुष्यक्षुक्रस्मतर होदि ।

असजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदाणमतर केविर कालादो हेदि, णाणाजीव पडुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥१९८॥

सुगममेद् ।

एगजीवं पहुच जहण्णेण अतोमुदुत्त ॥ १९९ ॥ एद पि सुगम ।

जाकर अन्तरको प्राप्त हुआ। पुरुषेवदकी स्थितिप्रमाण परिश्रमण करके आयुक्ते अतर्ने उपरामसम्पर्करको प्रदेश कर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुना। पश्चात् वितीय समयमे मरा भीर देवाँमें उत्पन्न हुआ।स्स प्रशार उक्त जीवाँका दो समय कम सागराम उत्पर्यक्त्य भन्तर होता है।

पुरावेदा सम्यग्निष्यादष्टि जीवका उत्तर्थ अन्तर वहते ई- मोहकारी सद्वारंत मठितयाँकी सत्तावारा कोई पर अन्य वहीं जीव, देवोंमें उत्तय हुआ, वर्षे पर्यान्त्रयाँसे पर्यान्त्र हों (?) विश्वास के (२) विश्वास के (दो विश्वस हो (दो क्षायानिष्यात्वरा प्रान्त हुमा (४)। पद्यान्त सिम्यानिष्यात्वरा प्रान्त हुमा (४)। पद्यान्त सिम्यानिष्यात्वरके प्राप्त हुआ (१)। इस प्रवार अन्तर रूप हागय। उत्तरावान्त्र मन्त्र मन्त्र हुमा (६) अन्य वेद्मे उत्तयन हुआ। इस प्रकार व्यवस्त्राव्यान्त्र सम्यान्त्र स्वार्य सम्यान्त्र होता है।

अस्पतनम्बग्दारियं लेसर अप्रमत्तम्बत गुणस्थान तक पुरुषोदी जीताँहा अन्तर क्रिक्ट सछ होता है ? नाना जीतीरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निस्तर है ॥ १९८ ॥ यह सद सुराम है। उक्त गुणस्थानर्गी जीतीका त्रयन्य अन्तर अन्तर्भुद्देत है ॥ १९९ ॥ यह सद स्वामी सुराम है।

१ अवरण्यस्यस्यायस्यानानानां नानासीसरद्भाः साल्यन्तस् । छः वि १, ४ १ वृक्ष्मात् यति सभवनाननुष्टते । छः वः १, ४

डक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त ॥ २०० ॥

अमजदमन्मादिद्विस्म उच्चदे- एउटो अहावीममतरिम्मओ अन्यदेग दासु -उत्तरण्यो। छहि पञ्चचीहि पञ्चचयहाँ (१) तिस्सता (२) तिरहत (३) वदमानस्मच पढितप्या (४)। मिच्छच मत्युविरा मतिर्हिदि भिष्य अत उत्तरमसम्मच पहितस्या (५)। छावछियारमेसे उत्तरममस्मचनाले आमाग गत्य मगे देसा उद्यच्यो। पनिह अवाधुद्वचिह उण मामोत्रसम्बद्धप्रचमतर होदि।

संजनमञ्जस्म उच्चेद- एकरे। अष्णेरदो पुतिमेरदेशु उररच्या । व मान गर्मे अध्यिद्व णिक्खतो दिवसपुधनेण उत्तममस्मन्त सनमासनम् च जात्र पहित्रच्या । उरममसम्मनदायः हावलियात्रा अस्यि चि सामण गदा (१) मिच्छन गत्रुव पुरिस्वद द्विदि परिभमिष अस मुण्लेस उदाच्यो । यदरराणिजा हारण मत्रमासनम् पहित्रच्या

हिर्दि परिभमिष अत मणुतेसु उवरण्यो । वद्रराणिज्ञा हार्या मजमामजम पहिरण्या (२)। लद्भतर । तदा अप्यमचा (३) यमची (४) अप्यमचा (५)। उर्गा छ अवामुदुचा । एर बोर्ड मानिहि तीहि दिरमहि एक्सरमहि अवामुदूचहि य उणा पूरिम वरिहेदी उक्सस्पतर होहि । किंधारण अतरे लद्द मिष्छच णर्मा अप्याबस्मु व

अमयनादि चार गुणस्यानवर्ती पुरुषादियोगा उन्द्रष्ट अन्तर मागगपमञ्जन प्रथक्त है ॥ २०० ॥

स्वयतसम्पर्दाष्ट पुन्तपूरी जीवना उत्तर धम्तर बहन ह- माहबर्धनी भद्रातम् महित्यांनी स्वायाला बाह वक भन्य वर्षी जाव द्वामें उत्तरम् हुना। छही व्यक्तिकार्य प्रयान हो। ११। विधास ७ (०) विगुद्ध हा (३) पद्रक्तास्परावर्ग प्राण हुभा (४)। प्रधान स्वित्यादवर्ग जावर अन्तरका प्रधान हु। भवारी व्यक्तिमाण वरिध्यमण्डर अन्तर्य वर्णान सम्पर्त्तरका जावर हुना (०)। उद्याससम्पर्दायन बालमें छह भाषांवर्या अवहाद रहव यर सारावद्यका जावर सरा और क्योमें उत्पान हुमा। हार प्रवास पानस्कृतनी स

यद तातात्त्रकर आकर मदा और क्यों जाया हुआ। १२ महार योच आका-हुकी व कम सामरामदात्वराथकत तुम्यदंगे आध्यकतास्थराह जीयोक अला हाता ह। सर्वात्त्रकर पुरुष्यों जीया के उद्देश भावत कर के दिन को यद वार्त जीय पुरुष्योद्धीं जया हुआ। १३ मात्र मात्र हुआ। ३० प्रत्य क्षण के उपराक्षमत्त्रकर कार्त्रों तुम्पारियो रही तब मात्राह्मयुष्यभावका पान हा। १ मिन्यमचक जाकर तुम्पार्थ हिर्मितमाल परिप्रमण्ड भावते मुण्याम ज्ञाय हुआ आर १ तृम्यद्व अलाव स्वतं (३) मम्पार्थि (४) भार भामकास्य मुना (४)। विमे ज्ञायक जाकर स्वतं (३) मम्पार्थि (४) भार भामकास्य कृता (४)। विमे ज्ञायक अलाव स्वतं (३) मम्पार्थि (४) भार भामकास्य कृता (४)। विमे ज्ञायक अलाव स्वतं (३) मम्पार्थि (४) भार भामकास्य कृता (४)। विमे ज्ञायक अलाव स्वतं (३) मम्पार्थि (४)

nor outstand et biogre un inculient d'Ales bon nort à

उप्पादिदो ? ण एम दोमो, जेण कालेण मिच्छत्त गत्ण आउअ बीपय अन्तरह उत्रवजनिद, मो हाला भिज्याणहालाहो मखेजनगुणी नि हर्ड अणुप्पाइटनाटा। उत्रिक्त पि एद चेय कारण वत्तव्य । पमत्त-अप्यमत्तमज्ञाण पविद्विययज्ञत्तमगी । गर्वारे क्सिप जाणिय उत्तब्य ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिर कालाटो होदि, णाणाजीव पद्चन्च ओघं ॥ २०१ ॥

सगममेड ।

एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहृत ॥ २०२ ॥ एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण सागरोवमसद्पुधत्तं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया. इसना क्या कारण है ?

समाधान-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जिस काटसे मिण्यात्यको जाकर बीर बायुको वाधकर अन्य बेदियाँमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाल कालस सस्यातगुणा है, इस अपेक्षासे उसे मिष्याहामें छे जाकर पून अन्य बेहियाँमें नहीं

उत्पन्न कराया ।

ऊपर्के गुणस्थानॉम भी यही कारण कहना चाहिए। पुरुपवदी प्रमचसवत और अप्रमत्तस्यताँका भा अन्तर पचन्द्रिय पर्यान्तकाँके समान है। केगल इनमें जो निर्हणता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुपवेदी अपूर्वररण और अनिशक्तिकरण, इन दो उपणामझींका अन्तर कितन काल होता है ? नाना जीनोंकी अपेशा इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओपके समान

है॥ २०१॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीगोंरा एक जीगकी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्मुहते हैं ॥ २०२ ॥ यह मत्र भी मगम है।

उक्त जीगोंका उत्कृष्ट अन्तर मागरोषमगुतप्रथक्त है ॥ २०३ ॥

१ द्वाराज्यस्थानानानानाम्या श्वाम्यवत् । स वि । ४ २ ण्ड्यांत प्रति चक्त्येनान्तपुरतः । सः छि १, ४ १ उन्दर्भ सामध्यमस्त्रम्थन्तम् । सः ति १,८

त बहा- एक्को अहारीममत्तरिम्मओ अण्णवेदो पुरिमवेदमणुसेसु उववण्णो अह्वतिस्त्यो जादा। मम्मल मजम च जुनर पिडरण्णा (१)। अणताणुविध विस्तोह्य (१) दमणमोहणीयमुबनामिय (१) अपमणो (१) अपमणे (१) अपमणे (१) अपमणे (१) अपमणे (१) अप्रत्यो (१०) पाडिणियणो सुद्देशा (११) अण्विद्देश (११) अण्वेत्र (११) (११) अण्वेत्र (११) (११) (११) (११) (११) (११) (१

दोण्ह स्रवाणमतर नेविचर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एग्समयं ॥ २०४॥

सुगममेद् ।

यह सुत्र सुगम है।

जेसे- माहकसरी अट्टाहम महतियाँकी सत्तावाला कोह एक अपवेदी जीव पुरुषेवरी मनुष्में उत्पन्न हुना। आह तपका होकर सम्पन्स्य और स्वमको एक साथ प्राप्त हुमा (१)। अन्तानुष्य पीना विस्ताजन कर (२) दरानमाहनीयका उपरामन कर (३) अप्रमत्तस्यत (४) प्रमत्तवस्य (१) अप्रमत्तस्यत (६) अप्यक्त्य (७) अनिष्ठतिकरण (८) सहस्रताम्यर्या (१) उपराग्तकश्य (१०) पुत टाटेक्ट सूक्ष साम्पर्य (११) निवृत्तिकरण (१२) अपुग्तरण (१३) होता हुमा नीच गिरकर अन्तरका माह हुमा। सागरेपामतस्यप्रम्त्यमाण परिभ्रमण कर इन्हरस्येद्दकस्यमस्यी हानर स्वमको प्राप्त कर अपुवक्षणस्यत हुमा। इस प्रमार अन्तर लग्ध हुमा। इसके अरर का कथन पर्वाद्व गेल सामान है। इस प्रमार आट प्रण्येत प्रमाहतींस अन्तर्का माह स्वप्त हुमा। एत्येत्र अपुक्तण उपरामक्का अन्दर अन्तर हाता है। अनिवृत्तिकरण उपरामकका भी हसी प्रवार अन्तर कहना चाहिए। विरोध बात यह है हि नाड वर्ष शै।

पुरुषरेदी अपूर्वराणमयत और अनिञ्चनिरराणमयत, इन दोनों धपद्मेंद्रा अन्तर क्तिन बात होता है ? नाना बीरोंरी अवेदा वपन्यन एक समय अन्तर है॥२०४॥

र द्वया अवस्थानानाजीवापेश्रया जयन्यन ह समय । स सि १, ८

### उक्करसेण वास सादिरेयं ॥ २०५ ॥

त जहा- पुरिसारेदेण अपुट्रमुण पडित्रण्णा सन्ते जीता उत्ररिमगुण भग। अतरिदमपुट्रमुणद्वाण। पुणो छमानेसु अदिन्स्तेसु मच्चे इत्यिनेन्ण चेत्र स्वरण सेंद्रिमारुदा । प्रणो चत्तारि वा पच वा माने अतरिद्रण खबगुर्मेद्र चडमाणा णरुमय वेदोदएण चढिडाँ । पुणो नि एक्कन्डो मामे अतिरहण इत्थिवेदेण चढिला । एव मसव वारमित्यि-णञ्जमयोदोदण्ण चेत्र रातगर्माद चढातिय पच्छ। पुरिमोदोदण्ण सागर्मार चिंद्रदे वास सादिरेयमतर होदि । कुटो ? णिरतर छम्मामतरस्य जमभवादी । एवर्मण यद्विस्म नि वचव्य । रेमु नि मुचपोन्यएमु पुरिमरेदस्मतर छम्मामा ।

एगजीव पडुच्च णित्य अतर. णिरतर ॥ २०६ ॥

कुटे। १ खनगाण पडिणियचीए असभना ।

णउसयनेदएसु मिच्छादिद्रीणमंतर केनिचरं कालादो होदि, णाणाजीन पद्म णीत्य अतर, णिरतर ॥ २०७ ॥

उक्त टीनों अपरोंसा उरहुष्ट अन्तर माधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जैस-पुरुषाद्दर द्वारा अपूर्वेकरणक्षपक गुणस्थानका प्राप्त हुए सभी जार क्रपन्के गुजस्वानीको चेरे गए और अपूत्रकरणगुजस्थान अ तरका प्राप्त हागया। पुन एड मान व्यतात हा जान पर सभा जान स्नावदूर बारा हा क्षपरथणा पर माहद हुए। पुनः चार या पात्रः मासका अन्तर करके नपुसकादक उदयसे कुछ जात्र शपकथणापर चहे। पुनः एक दा माम अन्तरकर कुछ जान व्यानदक द्वारा श्रवकाणीपर चहे। स मकार संस्थात बार त्यावद आर नपुमकवदके उदयम हा शपकश्रणीपर चढ़ा करक पींछ पुरुपादक उदयम क्षपकथणी चढुनपर माधिक धप्रमाण अतर हा जाता है, क्याँकि, निरन्तर छह मामक जनगम अधिक अन्तरका होता असम्मन है। इसी प्रकार पुण्यारी यांबर्शनकरणश्चरका मा अन्तर कहना चाहिए। क्रितना हा मूलपाधियाँमें पुरस्यर्का दत्हर बन्तर एहं मास पापा जाता है।

दोनों क्षप्रसेंस एक जारकी अपना अन्तर नहीं है, निगन्तर है ॥ २०६ ॥ क्योंहि, भवहाँका पुन शीटना वसम्बद्ध है।

नपुमक्षीद्योंमें मिन्याद्यश्च जारोंका अनुर किनने काउ होता है। नाना बोरोंसे नपना नना नहीं है, निरना है ॥ २००॥

र व्हारं र व्हार राज्य स्थान विकास रे <del>राज्यात्र विवायन स्थान का वर्षात्र विवास विवास</del>

सुगममेद ।

एगजीव पद्धस्य जहण्णेण अतोमुहुत्त<sup>'</sup> ॥ २०८ ॥ एद वि सुगम ।

उनकस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ २०९ ॥

त्त ज्ञपा- एक्स भिच्छादिद्वी अङ्कातीससतराम्मओ सचमपुढवीए उपवण्णो । छोहे पञ्जचीहि पञ्जचपदो (१) भिस्सतो (२) मिसुदो (३) सम्मच पडिविष्ट्य अतिरित । अयमाणे मिच्छच गत्ज (४) आउअ यथिप (५) भिस्मीमय (६) मदो तिरिक्सा जादो। एव छोह अतामुद्रचीह उणाणि तेचील सागरीपमाणि उक्कस्सतर होदि।

सासणसम्मादिहिषहुडि जाव अणियहिज्वसामिदो ति म्लोघ' ॥ २१० ॥

यह सूत्र सुगम है।

एक जीरनी अपेक्षा नपुनस्येदी मिथ्यादृष्टियोसा जवाय अन्तर अन्तर्भहूर्त है।। २०८॥

यह सूत्र भी सुगम है।

एक बीररी अपेक्षा नवुमरतेदी मिथ्यादृष्टियोका उरहृष्ट अन्तर इक रम तेतीम सागरायम है ॥ २०९ ॥

जल-माहबमनी अहारस महतियाँकी सत्तावाल कोर एक मिण्याद्यश्चिताय सातवीं कृपियोंने उत्तव हुना। छहाँ प्याप्तियाँस प्रयाप्त हो (१) विभाग ले (२) यिनुद्ध हा (२) सम्यस्त्वको प्राप्त हाकर अन्तरको प्राप्त हुमा। आहुके सन्तर्वे निष्णात्यको प्राप्त हाकर (४) असुक्ते याथ () विभाग ले (६) मरा थार तिर्वेच हुआ। इस मना छह अन्तमुहताँस थम तेतीस सागरोपमकाल नपुमक परी निष्णाद्यक्ति । उत्तरु अत्यत हाता है।

सामादनसम्पद्धिस लेरर अनिश्विरण उपद्यामक गुणस्थान वर नपुमरपदी जीवोंका अन्तर मुरोपके समान है ॥ २१० ॥

<sup>।</sup> पुत्रजीके प्रति ज्ञापनीतालपुर्दते । सः ति १ ८ १ जन्मेच वर्षाक्ष सागापनाचि रक्षोतानि । सः ति १ ८ १ साझा-तसम्बन्धस्यवर्गिक्षस्यम्यानानां सामा योगन् । सः ति १,८

हरो है नायानामा विद्वास जानाओं वर्षण अरुगेन स्वत्यक्ष , उक्कास प्रान्तम अरुग्य क्षिण पानिशेशमा अरुग्य के प्राप्त कर कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप्त कर के प्राप

कर्त के के के करने पारसदेश किया गामिश हो से बाह्य के नहीं भक्त व क क क क हत् है। का इस का इस सामा है। स्वता का नाम की लाह जा नाम की ली क्रम कर्मा १ र रहे सह अहे मार्ग साम साम सह क्रम कर हुन हम नहीं है n nows of a rife herein the titlet will at a describe २००१४ व्यक्त १२ चक्र स्थल्य शीलाय इ. एक श्रीकी मशी वस्तर करी then the the plie tell as been as a property ब्ला मात्र करण है। इन १२ क्षेत्र ११ हो। हो। साम की सामाय उठा नाना है सकी who was a first and ever the the wall state of the In the arms on a st to still the third will not the Can have a some wright all paint fixed appells 664 man & the state of the traffic the first middle ware a transfer of the second of the second of the second www.nn. - -- sox ters a storie softwa tillag y tag " warmen I I where a had to be considered west at mine was to so so may did also give fill first of free at a some a soft of a result

दोण्ह स्वराणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसम्परं ॥ २११ ॥

सुगममेद सुच ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१२ ॥

इदो १ अप्पसत्धवेदचादो ।

एगजीव पहुच णत्थि अतर, णिरतर ॥ २१३ ॥

सुगममेद ।

अवगद्वेदण्सु अणिपट्टिज्वसम-सुहुमज्वसमाणमतर केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २१४ ॥ मणमेर ।

उक्करसेण वासपुधत्त ॥ २१५ ॥

कुदो १ उदसामगचादा ।

नपुतकरेदी अपूर्वकरणसपत और अनिष्ठविकरणसपत, इन दोनों धुपकोंका अन्तर कितने कारु होता है ? नाना जीगेंकी अरेबा जयन्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ यह एव सुराम है !

उक्त दोनों नपुनकरेदी ध्रपत्रोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षप्रयक्त है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अमरास्त पेर है (और अमरास्त पेरसे सपक्रमेणी चढ़नेवाके श्रीव बहुत नहीं हात)।

उक्त दोनों नपुमकरेदी धपकोंका एक जीवकी अपेधा अन्तर नहीं है, बिरन्तर

है॥ २१३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपगतवेदियोंने अतिश्वविकरण उपग्रामक और सम्मताम्पराय उपग्रामकोंच्य अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जपन्यमे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥

द्वारक्षाः यहसूत्रस्यस्यम्

यव चर्नाम व उक्त दोनों अवगवर्तरी उपदामझेंका उत्कृष्ट अन्तर वरपूथक्त है ॥ २१५ ॥ क्योंकि, ये दानों उपसामक गुणस्थान हैं (भीर भीपमें उपसामकोंका हतना ही उत्कृष्ट अन्तर बतलाया गया है)।

१ द्वा क्षप्रयो कादेरवर्। स ति १ ८

१ अन्गरदेरेतु अविद्विवादसस्यवपृथ्वसाध्यस्यव्यवनाथानाजीरात्वदासादान्त्रस्य । स वि १ ०

मदिअण्णाणि सदअण्णाणि विभगणाणीः मिच्छादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुब्ब णि अतर. णिरतर' ॥ २२९ ॥

अच्छिष्णपत्राहत्तादे। गुणमक्तीए जभावादो ।

सासणसम्मादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव

पहुच ओर्घ ॥ २३० ॥ दुदो ? जहण्यु स्टर्मेण एगममय पिलदो रमामखे अदिभागेहि माधम्मादा ।

एगजीवं पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ २३१ ॥ उदो ? णाणतरममणे मम्मणविणामादो ।

आभिणिवोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असजदसम्मादिट्टीणमतर के उचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्य अंतर, णिरतर ॥ २३२ ॥

गुनिमार्गणाके अनुरादमे मत्याती, अतातानी और रिभगजानी आरोमें मिथ्यार्राष्ट्रयोग ान्तर क्तिने काल होता है ! नाना जीगोंगी और एक जीगरी अपश जन्तर नहीं हैं. निरन्तर है ॥ २२९॥

क्योंकि, इन तीनों अञ्चानपाल मिथ्याद्योष्ट्योंका अभिच्छन्न प्रमाद हानत गुन स्थानके परिवयनका बनाव है।

तीनों अज्ञानताले मामादनमम्यग्दृष्टियोंका अन्तर क्रितने काल होता है! नाना जीगोंकी अपेजा अन्तर ओपके समान है ॥ २३० ॥

क्यांक, जधन्य मृतर एक समय और उत्रष्ट अतर प्रत्यापमक असल्याती भागको थए स समानता है।

तानों अञ्चानमार्त्र मामादनगम्यादृष्टियोंका एक तीक्की अपेका अन्तर नहीं है। निगनर है ॥ २३१ ॥

कर्गेहि बरुपण हिए जानवार बानोंस भिन्न बानोंका बाग हान पर विशेषण मायवाद्य विनाग हा जाता है।

वर्गनिर्वशिवस्तान, वृतदान वीर वर्गवित्रानशासमें वसपनमम्परशृशीम बल्य दिन्त राउ होता है? नाना वीसादी प्रपता तत्तर नहीं है, निम्नर है ॥२३२॥

६ व ५ तर जाम प्रवासन हुन अने भिष्य ने पूर्व १० जानक वाल्य स्वास्त्र स्वास्त्र स्वास्त्र है। र स र नाम्र अनीवार व प्रशासना द्वर्शन शि रा र

441 340 -418 11 14 क न्यांच कर कर वा बना बना व प्रत्य के तालकात बन प्रवासी की कि के इते ! सन्यमतमिरिष्ण्यपग्रहत्ताते । एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ २३३ ॥

व जहा- एवा जसजदमम्मादिष्टी सनमान्त्रम पडिउण्णे। वत्य सब्बलहुमती-मुद्दुसमन्द्रिय पुणा वि असजदसम्मादिष्टी जादा। लद्दुसतामृहुत्तमसर।

उक्स्सेण पुव्यकोडी देसूण' ॥ २३४ ॥

त बहा- वा चोई बीरो अहारीसमतरिमओ पुन्ररोडाउद्विदिमण्णिसम्बुच्छिम-पन्वनएस उववच्यो । छद्दि पन्नचाहि पन्नचपदो (१) क्सिनता (२) सिनुद्धो (३) वदममम्मन पडिरच्यो (४) अतामुद्देनच सिनुद्धो सजमासवम नत्वनतिदो । पुन्य स्विद्धास्त्र मदमामवममणुपालिस्य मदा देवो वादो । छद्द चदुदि अतोमुद्देनदि छणिया पुन्दराडी अन्तर ।

ओधिणाणिश्रसवदसम्मादिहिस्स उच्चदे- एरो श्रहानीससतरिम्मओ साण्य मम्बुख्डिमपउवत्तरम् उत्ररुणो । छहि पज्वत्तीहि पज्नतपदी (१) निसतो (२) विसुद्धा (३) वेदनमम्मत्र पढिरण्या (४)। तदा अनामुद्वयण ओधिणाणी जादो ।

पर्योषि, तानौ प्रान्यार असयतसम्यग्दद्वियोका सवकाल अविच्छित्र प्रयाह रहता है।

र्वानों जानशले अस्पतसम्यग्दाष्टेयों हा एक जीवही अपेक्षा जपन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है ॥ २३३ ॥

जस-एक अस्वयतसम्बन्धः चीव संवमासवमनो मान्त हुमा। यहा पर सर्वे रुपु अतमुद्धत नाल रह नरके हिर भी अमयतसम्बन्धाः होगया। इस प्रकार अन्त सुहत्तप्रमाण अन्तर रुप्य हुद्या।

उक्त जीगोंश एरू जीवनी अपेका उत्कृष्ट अन्तर इछ कम पूरेरोटी है॥२३४॥ माह्यमनी अट्टाएस प्रश्तियोंकी सत्तावाला कार्र जीव प्रकारीकी बायुख्यित

यारे सदी सम्मूच्डिम पदास्त्रोंमें उत्पन्न हुना। छहाँ पद्मातियाँसे पूर्वास हो (१) विभाग छ (१) विगुद्ध हो (३) पेर्वसम्पन्नवयो मान्त हुना (३) और अन्तमुह्नसे विगुद्ध हा स्वमास्त्रवामा मान्त हुन्यः अन्तरमा मान्त हुना (३) स्वित्रवास्त्रवामाण स्वमास्त्रवामा प्रत्यास्त्रवास विग्रद्ध हा स्वमास्त्रवास प्रत्यास्त्रवास कर्माहुन्तास हम स्वमास्त्रवास प्रत्यास्त्रवास कर्माहुन्तास हम प्रद्यास्त्रवास क्राम्यस्त्रवास विग्रद्ध हम स्वस्त्रवास क्राम्यस्त्रवास क्रामस्त्रवास क्राम्यस्त्रवास क्राम्यस्त्रवास क्राम्यस्त्रवास क्रामस्त्रवास क्रामस्त्रवास

व्यधिकानी जानवतमामन्दिएना अन्तर पहन है- माहरेमची अहाँस प्रश्ति पाँची सत्तावारण चार एक जांव सेची सामाध्यिम वर्षावचाँमें उत्पन्न हुआ। छहाँ पद्मान्त्रियोंसे वर्षान्त हा (१) विकास क (२) विगुद्ध हा (३) यदकसम्प्रस्तरहो प्रान्त हुआ (७)। पक्षात् अत्तमुहत्तव अवधिक्षानी होगया। अन्तमुह्न अवधिक्षानक साथ रह

१ एकजीव प्रति जनन्यनान्तर्यृहते । सं सि १ ८ २ उत्तर्यण पुरशदी नद्याना। सं सि १,८

अतोष्ठदुत्तमन्छिय (५) सनमासजम पडित्रण्यो । पुरुतर्रोड सनमाननममणुपाछिण् मदो देता जादा । पचहि अतोष्ठदुत्तिह छणिया पुन्तराडी छद्रमतर ।

सजदासजदाणमत्तर केवचिर कांटाटो होटि, णाणाजीव पडुन्च णिरिय अंतर, णिरतर ॥ २३५ ॥

सुगममेद ।

एगजीन पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २३६ ॥

एद पि सुगम, ओघाडो एडस्म मेडानामा ।

उक्कस्सेण छावडिसागरीवमाणि सादिरेयाणि ॥ २३७ ॥ त जहा- एकरो अङ्कारीममतर्राम्मजो मणुनेस उराज्णो। अङ्कारमजो मजना

सजम वेद्रममम्मत च जुगा पडिराणी (१) । अनीमुहूचण मनम गन्णतिस मज्यण पुन्यरोडि गमिय अणुत्तरदेवेसु तत्तीमाउद्विदिष्मु उरम्पो (३३) । तेन चुने पुन्न कोडाउगेसु मणुसेसु उरारणो । एडय पद्वियय मजममणुपालिय पुनी ममज्यावत्ति कर (७) स्वयास्वयमरो पात हुना । प्वरोडाममण् स्वयास्वयमरो परिपालनकर मण

और देव होगया। इस प्रशार पाच अन्तमुद्धनींस कम पूर्वकोटाशस्त्रमाण अन्तर रुष्य हुआ। मुविज्ञानादि चीनों जानगार्ट संयवामयतोंश अन्तर शिवने शह होता है।

नाना जीगों मी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ २३५ ॥ यह सूत्र सुगम हैं।

यह सूत्र सुगम ह। उक्त जीर्रोका एक जीरसी अपेना जयन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है॥ २३६॥

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, बाधप्रह्मणाने इसका कोई नेद नहीं है। वीनों ज्ञानपाले स्वतास्यवीका एक बीवकी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर मार्थिक

ध्यामठ सागरोषम है ॥ २३७ ॥ जैस-मोहरूमरी अट्टार्टस प्रशतियोंनी सत्तावाला एक जाउँ मतुष्याँन <sup>उत्पद</sup>

हुआ। आठ घरना होन्स् सयमासयम् और घेद्रक्तसम्यन्तरको एक साथ प्रात हुआ(१)। पुन अ तमुहृतसे सयमरो प्राप्त घरके अन्तरना प्राप्त हो, सयमक साथ पृवनाटाप्रमाण घाट निता पर ततीस सागरोपमरी तासुस्थितियाट अनुसरीवमानगामी द्याँमें उत्पर्य हुआ (३३)। यहासे च्युन हा पृवनाटानी आयुगाल मनुष्यामें उत्पन्न नुष्यानिय साग्य सम्यक्त्वरा भारणस्य और सयमरा परिपालनक्य पुन एक समय वम तेतीस

१ सयतामयतस्य नानाजीवापश्चया नारूयतस्य । सः वि १,०

२ एक्जीव प्रति जघ यना तमुक्ती । सः निः १ ८

३ उत्कान पर्वाद्वागरायमानि वातिरमान । व वि १, ८

सागरीयमाजिद्दिदिएस् देवस् उपयण्णो । तदा सुदा पुन्वशेषाउगेस् मणुसेस् स्वरम्णो । दीहमालमन्धिद्र्ण सन्तमान्यम पढियण्णो (२)। सद्वमतर । तदो सजम पढिराण्णो (२) स्वरमतर । तदो सजम पढिराण्णो (३) पश्चापमत्तवरारचनदृस्स पाद्रण (४) रायगमेदीपाओग्गअप्यमना जादो (५)। उपि अंतासुद्रुषा । ज्यमद्वरसोदि प्रगास्त्रजोसुद्रुषादि य ऊण्णियादि सीहि एवर-सर्गदिद्याणि स्वराह्रिद्याणि स्वराह्रिद्याणि स्वराह्रिद्याणि स्वराह्रिद्याणि स्वराह्मन्दरस्स । प्रमाहिष्णाणिमनदामनद्वस्स वि । पार्री आभिणितादिष्याणस्य आदीदो अतासुद्रुषण आदि साद्वर्याणि स्वराह्मन्दरस्य नर्गादि स्वरामअवेद्यन्ति समहिष्यअह्वस्य्यन्ति सुन्वरमेदिष्यादिस्याणि स्वरद्विसायरोवमाणि वि वत्वव्य ।

एद् वरस्याण ण भर्ष, अप्पतरप्रस्मागोत्। तदो दीहतरह्मण्या परस्या भीरदे। एक्का अद्वागीममतरिमाओं सण्निममुन्छिमपञ्जचएमु उरमण्यो। छहि पज्नचीहि पञ्जचयरो (१) क्लितो (२) सिनुदो (२) वेदगमम्मच सनमासनम च समग पहिचण्यो। जोतुमुचमन्छिय (४) असजदसम्मादिद्वी जादो। पुरुवकोडि गमिय

सानपारमानी आयुश्चितियाल देपोंमें उत्पम हुआ। थहास च्युत हा पूर्वनोटाकी आयुवाले मतुष्योंमें उत्पम हुआ। यहा दायराल तक रहरर सयमासवसमने प्राप्त हुआ (२) स्त प्रकार अत्तर त्या हुआ। प्रधात स्वसमने प्राप्त हुआ (३) और प्रस्त अप्रम्त गुणस्थातसम्य पी सहस्रों परायतमाँगों नरक (४) स्वक्रप्रेणीक योग्य अप्रमत्तस्यत हुआ (४)। हुनमें उरार्क श्वनम्यवीतस्य था यह अन्तमुह्त मिलाव। इस प्रकार आठ वय और ग्याह अन्तमुह्तीस क्म तीन प्यक्तियाँस अधिक प्रयासठ सागरोपम तीनों धानवाले स्वतासवतींका उत्तर अन्तर हाता है।

ह्सी प्रकारस अविश्वज्ञानी सप्तासपतका भी जन्ह ह अन्तर जानना चाहिए। विराध पात पह ह कि आभितियोधिक्यानीक आदिक अन्तपुहतसे प्रारम्भ करहे अन्तरात्र प्राप्त करावर रास्त्र अन्तपुहतींस अधिक आठ वपसे क्यांतान पूर्वकोटि पीत साधिक ह्यांतर नागरपायकाळ अन्तर हाता है, एसा क्यांत्र पाति है।

शुक्ता--- उपयुक्त श्राष्ट्रपात टाइ नहीं है क्योंकि, इस प्रकार अस्य अन्तरकों प्रकाशन होती है। अत बाध अन्तरकों ग्रन्थ अन्वर्षण की जाती है- मोहकमकी अद्वारस प्रश्तियाँका सत्तवादाल कोई एक 'ति नधी सम्मूण्डिम प्रधानकोंमें उत्तथ्र हुआ। यहाँ पर्धा पर्धान पर्धान हा( !) विश्वास ले( २) विश्वास हो। अदक सम्मायस्थ्यक आर सप्तास्थमका पक्त साथ प्राप्त हुआ। स्वयासस्थमक साथ अन्तरहुद्ध स्वयास्थमक साथ अन्तरहुद्ध स्वयास । युन पूषकोंदीकाल विताकर तरह सागरा

स्तय-सारिहरेग्य वेरमधारातमाउद्दिश्य उत्तरणा (१३)। तथे चृत पृत्र-कोडाउएस मणुमेस उत्तरणां। तथ्य मजममणुपालिय वारीममामगेरमाउद्दिश्यमु द्रम्मु उत्तरणां। (२२)। तदा चृदा पुर्व्यक्ताउपस्य मणुमसु उत्तरणां। तथ्य मनमणु पालिय सहय पहुनिय एक्क्तपीममायातमाउद्दिश्यमु देग्मु उत्तरणां। तथ्य मनमणु पुर्व्यक्ताटाउएस मण्मेसु उत्तरणां नतीशुद्रचारमेम ममार सजमान्यम गरे। स्द्रमत्य(५)। विसुद्धा अप्यमचा जादा (६)। पमचायमचयगत्रचमहस्य कार्यण (७) खत्रमक्तीयज्ञाम-अप्यमचां जादा (८)। उत्तरि छ अतासुक्ता। एत चार्यिद अतासुक्तिह अन्यव्यक्ति कोर्याद्वित सादिरेवाणि छात्रहिमायात्रमाणि उत्तरम्मतर। एत्रमाविवाणिमनदामनदस्य वि अतर तच्य । यारि आभिणितोहियणाणस्य आदिशे अतीसुक्त्वेण अधि नार्याक्ष वेदस्या। पुणा पण्णारमहि अतोसुक्तवेह स्त्राणि चदृहि पुर्व्यक्तवस्य मजनावज्ञमस्य कोर्याणायुनमसम्मचाण समनामात्रा। त कत्र णव्यदे ? 'प्रचिद्यस्य उत्तरमंत्रो

पमनी आयुवांछ लातव कापिष्ठ देवाँमें उत्पन्न हुआ। पश्चात् यद्दास च्युत हो पूर कादीनी आयुवांल मनुष्यांमें उत्पन्न दुआ। यद्दा पर सरमाना परिपालन कर वारित क्षारित्रमानी आयुवांल मनुष्यांमें उत्पन्न दुआ। यद्दा पर सरमाना परिपालन कर वारित क्षारित्रमानी आयुवांले मनुष्यांमें उत्पन्न हुआ। यद्दा पर सरमाना परिपालन नर और आपिक सम्प्रत्यकों मनुष्यांमें उत्पन्न हुआ और सार्वार उत्पत्त हुआ। ति अभावत्यकों परिपालन नर और आपिक सम्प्रत्यक निर्मात्र कार्यक सम्प्रत्यक हुआ। (क्षार्यक अभावत्यकां परिपालन कार्यकां परिपालन सम्प्रत्यकां कार्यकां कार्यकां

यश—यद वेसे जाना जाता है हि सबी सम्मूर्विडम प्याप्तक जीवॉर्ने अर्गीय भाग और उपरामसम्बद्धका अभाव है ? गन्भोरक्वंतिएस उरमामेटि, जो सम्मुन्डिमेस्' ति चृत्वियासुनादो । ओहिणाणाभावा उरो णन्गदे ? सम्मुन्डिमेस् ओहिणाणापुन्याद्वय अतरपस्ययाद्गियाजमणुक्तमा । भवद् णाम गण्जिममुन्दिप्रेस्त ओहिणाणामारो, रहमोप्यम्मि उत्तालमाभिजिनाहिययद्गाणाण तेस ममन्ताज्ञामवेद्सतर ण उन्तर १ ण, तर गूप्पणाणमारिदेत्तासभारा । त चुरो णन्ने १ तहा अवस्याणादो । अह्मा जाणिय वस्त्व । गन्भारक्वनिष्णु गमिद अहेतालीस ( पुरुर्वाहि ) यस्मेस् ओहिणाणुप्यादिय निष्ण अनुनाविष्य १ प, तथ्य वि ओहिणाणुम्यन पस्त्र मस्त्रवस्तरम्याणादियालामार्भादो ।

पमत्त-अप्पमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादे। होदि, णाणाजीव पडुच णत्थि अतर, णिरतरं ॥ २३८ ॥

र्वेची—सबी सम्मृत्यिम जायाँमें अधिकानण अभाव बान जाना इ!

समाधान---प्यांकि, अर्थापद्मानका उत्पत्न कराक अन्तरक प्रकाश करवा है आयायाँका अभाव है। अधान किसी भी आयायन इस प्रकार अन्तरको प्रकाश नहीं थी।

धरा—सबी सम्मूद्धिम जीवॉर्मे भपियज्ञनका नेनाच मन ही रहा भाव विन्तु भावप्रकपणामें वह गय, और तबी सम्मूद्धिम जीवॉर्मे सम्बच भाजिनबाधिक सान और शुत्रसानका ही यह अन्तर है, एसा क्यों नहीं कहत है !

समाधान—जहाँ, प्यांषि, उनमें उत्पन्न हानपार आयोक इस मदार अतर सम्मय नहीं है।

शुका-पद भी वेस जाना जाता है !

समापान--प्यांकि, इस प्रकारका ध्याख्यान नहीं पाया जाता 🕻 । अथया, जाब करक इतका ध्याख्यान करना पाहिए ।

**करक र**सवा व्याख्यान वरना चाहिए

श्चर्य---गर्भीत्यव जीवॉमें स्वर्तात थी गई अङ्गतार्थीन पूर्ववाटी क्योंने अवस्थि बान उत्पन्न वरके अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं बराया ?

समापान—नहीं प्योंकि उनमें भी भविष्यानकी सम्मवनाको महत्त्व करन वार प्याख्याना रायोंका भभाव है।

र्तानों प्रानवाल प्रमुख और अपमुख्तमधुनीस अन्तर किन्न कान हान्न है " नाना जीवोरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रयोग्ययन्त्रानानार्वाशास्त्रा नास्य तार् । छ । ४ १ ४

स्तप-सानिद्वरेगु तेरमानगंगमाउद्विदिष्मु उत्राच्णा (१३) । तरे नुनं पुत्र-मोडाउएमु मणुमेमु उत्राच्णा । तद्य मजममणुपालिय ग्रानामानगामाउद्विदिणमु दश्य उत्राच्णा । (२२) । तदा चुने पुट्नग्रेडाउण्यु मणुमेमु उत्राच्णा (३९)। तदा मजमप्र-पालिय सहय पद्विष्य प्रक्रमीनमानगोगमाउद्वित्यमु देगु उत्राच्णा (३९)। तदा चुन्य पुट्यग्रेडाउएमु मण्येमु उत्राच्णा अत्रापुद्वनामेने ममाने मनामान्य गदा। व्यव्यक्षणाना-अत्यम्नचा जादा (६) । उत्रति छ अत्रापुद्वना। या चात्यदि अत्रापुद्वनाह अन्यपुद्वन-योडीहि सादिरेसाणि छातद्विनागस्यामानगामानग्याम्य क्षित्रम्यानम्य अत्याप्यव्यक्षम्य विश्वत्यक्ष्या । व्यक्ति आस्तिप्रमाणियादियणाणम्य अदिने अत्रापुद्वन्ता आदि प्रत्यामान्यनम्य वि अत्य वच्छ । पत्रति आसिणियोदियणाणम्य अदिने अत्रापुद्वन्य अदि प्रत्याप्यक्षम्य अत्याप्यक्षम्य विश्वत्याप्यक्षम्य विद्या । पुणा पण्यारमहि अतामुह्नहि उम्राणियमु उप्राप्यक्षम्य समानावनमम्य अदिणाणुगममसम्मचाण समानायाना । त त्रत्र णच्यते १ 'प्रचिटिण्सु उप्राप्ति

पमरी बायुवाले लातव राविष्ट देगेंमें उत्पय दुगा। पश्चात् यद्दासे स्पृत हा प्र कार्योष बायुवाले मतुष्यों उत्पय दुगा। यद्दा पर मत्यमग्न परिपालन कर बार्स्य सार्योषमरी बायुविल्योतगेल दंगेंमें उत्पय दुगा (२०)। यद्दाम स्पृत होंग्रर प्रस्तप्रका शायुवाले मतुष्योंमें उत्पय दुगा। यद्दा पर मत्यमरे। परिपालन कर और जारिक सम्यक्त्यरों पारणकर इन्तीस सार्योषमरी आयुविल्यातगेल दंगेंमें उत्पय दुगा (३१)। तत्यश्चात् यद्दासे स्पृत होनर पूर्वेशोदीश बार्योल मतुष्योंमें उत्पर दुगा (६१)। तत्यश्चात् बारोप पद जानेपर सपमासयमरो प्राप्त हुगा। इस प्रमार नन्तर हन्त हुजा (६)। पद्मात् विद्युद्ध हो अममस्ययत्व हुजा (६)। पुत्त प्रमत्त वस्प्रमत्युपत्यान सम्म प्री सहस्रों पराजनोंशो रुप्ते (५) हापक्रेग्लीने योत्य अपमस्यवत दुगा (८)। इनमें ऊपरके सपरगेणीसम्ब पी एड अन्तमुद्धते हीर मिलारे । इस प्रमार पौदद नन्त मुद्धतेति कम चार प्रगोरियोंस मापिक रुपाल अन्तर पद्दा वादि । रिये यत्य यद दे कि आमितिगाधिरमानके आदिके अन्तमुद्धतेन जादि रुप्ते जन्तरको माल सप्ता चादिए। पुत एन्द्रह बन्तमुद्धतील कम चार प्रशोदियोंसे साविक स्थाव

ग्रग्न—यद रेमे जाना जाना है रि सर्जा सम्मून्ट्रम प्रयास्तर जीवॉर्म न्यर्थि भाग और उपरामसम्बद्धार अभाव है ? त जहा- एक्से अहावीसनतरिमानी पुरुस्तेहाउत्रमणुमेसु उरस्णो । अहुविसर्या वर्गमम्मवर्गणम् च जुग्न पहिच्छो (१) तदे प्रम्ताप्तचरगाय
सहस्त बार्ण (२) उम्मसेद्वीपानीमानीसोहीण मिद्धो (१) अपुच्यो (४) अण् पद्घी (५) सहुमो (६) उवस्ता (७) पुणे ति सुकूमो (८) त्रणिपद्घी (९)
अपुच्या (१०) होर्ण हेह्न पडिय अतिरो । देसणुच्नोडि सजममणुपानेर्ण मदो
वेवीतनामरोवमाउद्दिरिष्मु देवेसु उन्यणा । तदो चुदो पुच्योडाउप्स मणुमेसु उन्यणा । वद्द पहिचय सन्म भार् वाल गरे वेवीनसामरामाउद्दिरिष्मु देवेसु उन्यणा । वद्द पहिचय सन्म भार् वाल गरे वेवीनसामरामाउद्दिरिष्मु देवेसु उन्यणा । वदो चुने पुच्योडाउओ मणुसो जारे सन्म पिडर्मणे । वेतीहुद्वादोसे समारे अणुच्या वादो । उद्धमत (११) । अणिपद्धी (१२) सुद्धा (११) अपमची (१८)
पमचो (१९) अपमची (२०)। उत्तरि छ जीसुद्धा । अद्दि वस्केहि छन्दीनवी
सुद्धाह य जमा वीहि पुच्योडीही सादिरेवाणि छानिद्धानास्तरमाणि उन्यस्तर होदि।
अपना चवारि पुच्योडीहो वेतस-वानिन-एक्कचीननामरोवमाउद्दिदिदेस उप्पार्य

जैसे- मोददर्मकी अद्वादस प्रशतियोंकी सत्तापाल काह एक जीव पूर्वकाटीकी थायुपाल मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। आठ प्रपना हानर धर्वसम्यक्त्व आर अप्रमन्त गुणस्थानको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। तत्यक्षात् प्रमत्त बार भव्यमत्तगुणस्थान-सम्बाधी सहस्रों परिवतनोंको करके (२) उपश्रमधेणीक प्रायाग्य विपुद्धिन विपुद्ध होता हुआ (३) अपूचवरण (४) अनिपृत्तिवरण (५) सूश्मसाम्पराय (६) उपनान्त षपाय (७) हाकर पिर भी सूक्ष्मसाम्पराय (८) भनिपृत्तिवरण (९) भपूचकरण (१०) हाकर तथा नीच गिरकर मन्तरको प्राप्त हुआ। हुछ कम पूरकार्टाकारप्रमाण सवमको परिपालन कर मरा और तेतीस सागरापम आयुर्ध्यितवाल रूपोंमें उत्पद्ध हुआ। पथान् च्युत हावर पूत्रवांडीकी जातुवाले मनुष्यांमें उत्पन्न हुजा भार शाधिकसम्यक्त्यका धारण पर भार सवम धारण परके मरणका प्राप्त हा ततीस सागरीपमका आयुक्तित घाळ इयोंमें उत्पन्न हुआ। यहास स्तुत हाक्ट पूचकाटी आयुवारा मनुष्य हुआ आर यथासमय सयमना प्राप्त हुआ। पुनं समारक भन्तमुद्धत भवराय रह जान पर भपून परणगुणस्थानपर्ता हुआ। इस प्रवार अन्तर अन्त हुआ (११)। प्रधान् भाववृत्त बरण (१२) सूक्ष्मन्ताम्पराय (१३) उपज्ञान्तवचाय (१४) हाबर पुनः सूक्ष्मनाम्पराय (१५) अनिवृत्तिकरण (१६) नपूचकरण (१७) धन्नमत्तसयत (१८) प्रमत्तसयत हुमा (१०)। पुन अप्रमत्तस्यत हुमा (२०)। इनमें उपरक शवक्रधवीसम्बन्धी भार मी छह भन्त मुद्रुत मिलाय । इस प्रकार बाढ यव आर छन्यसि धन्तमुद्वनील कम तीन पूरकाटबॉस साधिक द्यासक सागरापम उत्हर्ष अन्तर हाता है। भयवा, हरह, बाह्य भार रहतीय

वत्तव्याओ । एव चेत्र निष्हमुत्रमामगाण । णवरि चदुरीन वाबीम वीस वत्यार

जगा नादच्या । एवमोहिणार्भाण पि वचच्य, विमेशामार्या । चदुण्हं स्वरगाणमोघ । णर्रार विमेमो ओधिणाणीसु स्ताप

वासपुधत्त ॥ २८५ ॥

क्रदे। ? जोधिणाशीण पाण्य समग्रामाग्रा ।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्त-अपमत्तमजदाणमंतर केवविर कारावे

होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्यि अंतर, णिरतर ॥ २४६ ॥ सगमनेद ।

एगजीन पहुच्च जहणोण अतोमुहृत्त ॥ २४७ ॥ एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण अतोमुहुर्त्तं ॥ २४८ ॥

सागरोपम आनुकी स्थितिनाले हेनाँमें उत्पन्न करानर मनुष्यमनसम्बन्धा चार प्रकारिन क्हना चाहिए। इसी प्रशास्त्रे रोप तीन उपशामरोंका भा जन्तर रहना चाहिए। दिर

बात यह हे कि अनिवृत्तिकरणके चोकीस अन्तर्मुहते, स्वमसाम्यगपके बाहम अन्तर्ह थीर उपरान्तक्ष्यायके वास अन्तर्मृद्धत क्रम बद्ना चाहिए। इसा प्रकारन उपराम्य अवधिग्रानियों का भी अन्तर कहना चाहिए, क्योंकि, उनमें भी कोई विश्वता नहीं है !

वीनों ज्ञानवाले चारो धुपरोंका अन्वर ओपके समान है। विगेष बान वह रि अर्राध्यानियोंने बपहोरा जन्तर वर्षप्रवस्त्र है॥ २४५॥ क्योंकि, अवधिर्मानयोंने बाय होनेका जमान है।

मन पर्ययातियोमें प्रमच और अप्रमच मवतोंका अन्तर कितने काल होता है नाना जीवेंकि अपेजा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २४६ ॥ यह सूत्र सुपन है।

उक्त वीर्मेरा एक वीररी जेपेश वयन्य जन्तर जन्त<u>रीर</u>ने हैं ॥ २४७ ॥ यह सूत्र भी गुगम है।

६ चतुमा ध्रमधामा सामन्त्रम् । हिन्तु असा सामनु मानाव सरवानी बनन्त्रमः हरूप, जन्मी १ प्रतिष्ठ (प्रदेश) १९७९ स्तर । व्यक्ता देश साम्यत् । संस्थ

उक्त वीरोंस एर वीरसी अपेश उन्हर अन्तर अन्तर्नुहुर्ते हैं॥ २४८॥

३ वन-१ ताराची प्रवत्यवसम्बद्धानामात्रीता श्राप्त नाल्यान्य । सः १०६

४ ण्ड्या शत बराह हुए बल्लाहुर 1 छ ति १,८

त जहा- एक्का पमना मण्डज्यणाणी अप्यम्ना होर्व उगरि चढिय हेट्टा ओर्टिस्ण पमना जादा । लदमनर । अप्यमनस्य उच्चेद्र- एक्टा अप्यमना मण्डज्ज्व णाणी पमना होर्णनिय सम्बन्धिण वास्त्र अप्यमनी जादा । लद्दमतर । उपसमिद्ध चढारिय रिष्णतसरिदो १ ण, उपयममेद्विमन्यद्वादिना पमनदा एक्टा चेप सराजणुणा नि गुरुपरनादो ।

चदुण्हमुवसामगाणमतर केविचर कालादी होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २४९ ॥

सुगममेद ।

उक्कस्पेण वासप्रधत्त ॥ २५०॥

एद पि सुगम ।

अस- पर मन प्यथमानी प्रमत्तस्यत जीव अप्रमत्तस्यत हा उपर घड्डर और नीज उतर कर प्रमत्तस्यत हा गया। इस प्रकार अत्तर रूप हुआ। मन प्यथसानी अप्रमत्तस्यतक्षा अन्तर पहुत हूँ- एक मन प्यथमानी अप्रमत्तस्यत जीव प्रमत्तस्यत हाकर अन्तरका प्राप्त हा अति दीयकारस अप्रमत्तस्यत होगया। इस प्रकार अन्तर रूप्य हुआ।

श्चम-सन प्रयक्षानी अवसत्तन्यतरो उपश्चमधेणी पर चढ्वाकर पुन अन्तरको व्यात पर्यो नहा कराया ?

ममाधान-नहा क्योंकि, उपरामधेनीत्मराधी सभी अधात चार चड़के और तीन उतत्वर, इन सर गुणर गर्नोसम्बाधी नार्गेस अकेरे प्रमत्तसयतरा नार ही सच्यातगुना हाता ह, पेसा गुकरा उपदेश हैं।

मन पर्ययञ्जानी चाग उपद्यामरोंका अन्तर क्विने काल होता है है नाना जीवोंकी अपजा जयन्यने एक ममय अन्तर है ॥ २७९ ॥

यह सूत्र सुगम ह।

उक्त जीगोंका उत्हर अन्तर वर्षपृथक्त है ॥ २५० ॥ यह सब भी सुगम है।

१ चतुर्णापुपश्चमशानां नानाजीवापक्षया सामा पवत । स सि १, ८

[ २, ६, २५१

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ २५१ ॥ सगममेद ।

उक्कस्सेण पुट्यकोडी देसूण ॥ २५२ ॥

त जहा- एक्को पुरुषरोडाउएम् मणुमेमु उपप्रणो अतोमुहुत्तन्भिह्यप्रहुबस्मीह

सजम पडिवण्णो (१)। पमत्तापमत्तमनदङ्काणे साडामाद्रवधपगवत्तमहस्य वार्ण (२) तिसुद्धो मणपज्जनणाणी जादो (३)। उनमममेडीपाओम्मजप्यमचो हीद्रूण सेडीमुगरा

(४ँ)। अपुन्नो (५) जणियही (६) सुहुमो (७) उत्रमतो (८) पुणा नि सुदुमा (९) जिणयही (१०) जपुन्मे (११) यमचायमत्तमञ्ज्हाणे (१०) पुत्रकाडि

मच्छिर्ण अणुदिसादिसु आउज रतिर्ण अतोम्रहुचारमेने जीतिए विसुद्धी अणुन्तुरमामगा जादो । णिहा-पयलाण वधनोन्छिण्णे काल गरा देने। जादो । अहुनस्मेहि नारमञ्जा मुदुत्तेहि य ऊणिया पुरुप्रकोडी उत्तरस्मतर । एउ तिण्हमुत्रमामगाग । णपरि बहारमेण

दस णन अहु अतोमुहुचा समओ य पुन्नकोडीटी ऊगा चि नचन्त्र । मन'पर्ययज्ञानी चारों उपशामरोंरा एक जीररी अपेक्षा अन्तर वधन्यसे

जन्तर्भेहर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीगोंका एक जीनकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर कुछ रम पूर्वकोटी है ॥२५२॥

जैसे- मोई एक जीव प्यमोटीकी आयुगले मनुष्योंमें उत्पन हुना और धना मुद्धतंसे अधिर आठ् वयके द्वारा सयमरो प्राप्त हुआ (१)। पुन प्रमत्त अप्रमत्तमयत गुणस्थानमें साता और असातात्रष्टतियों के सहस्रों वध परिवतनों से करके (२) विगुद्ध हो मन प्ययहानी हुआ (३)। पश्चात् उपशमश्रेणाके योग्य अप्रमत्तस्यत होकर ध्रणारी

प्राप्त हुना (४)। तर अपूचररण (°) अनि रृत्तिकरण (६) स्हमसाम्पराय (७) उपशान्तकपाय (८) पुनरिप स्थमसाम्पराय (९) अनि रृचिररण (१०) अपूरकरण (११) होकर प्रमच और अप्रमचसयत गुणस्थानमें (१२) प्रशिकाल तक रहकर अनुरिय आदि विमानत्रासी देवोंमें आयुरो ताथरर जीवनके अत्त<u>महत</u> अवशेष रहने पर वि<u>न</u>ुद्ध हा

अपूर्वकरण उपशामक हुआ। पुन निद्रा तथा प्रचला, रन दो प्रश्तियाँक वध विच्छा ही जाने पर मरजया प्राप्त हा इय हुआ। इस प्रशार आउ वय और वारह अ तमुहूर्तीस कम पूचकाटी काल्प्रमाण उत्हृष्ट अतर हाता है। इसी प्रकार रोप तान मन प्रयक्षानी उप द्यामकोका भा अतर होता है। विशयता यह है कि उनक वधाकमस दश, नी और बाउ

धन्तमहत तथा पर समय पुरशादीस यम यहना चाहिए। १ ण्डबीरं प्रति बच यनान्तपृष्ट्त । स सि १,८ १ उत्स्रंत पुरद्यारी दशाना। स सि १, ८

चद्ण्ह रावगाणमत्र केविचरं कालादो होदि. णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय' ॥ २५३ ॥

सगममेड ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २५४ ॥

बदो १ मणपुज्यवणाणम् खरमसेदि चढमाणाण पुत्रस्यभागामा । एगजीव पड्डच मत्थि अतर. मिरतर ॥ २५५ ॥

एद पि सगम ।

<del>देवलणाणीस सजोगिदेवली ओर्घ ॥ २५६ ॥</del> णाणेगजीयधनगभावेण साधम्मादा ।

अजोगिकेवली ओघ' ॥ २५७ ॥

नगममेड सत्त ।

एव णागमगाणा समसा ।

मन पर्ययक्षानी चारों क्षपत्रोंत्रा जन्तर क्तिने त्राल हाता है है नाना जीरोंत्री अपेक्षा जवन्यसे एक समय जन्तर है ॥ २५३ ॥

यह सूत्र मुगम है।

वक्त जीवोंका उरकप्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ २५४ ॥

क्योंकि, मन प्रयक्षानक साथ अपक्रश्योपर चढनपाल जावींका मारतास हाना सथय नहा है।

मन पर्ययवानी चारों धपरोंता एक जीवनी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर

ริ ม २५५ ม

यह खत्र भा सुगम है।

केतरज्ञानी जीतोंमें सयोगिरेवरीया जन्तर जीपके समान है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपसा अन्तरका भ्रभाव हानस समानता है। अयोगिस्वलीस जन्तर जोधके ममान है।। २५७॥ यह सब भी सवस है।

इस प्रकार हानुमागणा समाप्त हुई।

<sup>।</sup> चत्रणा अपदायासद्यिकानिदत्र । सः सि । ४ १ ह्या करळ्यानियो सामा प्रत्। स वि १. व

## र बीत २,उन्द पहलेग अतीमुर्व ॥ २६६ ॥

र पान प्रस्त सामाप सुपत रामवा स्था पुत्र अवशः । सूपा पाप प्रस्ता पामवा सुम्म (३) १८० स्थ । (सुना स्था रा

# जन्म नुस्कोरी रेम्म ॥ २३७ ॥

The real property of the control of the fit of the control of the fit of the control of the fit of the control of the control

man and the fact of the control of the state of the control of the

८ ०० ००४-० ११ ५५४ १ १४ में १४ में १४ में १४ में १४ मिर्ट हो। १९ ०० ००४-० ११ ५५४ १ १४ में १४ में १४ में १४ में

The the total of the state of the terminal of

w c. 3 are a presentation in the firm of an are are as a present and a present and a present a

the matter of the state of the

णवरि सम्पादियणवअनामुद्रुता उणा कादन्ता ।

दोण्ह स्पराणमोघ ॥ २६८ ॥

सुगममेद् ।

परिहारमुद्धिसजदेसु पमचापमतसजदाणमतर केवचिर कालादो

होदि, णाणाजीव पद्धच णित्य अत्तर, णिस्तर ॥ २६९ ॥ उपमंद ।

एगुर्जीव पदुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ २७० ॥ व बहा- एक्के पमचा पिहासुदिमबदो प्यमचे होर्ण सम्बद्ध पमचे बादो । रदम्बर । एरम्प्यन्वस्म वियमचर्मेच अवगरिय यवस्र ।

उक्तरसेण अतोमुहत्त' ॥ २७१ ॥

णदम्मत्यो जपा जदुष्णस्म उत्ती, तथा वनव्यो । णगरि सव्यक्तिण कालेण पत्त्वायरच्यो ।

नामाधिक और छेद्रीराष्ट्रापनाक्ष्मपी अपूरेरण और अनिरंधिकरण, इन दोनों धुपरोंदा नाना और एक बीररी अपया वयन्य और उत्कृष्ट उन्तर ओपके समान है ॥ २६८ ॥

यह त्य तुगम है। परिद्वार]दिनेयतोमें प्रमच और अप्रमच मयतोशा अन्तर शिवने वाल होता

है ? नाना जीग्रेंची अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीगोंना एक जीगरी अपक्षा जपन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है ॥ २७० ॥

जस-परिहारपुदिसयमगारा थाह पर प्रमत्तनयत जीव अप्रमत्तस्यत होहर सवरुषु थारन्य प्रमतस्यत हुमा। हस प्रकार अन्तर रूप हो गया। हसी प्रकार परिहारपुदिसम्बर्ध अप्रमतस्यवर्था भी प्रमत्तगुपस्थान्य हारा अन्तरहा प्राप्त परावर अन्तर वहना वाहिए।

उक्त जीमेंसा एर नीस्सी जो भा उत्हृष्ट जन्तर अन्तर्मुहृत है ॥ २०१ ॥ इस सुबसा अध नसा जयन्य अन्तर यतनात दुप महा है उसा प्रकारस महना चाहिए । विनयता यह ह कि इसे यहा पर सुप बीधशानस पुण्याना चाहिए ।

१ द्वया श्ववयो सामायवत् । सः १ १ ६ २ वरिहारप्रदिसयन्तु प्रमधापन्तवानानात्रावायस्या नास्यन्तस्य । सः ति १,६

३ क्वारं मार्व जवन्यमुद्दास्य चान्त्रमृहिकः। सः सिः १, ४

सुहुमसांपराइयसुद्धिसजदेसु सुहुमसापराइयउवसमाणमतर केर

चिरं कालादो होदि, णाणाजीन पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥२७२॥ सगममेद ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २७३ ॥ एद पि.सुगम ।

एगजीव पहुच्च णत्यि अतरं, णिरतरं ॥ २७४ ॥ कदो १ अधिगदमजमातिणामेण अतुरात्रेण उतायासाता ।

खवाणमोघं ॥ २७५ ॥ कुदो १ जाणाजीनगदजहण्युक्तस्मेगसमय उम्मामेहि एगर्नानस्मतगभानेण य

साधम्मादो ।

जहाक्लादविहारसुद्धिसजदेसु अकसाइभगो ॥ २७६ ॥

सक्ष्मसाम्परायगुद्धिसंपतोंमें सक्ष्ममाम्पराय उपग्रामजोंका अन्तर कितने काठ

यह सूत्र सुगम है।

यह सूत्र भी सुगम है।

उपायका अभाव है।

मासके साथ, तथा एक जीउकी अपेक्षा अन्तरका अभाव होनेसे ओघके साथ समानता पाइ जाती है।

होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक नमय अन्तर है ॥ २७२ ॥ उक्त जीनोंका उत्क्रप्ट अन्तर वर्षप्रथकत है ॥ २७३ ॥

उक्त जीनोंका एक जीनकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७४ ॥ क्योंकि, प्राप्त किये गये सयमके विनाश हुए निना अन्तरको प्राप्त हानक

सक्ष्मसाम्परायसयमी क्षपत्रोंका अन्तर ओघके समान है ॥ २७५ ॥ फ्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अतर एक समय और उत्रृष्ट जन्तर छह

यथाप्त्यातिविहारपुद्धिसयतोंमें चारों गुणस्थानोंके सयमी जीनोंका अन्तर अक्पायी जीगोंके समान है ॥ २७६ ॥ १ मुश्नसाम्परायग्रदिसम्वेषुपद्यसस्य नानाजीवापेत्या सामाप्यवत् । स सि १, ४

२ एक्जी इंप्रति नास्य तस्य । संसि, १,८ ३ ज प्रती ' अदरावण्या उजाया ' जा स्त्रत्यो ' जतरावणो उज्वाया ' इति पाट ! ४ तस्पैव ध्यवस्य वामान्यवत् । व वि १,८ ५ यथास्याते अस्यायवत् । व वि १,८

हुदो १ अस्मायाण जहानसादमजमेण रिणा अण्णमजमाभाग । सजदासजदाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुच्च

अतर, णिरतर ॥ २७७ ॥

बुद्दो १ गुणनर गहणे म गणाविणामा, गुणतरमाहणेण विणा अनरप्ररण उवायाभावा। असजदेसु मिच्छादिट्टीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणा । पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ २७८ ॥

दुदा १ मिच्छादिहिष्पग्रहगेच्छराभाग ।

एगजीव पडुच जहण्णेण अतोमुहुत्त' ॥ २७९ ॥

दुरो १ गुणतर गतृणतिस्य अविणह्नभ्रमनमण जदण्णकारेण पर्छाद्वय मिच्छत्त डवणास्म अंतामुद्रचत्र रालभा ।

क्योंकि, अक्ष्पार्थी जीवोक्त यथाच्यातसयमके विना अन्य सथमका अभाय है।

संयतामयतीया अन्तर शिवने बात होता है ? नाना और एक जीवरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥

क्योंकि, अपन गुणस्थानका छोड़कर अन्य गुणस्थानके प्रहण करन पर प्राग णावा विनास हाता है और अय गुणस्थानवा प्रहल तिय विना अन्तर करलेका कोई

अमयतोम मिथ्याद्यप्रयोग अन्तर हितने गठ होता है ? नाना जीनोरी उपाय नहीं है। ज्येक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥

क्योंकि मिथ्यादिए जीयोंक प्रवाहका कभी वि उद नहीं होता।

अमयमी मिटपार्टीट जीगींका एक तीक्की अपक्षा जयाय अन्तर अन्तप्रहर्त

क्योंकि अन्य गुणस्थानका जाकर आर अन्तरका प्राप्त होकर अस्त्रमभावक नहीं नए हानक साथ ही जपन्य कारत परटकर मिथ्या यका प्राप्त हुए जीउक अन्त है।। २७९ ।। मुहुतप्रमाण अन्तर पाया जाता है। 

1:21 4.4

11.53

उत्तहस्तेन तेतीस मानरोपमाणि देमणाणि ॥ २८० ॥ त ज्ञा- नम्ब अरुपीननीरणाधीना । भिन्तारिश गणमण प्राथर ३

रमा। पर्व राजनारि परवनगरा (१) विमारे (२) विमुद्रो (१) ४म र्रदर्भ कर रोगा राम्हारस अंदिर निजय गरी (४)। स्थाप िरेस्ट के बेरर (५) हिन्तिनर (६) मरी विकेश । सा । और अपहुर

ज्ञान प्रत्य कार प्रयोग भिष्णप्रशासम्बद्धाः।

नानप्रनम्मारिद्धि-मम्माभिन्जारिदि-अमजरमम्मारिदीयभी

इस्ती कर उस्त विद्वासमानिक प्रतिद्वार्थ कामा भी र पहुंच नहस्त क

ं र हे स्म हेरादिवामा भारति गृह है १६ वाप भारतीसम्ब वास कार के देश प्रस्तात प्राणकाताह ग्रेस को स्थलनार्थ र र इ. इ. इ. देन्द्र, राज्यक्त वर्ग होते पूर्व व्हायाच्या अवस्थित ।

and the first of the state of t

रहर जा रूप गरंग होता रुक्त क्वर इंड इस व्यक्तियासीर

ŝ + - - + + क्रिया क्रिया का अधिक स्थाप अधिक क्रिया है। \*\*\* - \* , + est um sibs pu sar(\*) tena s(\*)!!!

and the state of t \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* देश हैं। इसे क्षेत्र हैं। इसे कार कार के के सामार्थ 

me m , e me e fire inc e e si fat reet ett fifte! भेताते देव वस्तुद्दराम् आहा हुआ। भावता १ र भारत

e a ce a saic à serve nevent dist dist distant ear to a to a construction and the distant AND MAN WE I BEF WELL MITTER THE EAST WAT

be not be a series and the first well work of the new terms and the first well with the series and the first well as the series and the series and the series and the series are the serie at ever extraple

अमनदगम्मादिहिस्म उक्करमतर णादमिवं मदमहानिनणाणुग्महर् परूनेमोएक्सो अणादियमिन्छादिही तिष्णि नि करणाणि वाद्ण अद्ययोग्मलपरियद्वादिसमय्
पदममम्मन पिदयणो (१)। उत्यसमसम्मनद्वार छान्नियाने अस्यि नि सासण गर्दे।
अतिरदा अद्योग्मलपरियद्व परियद्विद्ण अपन्छिम भन्माद्वण अमनदसम्मादिही जादा।
कद्वमंतर (२)। वदो अण्यालपुर्गभी निस्मतेक्षाद्वर १२) सिस्पतो (४) द्रमण्याह छन्निय (५) विस्मता (६) अण्यमचो जादो (७)। पमनापमनपरानमहस्म नर्द्य (८)
सम्मनदीणान्नोम्मादस्म नाद्वर्ण १८)। उपनिष्कान्नामादिहिस्म उक्करमतर।

एव सजनगराणा समत्ता ।

### दसणाणुवादेण चम्खुदसणीसु मिच्छादिद्वीणमोघं॥ २८२ ॥ इदे। १ णाणार्वीतं पडुच्च अतराभावेण, एगनीरमयअंतोसहचमेचनहण्णतेण

अस्यतसम्पर्कारिका उन्हर्ष अन्तर यद्यिष हात है, तथाषि मृत्युद्धि जनोंके अनु प्रदाय मृत्यू व एत हुन एक अनादि मिष्णादि जीय तीनों करणोंके करके अध्युद्धल् परियतनके आदि समयों प्रध्योग्धरासत्यसम्बद्धां मान्य हुना (१) । उपरामसम्पर्का कार्यों छह आविष्या अर्थाद्धार रहन पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुना। पश्चात् अन्तरका प्राप्त हा अध्युद्धल्यरिवन तक परियतन करक अन्तिम अपमें अस्यतसम्य स्वर्षि हुआ। इस महार अन्तर प्राप्त हागया (२) । तरम्यान अन्तानुय पाकी विस्योजना कर्ति (३) विश्वाम ल (४) युद्धनसाद्धनायक। ह्यू करके (५) विश्वाम छ (६) अपमन्य स्वर्यत हुआ (७)। पुन प्रमत्त आर अपमत्त गुणस्थानसम्य पी सहस्रों परियतनाका करके (०) श्वष्ठकेणाक प्रायाण अपमत्त्रस्य (९)। दनमें क्रपरक छह अन्त मुद्धत और मिलाये। इस प्रकार प्रदृष्ध अन्तरहुती कमा ।ध्युद्धल्यरिवर्तनकाल अन्यय सम्पर्वार्थका उन्हृष्ट अन्तर होता है।

#### इस प्रकार सयममागणा समाप्त हुइ।

दशनमार्गणाके अनुरादमे चशुदशनी जीरोंमें मिथ्यादृष्टियों हा अन्तर आपके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, माना जीवोंका अपसा अन्तरका अभाव हानसे तथा एक जावगत

३ दशनातुबादन चधुदर्शनियु बिग्यारधे सामायवत्। स नि १ ८

४ अ प्रता -बीबेस शति पाठ ।

उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देसूणाणि' ॥ २८० ॥

त जहा- एक्से अहारीसमोहसतरिमओ मिच्छादिही मचमाए पुरशेण उ क्यों। हिंह पञ्जनीहि पञ्जनयदो (१) विसतो (२) विसुदो (३) सम

वन्ता । छाह्र पञ्चमाह् पञ्चमयरा (४) ।स्मता (४) ।सुदा (४) मम पडिसन्त्रिय अतरिदो अतेषुनुषारमेसे अधिए मिच्छम गदो (४)। त्रस्परा नित्तिक्वाउअ रिपय (५) मिस्पमिय (६) मदो तिरिक्यो जादो । छहि अतेषुदुर्गा उज्जाजि तेसीय सामोरमाणि मिच्छापरुस्पता ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वि-असजदसम्मादिद्रीणमोष

अक्रमण्यकारिक देवमभिष्योति वदी भेदाभावा ।

॥ २८१ ॥

1381

हरा र मारायसम्मादिहि सम्मामिन्छादिहील जाजातीर वहूनर जहण्येल प्रम् मन्त्रो, पत्तिरासम्बर अमरीज्वदिभागीर प्राचीर पदन्य जहण्येल पितरासम्स अमर ज्वहिमास, श्रीमुद्दन, जरहरमेण अञ्चरीसमलपरिवह देवूला असेजरसम्मादिहीः सन्तर्वार पद्म जान्य अनर, जिससर, तम ति पदन्य जहण्येल अनोसुद्दूता, उरहरमण

उन्ह असीहा एक सिक्षी जीवा उरहृष्ट जन्तर रूछ कम तेवीन मागगण्य है।। २८०।।

अल- लेवह के ही बहुद्दान महीवादी सत्तावाता वक मिध्यादिए ग्रीय गाव में इन्हरें अ उत्तर्भ दूसा। उद्दा प्रयोशियां स्वयान हा (१) विभाग स्व (३) विष्ठ हा (६) अध्यान वहां मात बाहर जलस्या पान्त कुमा भार भीयन र अन्तपुद्धत द्वार अल्ड क बात्य रहेन यह जिल्लाम मात्र कुमा (४)) हम महार भार स्वयं कुमा। हम सम्बद्ध उ अवह र अल्ड के मुद्धा संव हर () किमान स्व (१) महा भार विषयं कुमा। हम सम्बद्ध

८६ चन्न-द्वरीन ६५ त्र शाम नामगणमहात्र निष्यात्यका उरहर भन्तर हाता ६। ४५४चा गण्य द्वराष्ट्यशील, मध्यमिद्याहीह और अस्यशास्त्रधारीह औरों। ४≈४ के ६६ उर्वर है ॥ २८८ ॥

करण व पार पर पार का प्रतिकार के प्रतिकार

काम्यक पर गामहा असमाति हो जा भार मार माराहर । तथा १ हुई बलार हुई कम अपूर्ण रहत हार है। अस्तिसाराहरीय नामा और हार्ड कारी अमर बहार है जिस्सार है जह बार्डी जो हो जा अस्तुहर और १९६१ आहे. इ.इ.ब.म. १७७० एंटराव है इस बहु र आहार होई सह नहीं हैं।

was de was at a state

अमजदमम्मारिद्विस्म उक्रयस्मातः णादमि मद्महागिजाणुगाहद्व प्रश्येना-एक्से अणादियमिष्ठादिद्वी विणि वि सरणाणि साद्य अद्यागान्यांग्यद्वारिनम्म पदममम्मव पढिसणा (१)। उस्मममम्मवद्वाण ठामित्यांआ अभि शि वास्य नाय। अतिरिंश अद्योगान्यांग्यद्व परिपिद्वित्य अपिठिम भरागहण अमज्यममारिद्वा जार। ठद्मंतर (२)। तदो अण्याणुर्यश निमातात्य (३) विम्मता (४) दमणमाह माहर (५) विस्मता (६) अप्यमतो जारो (७)। पमनापमवप्यस्यमस्म साद्य (८) ख्यामाठीपाओग्यस्यस्य वादा (९)। उसरि छ अतामुहृता। एव पण्याग्याह अंता सहत्विह क्यामद्वीगान्यार्यस्यम्य

एव सजममग्यण समता ।

दसणाशुवादेण चम्खुदसणीमु मिच्डादिट्टीणमोय ॥ २८२ ॥ इदा १ णाणार्जात' पहुच्य अनगभावण, ज्याजारमणक्रापुषुचमणजरूप्यत्रस्

#### इस प्रशाद समप्रमागणा समाप्त हुइ।

दश्चनमार्गणाके अनुसारमे प्रमुदश्चनी जारोमे मिथ्यारशियोग्न अन्तर अवह समान है ॥ २८२ ॥

क्यांकि माना जीपोंकी भगशा भन्तरका भनाव हाजल तथा एक जाबद अ

प्रातिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठ । । प्राप्ति का स्वर्थ प्रदेशका सम्बद्ध कार्यकृतिक प्रतिष्ठ स्वर्थ । प्रतिष्ठ स्वर्थ प्रवाही कार्यक स्थेप । mann franch beite m

- 7 = 4,15 + 3 | 

min min beite gengteben fine fint

4 9 9 3 25 517 7 ) is x , if , t

10 404 2 148 1 6 818

ि १३६

चक्खदसणिद्विदि भागय अवसाने उवसमनम्मच पहिचण्लो (१०)। रुद्धर्मतर । प्रदो सासण गरे। अचन्त्वदमणीसु उवरण्यो । दसहि अंत्रीमुहुचेहि उर्रणया सगद्विदी असर्वदन

सम्मादिद्रीणसुक्यस्मतस् ।

मजदामजदस्म उच्चदे । न जहा- एक्क्रो अचक्तवृदस्रणिद्विदिमच्छिरो गर्नो-

वक्रतियपचिदियपज्ञत्तएस् उववण्गो । मध्यिपचिदियमम्मुच्छिमपज्ञत्तएस् किप्प उप्पान

दिदो १ ण, सम्म्रव्हिमेन पदमगम्मनुष्पर्वाए अनुभवादो । ण च अमुखुज्बलागमात

भपन्छिमे भन्ने कद्बरणिज्ञो होर्ण सञ्जमासञ्जम पडिवण्णा (३)। सद्भारर । अप्यमचा हुआ। पुनः मिध्यात्वको जाकर चनुक्शनको स्थितिप्रमाण परिश्लमण कर भन्तमे उपनाम-सम्पक्तका प्राप्त हुआ। इस प्रकार भन्तर रुप्य हुआ। पुनः सामाइनका गया भीर भवभुद्दाना जीवॉमें उत्पन्न हुआ। इस मबार दश अन्तमुहुताल बम भएनी स्थिति

चधुदशनी संयतासंयतका उत्तर प्रभन्तर पहन 🕻 । जल- अच पुरानको स्थितिमे

द्वारा-- उन्हें जीवश सबी पर्याद्वय सम्मान्डम प्याप्तवामें क्याँ जहा राज्य

समाधान-नहीं, क्योंकि, सम्मान्डन जीवान प्रधमावशमसम्बद्धा उत्पत्ति

चारदानी अस्यतसम्पर्दाप्र जीवांका उत्तर अन्तर हाता है।

वा कालमचक्तुद्रमणीसु परिभागियाण वेदगमम्मचम्महण सभावि, विशहा । ए च पाँव-

बालमन्छिदो चक्खुदमणिहिदीए ममाणणक्खमा । विध्य पत्रख विध्य दिवस अतौ-

मुदुचेग य पदमसम्मच मञ्जमासञ्जम च जुमकं पडिवण्णा (२)। पदमसम्मचद्वार

छार्वलियाजी अत्यि चि. सामण गदी । अतरिटी मिच्छच गतूर्ग मगद्विदि परिभीवय

विद्यमात एक जाव गर्भोपत्रान्तिक वचित्रव प्रयाप्तवॉर्मे उत्पन्न हुआ।

कराया र

भसम्भव है। तथा असंस्थात लाहप्रमाण या भनन्तहाल तह अच हुर्गानयोंमें पारक्षप्रक

किय हुए जीवीक पेहवसम्यम्स्यका प्रहुण करना सम्भय नहीं हु, क्याक, यस जीवीक

असजदसम्मादिङ्विष्पहुडि जान अप्पमत्तमजदाणमतर केर्र कालादो होदि, णाणाजीव पडुच णित्य अतर, णिरतर ॥ २८६

नगरगदा छा।पः, सगममेद ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २८७ ॥

हुदो ? एटेमि सच्चेमि पि जप्णगुण गत्ण जहण्णराखेण जिप्यगुण गराण सुदुचतस्त्रसम्।

उक्करसेण वे सागरोत्रमसहस्साणि देस्णाणि ॥ २८८॥ त ज्ञा-एको अवसरुन्सणिहिटिमन्छिटो अमन्जिपचिटियमम्बर्छिमवज्ञ

उपपणो । मचिह पटनचीहि पटनचर्यो (१) विस्तो (१) विस्तो । विद्वो । ३) व वासिय-वार्णोतस्टेम्स आउअ विपय (४) विस्ततो (५) वास गरो टेम्स उपव छहि पटनचीहि पटनचयटो (६) विस्ततो (७) विस्तुदो (८) उपवपवममन पडिव (९)। उपवपवममम्मचद्वाए उ जाविस्यायो अस्यि चि सावण गत्युगतस्टिं। मिळवण

असयतमम्पग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसयत गुणस्थान तक चशुद्रशनियों हा

कितने राठ होता है ? नाना जीतोंरी अपेशा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६। यह सूत्र सुगम है। उक्त जीतोंरा एक जीतरी अपेशा जमन्य अन्तर अन्तर्सुहते हैं ॥ २८७॥

फ्योंटि, इन सभी गुणस्थानवर्धी आयोंडे जन्य गुणस्थानरा आपर पुन अप फारुसे चिप्रजित गुणस्थानको प्राप्त होनेपर अन्तर्मुद्धतप्रमाण अन्तर पाया आता है। उक्त जीपोरा एक जीपरी जेपना उत्हष्ट अन्तर कुछ क्रम से हनार सागर

है ॥ २८८ ॥

जैसे- अय-पुरानी जायोंकी स्थितिमें विवसान पर जान अमग्र पर्वाट सम्मृष्टिम पर्यात्तर जीनोंमें उत्तरत्व हुआ। पार्चो पर्यात्तियोंस प्यान्त हा (१) विश् र (२) रिगुड हो (६) सम्मनामा या नाम्यन्तरोंमें आयुक्ते। नाव वर (३) विश छ (५) सरपाने मान्त हुआ आर देशोंमें उत्तरत्व हुआ। नहां छहाँ पर्यात्तियोंस पर्या हो (६) विनास र (७) विगुड हा (८) उपरासस्यन्तराने मात हुना (९)। उत्तर सम्यन्त्वक कार्यों छह आयोख्या अन्तेष रहन पर सासहनको आकर अन्तरहा म

१ अन्यत्वसम्बन्धरावप्रस्तानां सामार्थसारस्य सास्यन्तरः । छ छ १,४ १ ज्यानि प्राप्त प्रस्तान्त्रमुद्ध । छ छ १,४ १ तस्यत्र ६ वाराव्यसम्बद्ध दश्चरे । छ छ १,४

चक्तुदसणिहिदिं भामेय अवमाणे उबमममम्मत पढिबण्णो (१०)। स्टूर्मेतर।पुणा सासण गरे। अवक्तुदसणीसु उवबण्णो । दसहि अंतीमुहुषेहि उगिया सगद्विदी अस्रजद-सम्मादिद्रीणसुरुरस्ततः।

मजदानजदस्य उज्यदे । त जहा- एक्को अचरनुदर्गणिद्विदेगिच्छत गर्नोन्वक्रितेपरियंद्वयरम् उत्यागी। मण्णिर्यादियसम्मुच्छिनपञ्जनणम् त्रिष्ण उप्या-दिदो १ ण, सम्मुच्चिम् पदमसम्बन्ध्यचीए असभागि । ण च अमग्रज्जनाममज्ञ' वा मान्यच्यद्वराणीमु परिभागपण वेदरासम्बन्धम् मभग्नि, तिगद्वा । ण च धाव मान्यचिष्ठदेश चक्त्वद्वाणिद्वरीण मणाण्वस्तमा । तिण्णे पक्सा दिलि दिवस अस्ति मुद्देणे य पदमसम्मच सजमानज्ञम् च जुनार्व पढिरण्णो (२)। पदमसम्मचद्वार्य छानित्याओ अस्थि चि सामण गरे। । अतिदि मिच्छन गर्म ममहिदि परिभावय भरिष्ठमे भरे क्दररिणज्ञो होर्ण सजमानजम् पडियण्णो (२)। स्ट्यनतः। अपमच

दुआ। पुन मिध्यात्यवा जाकर चशुरश्तवणी स्थितिममाण परिक्रमण कर भन्तमे उपराम-सम्यस्यका मान्त हुआ। इस प्रवार भन्तर रूप्य हुआ। पुतः मासार्वका गया भीर भवभुद्दानी अर्थिमें उत्पप्त हुआ। इस प्रवार दश अन्तमृद्दुर्गीस वस अपनी स्थिति चशुरशानी अस्यतसम्यादिष्ठ जीयाँवा उत्पर्ध अन्तर हाना है।

चशुररीनी सवतासवतवा उपार भातर वहत है। जल-भार तुरानकी स्थितिये विद्यमान एक जाव गभावशानिक पर्चा द्रय प्रयत्तवोंमें उत्पन्न हुआ।

धुद्धा—उक्त जीवश सङ्घी पर्वाष्ट्रिय सम्मूष्टिम प्रयानकाम क्याँ मही उत्पक्ष करावा !

समाधान—नाही, क्योंब, सम्माष्ट्रम श्रीवाम प्रध्मेषरामसम्बन्धन उन्बंचि धनाम्बद है। तथा असल्यात लोकप्रमाण या धनतवास तन अवाहुरणात्याँने वाहश्रमन विच दूर आयोक पदनवायस्थ्यमा प्रहण नरना सम्भव नहीं ह व्यादि, यस श्रीवाक सम्यस्योगात्वाचा विराध है। आर न भण्यात तक रहा हुआ श्रीव बधुदरनन्धे विश्वतिक समान्य नरनमें समर्थ है।

पुन पह जीप तीन पत्न, तीन दिवस भार भन्तमुद्रस्य ग्रथमायरम्बन्धस्य सेत स्वयानेयम्बन्धस्य स्वाद्यस्य स्वयानेयम्बन भीर स्वयानेयम्बन्धस्य त्वाच ग्रान्य हुमा ( < )। ग्रथमायरमस्यम्बन्धस्य हात्ये छद्व भावदियो भयिष्य रह जाने पर सासादन्य प्राप्त हुमा। पुनः भन्तस्य ग्रन्स्य प्राप्त विष्यानका जायर भयनी स्थितियमाय परिकायकर भानत्म नयम रतस्यस्य हार्स्य स्वयास्ययम्बन मान्त हुमा ( ३ )। इस प्रकार भन्तर राज हुमा। पुनः भग्रमक्षस्य ( ३ )

१ प्रीपृ अक्षप्रेया कीम्बर्ध (वि परः ।

(४) पनवो (५) प्रव्यमचा (६)। उत्तरि छ अंतोमुदुना । एपमप्रदाहानार्

बन्नर्नेत्दुर्वाहे प उना नगोहरी मबरामबर्क्कम्मतर ।

पनवस्य उपयहे- एकको अवस्युह्मानिहिष्ट्रिमि-छहे मानुसेनु उरहलो वः बहुरस्तेच उरस्यसम्मानस्पमवस्य च जुगह पहिरालो । (१)। दुनो पवस्य (३)। हेहा पहिरालोहिष्ट् परिभमिय अपन्छिम नेह मनुसा व कहर विश्वेद होह्य लोनुहुनारमेने वीधिए अस्पमत्यो होहून प्रमान वाहा (३ स्वयन । नुनो स्पन्त (४)। उत्तरि छ अोनुहुना। एतमहुरस्पदि हम हुनुहोह की तो समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो की ता समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो की ता समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो हो हो की ता समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो हो हो समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट्रात हो समाहिष्ट प्रमानहरूष्ट स्था हो समाहिष्ट स्था हो समाहिष्ट समाहिष्ट स्था हो समाहिष्ट समाहिष्ट

( राजनारा उन्हें-) एको अवस्युत्मिश्चित् मणुनगु आ

सन्तारी व्हारमान अपनारमानामध्यमनमुख्य नाम्य पहिल्लो (१)। द्वा वर्ष कार वह द्वारमाहर परिवर्धिय अपन्तिम भेर मधुममु उद्याप्ता । इहस्य व्हार का द्वारमान्य वाद रिमुद्धा । ध्यमने महा पहिल्ला । उद्याप्ता । तहा पर कार वाद व्हारमान्य अपनायम्य वाद (१)। हाम कार का व्हारमान्य व्हारमाना । विकास वाद का वाद । विवर्धिय । वाद वाद अस्मानाम्य का वाद । विवर्धिय ।

के हैं इस वेकर चड़ गांधीन दि रहे ग्रह मुश्लाह असम्मुद्धास अस भागी कि कर्ड रेट में कार्यवेद का उन्हें कर हता। कर्ड री में विभाग कि उन्हें के एन्ट कहा है - भग पुत्राता संगादिका के ने ने के बीड नहांची है उन्हें के प्राचित कार्यों हुए हैं। दुर्ग माने स्कार के ने ने ने ने ने कि सुबक्त माने स्थाद प्रान दूस है। दुर्ग माने माने कि के देखान ने के दुर्ग माने स्थाद साम क्षा कार्यों कार्यों कर ने हैं।

u i - memous ne name fortute estite e d'étit in e e procument et d'ét us fi y et en ten e trainée audit mos n'imm in le foit de le trainée et est en ten en en moles amé amos tel en le fett mane et et fet le ple et en audit et amé amos tel en le fett mane et et fet le ple est authent et e (३) अप्पमत्तो (४)। उबरि छ अतोबुहुचा। एरमद्वरस्सेहि दसअतोसुहुत्तेहि उणिया चक्नुदस्रिहिंदी अप्पमनुक्त्रस्मतर होदि।

चदुण्हमुवसामगाणमतर केवचिर कालादो होदि. णाणाजीव पहुच्च ओव'॥ २८९॥

सराममद ।

एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त' ॥ २९० ॥ एद पि सुगम ।

उर₹स्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि' ॥ २९१ ॥

त जहा- एक्का अचक्तुदमणिद्विदिमन्छिदो मणुसेस उववण्णो । ग्रन्भादिअद्र-बस्मेण उत्रमममम्मचमप्पमचगुण च जुगत पडित्रप्णो (१)। अतोप्रहुचेण वेदगराममच गदो (२)। तथ अतोमुदुचेण अणताणुनिध निमनोनिदो (३)। दसणमोहणीयमुब-सामिय (४) पनचापमचपगावमहस्य वाद्ण (५) उत्रसमसेडीपाओगाअप्पमची जादो (६)। अपुरुते (७) अणिपद्वी (८) सुहुमो (९) उत्तमतो (१०) सुहुमो हुआ। पुन प्रमत्तस्यत हा (३) अप्रमत्तस्यत हुआ (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तमृहृत बार मिलाय । इस प्रकार आठ घप बार दश अन्तमृहताँसे कम चन्द्रशनीकी स्थिति ही चक्षदश्मी अप्रमत्तस्यतमा उत्रृष्ट अत्तर होता है।

चक्षदर्भनी चारों उपभामशोंरा अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है ॥ २८९ ॥

यह सब सगम है।

उक्त जीगोंना एक जीननी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्भट्टते हैं॥ २९० ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवों हा एक जीवरी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर उछ वम दे। हजार सामरोपम है ॥ २९१ ॥

जले- अचनुदर्शना जीवोंकी स्थितिमें विधमान एक जीव मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । गभका आदि लेकर आड वर्षक द्वारा उपशमसम्यक्त्य आर अप्रमत्तसयत गुणस्थानको यक साथ प्राप्त हुआ (१)। अन्तमुहुतक प्रधात् चदकसम्ययस्यको प्राप्त हुआ (२)। पुना भन्तमहत्तस अन तात्रव धीका विसयोजन किया (३)। पून दशनमोहनीयको उपरामा कर (४) प्रमच जार अप्रमच गुणस्थानसम्ब धा सहस्रो परिवतनाँको करक (५) उप शमधेणीक योग्य अप्रमत्तस्यत हुआ (६)। पुन अपूर्वकरण (७) अनिवृत्तिकरण (८)

१ चतुर्णानुपशमकानां नानाकावापश्चया सामा यवत् । सः सि १ *५* 

२ एकजीव प्रति जध बनान्तर्महर्तेः । स सि १ ८

३ उल्हेंब दे सागरीपमसहसे दशाने । स सि १. ८

(११) अणियद्वी (१२) अपुन्यो (१३) हेहा ओद्दिय अतिरदी चक्खुदमणिर्हिर्द परिभामिय अतिमे भेन मणुसेसु उन्नज्णो । मन्त्रतिणज्ञो होर्च अतोष्कृहवासेस ससारे विसुद्धो अप्यमचो जादो। मादासादनधपराननमहस्स काद्ग उनमममेडीपाओन्गअपमचो होद्व अपुन्युनसामगो जादो (१४)। सदमतर। तहो अणियद्वी (१५) सुद्भो (१६) उत्तसतो (१७) सुणो नि सुदुमो (१८) अणियद्वी (१९) अपुन्यो (२०) अप्यमचा (२१) पमचो (२२) अप्यमचा (२१) स्वान्यो । उत्तरि छ अता सुदुचा। एनमहन्नस्मेहि एन्एचचीमअतोष्ठहुन्तिह य उज्ज्यासामगो एनमहन्नस्मेहि एन्एचचीमअतोष्ठहुन्तिह य उज्ज्यासामगो । पन्नरि सचानीम पचनीस तेनीस अतोष्ठहुन्ता उज्जा वायच्या।

## चुदुण्ह खवाणमोघ' ॥ २९२ ॥

सुगममेद ।

द्दर्सा प्रकार चारुर्दर्शना रोप तीन उपशामक्षेत्रा भा अन्तर जानना चाहिए। व्रिश्चपता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामक्क सत्ताहम अन्तमुद्वत, महमसाम्याप उपशामकक पर्याम अन्तमुद्वत और उपशाम्तकपायके तथीस अन्तमुद्वतकम करना चाहिए।

च रूर्रानी चारों क्षकों हा अन्तर ओपके समान है ॥ २९२ ॥

यह नृत्र सुगम ह।

६ बर्तना धरहामां सामानीत्रत्। स सि १, ४

अचनखुदसणीसु मिन्छादिष्टिपहुडि जाव स्तीणक्सायवीदन् रागछदमस्या ओर्घ'॥ २९३॥

हरों ? ओपारो भेराभावा । ओधिदसणी ओधिणाणि मगों ॥ २९४ ॥ केवळदसणी केवळणाणि मगों ॥ २९५ ॥ एराणि दो रि सुचाल संसमाणि ।

प्रदेशनामाना समसा ।

लेस्साणुवादेण किण्हलेसिय णीललेसिय-काउलेसिएयु मिच्छादिट्टि असजदसम्मादिट्टीणमतर केनचिर कालाटो होदि, णाणा-जीव पडुच्च णस्थि अतर, णिरतर् ॥ २९६ ॥ सम्बद्ध ।

एगजीव पदुच्च जहण्णेण अतोमहत्त्रे ॥ २९७ ॥

अचलुद्दशनियोंमें मिश्यादृष्टिमें तहर धाणहपायर्गतरागछद्यन्य गुणस्थान गढ प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोहा अन्तर ओपक समान है ॥ २९३ ॥

क्योंकि, आपन राज्ये अन्तरमें बार अर नहीं है। अयिदर्शनी जीवेंबा अन्तर अविधानियोग समान है।। २९४।। वेंग्यहरानी जीवेंगा अन्तर वेंग्यहानियोग समान है।। २९५।। व बानों हो सब राज्य हैं।

इस प्रकार दशनमागणा समाप्त हुई।

केन्यामार्गणाके अनुवारमे बृष्णेरन्या, नीक्टन्या और बर्यात तन्यासन्देव मिष्यारिष्ट और अमयतमस्मान्यि जीवींका अन्तर क्रिन बस्त हाता है। नावा जीवीकी अवधा अन्तर नहीं है, निसन्तर है॥ २९६॥

यह एवं पुगम है। उक्त जीवींना एक जीवंसी अंपना जपन्य अन्तर अन्तरपूत है ॥५९ आ

र व्यवपूर्वतेषु विचारपारियोणकाराज्यां सामान्त्रम् । इ.स. १००० क्षाः । च व्यवप्रकारियो में बारिवर्शक विकार । १ व्यवप्रचान वस्त्रमान्त्रश्च क्षाः । ५ वरप्रकारपारम् अपयोग्या ११६ कृति स्वारतः । १००० विकार प्राप्ता सम्पर्तने । ५ वर्षाः १८०० कृति सम्बद्धाः । १९४० वर्षाः ।

थ हिंद €

वं जहा- मचम पचम पदमपुद्रिमिच्छादिद्वि-जमजदमम्माहिद्वेणे किष्ट्रकीट काउटेस्मिया अध्यागुण गतूण योगमार्टण पडिणियचिय त चेत्र गुणमागण। स्व दोण्ड जहस्मातर।

उक्कस्मेण तेतीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ २९८॥

त बहा- तिष्णि मिच्छादिद्विणो निष्ट्-णील-काउलेस्पण मसम-प्रमन्तीर्ष पुदर्शमु क्रमण उत्तरणा। छिंद प्रज्वाहि प्रज्वायदा (१) विस्मता (२) विद्रा (१) मस्मत पडित्रणा। जारिदा अप्रमाण मिच्छल गदा। लद्धमतर (४)। वर्ण मर्जुमेमु उत्तरणा। बारि मसमपुद्रीणेख्यो तिरिक्षाउप प्रिष्ट प्रमानि १ विस्मति उत्तरणा। बारि मसमपुद्रीणेख्यो तिरिक्षाउप प्रिष्ट प्राणि तेनार्म (६) तिरिक्सेमु उत्तरज्ञादि कि चेत्रच्या एउ छ चदु चदुप्रतोष्ठहुत्रोद उपाणि तेनार्म समाग्य-मस नागरोप्तमाणि निष्ट-जील-काउलेस्प्रिम छादिद्वित्रक्ष्यम्मतर हारि। वर्षम मजद्दममारिद्विस्म विज्ञास्य वार्षि प्रह प्रमुख्य । बारि प्रह प्रमुख्य । वर्षाणा तेनाम मनारम्

जन- सात्रया पृथिनीने रूप्यल्श्याजांत्र, पाचर्या पृथिनीने नीरत्रश्यायत भीर जयम पृथिनीक नारोतल्श्यायात्र मिष्यार्श्यक्षीर अस्यतसम्बन्धीर नारती जीव भ्य गुजस्थलका त्रात्र अस्य नारम ही लाउनर उसी गुणस्थानका आन्त हुए। इस इसर हार्नो गुजस्थानोका जयस्य अन्तर रूपम हुआ।

उक्त बीशका एक बीशकी जरेगा उन्हर जन्तर प्रमय हुउ हम कारी मनगर और मान मारागेयम है ॥ २९८ ॥

अन- हम्म, नीर भार काषात स्थापार तान निष्याहरि आप वमा भारते. याच्या भार तीमरा गृथिमिन जिलाम हुए। एस्ने प्यानियमिन प्यान हा (१) विमने स्थार भारते हा भारते हा भारते हैं। १ अपने प्रका आत्त कर भारते हा भारते के स्थार वह हा हिए सम्बद्ध अपने विपास आता हा भारते के स्थार हुए। १ अपने यह ह हि मानवी शिषाहा नारही निष्ये में भारते हों के हर्ष १ अपने हिए से भारते हैं। १ अपने हों के हर्ष १ अपने हुए । १ अपने हों के हर्ष १ अपने हुए । १ अपने हों के हर्ष १ अपने हुए । १ अपने हों के हर्ष १ अपने हुए । १ अपने स्थार । १ अपने हुए । १ अपने स्थार । १ अपने हुना । १ अपने १ अ

there are recovered to the

ा-सागरोपमाणि उक्कस्सतर I

सासणसम्मादिद्रि सम्मामिन्छादिद्रीणमंतर केनिवर कालादो ोदि, णाणाजीव पहुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सगममेद 1

एगजीव पहुच्च जहण्णेण पछिदोवमस्स असलेज्जदिभागी. भतोमुहत्तं ॥ ३०० ॥

एँद पि सगम ।

उक्स्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देखणाणि

। ३०१ ॥

व जहा- विष्णि मि छादिही जीम सचम पंचम विदयपद्वीस मिण्ड पील-साउ रिस्तिया उपरच्या । छहि पज्नर्चाहि पज्नन्तयदा (१) विस्तता (२) विसदा (३) व्यममयम्मच पडिवण्णा (४) साराण गदा । भिच्छच गत्णतरिदा । अनामुहत्तावसंस

अगरापम और कापातल्ह्याजारे असयतसम्यन्दिष्टका उत्तर्ध अन्तर पाच सन्त

बहुतौस कम सान सामरोपम होता है। उक्त तीनों अपुभलेश्याताले मापादनसम्बन्दिष्ट और सम्बन्धिस्पादिष्ट जीवोद्य अन्तर कितने बाल हाता है ? नाना त्रीबॉरी अपेक्षा अन्तर आपक समान है।।२९९॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीगोंग एक जीवरी अपेक्षा जपन्य अन्तर प्रमाग्न पल्योपमध्य अम-त्यातम भाग और अन्तर्भहर्त है ॥ ३०० ॥

यह सूत्र भी सुराम है। उक्त जीवोंका एक जीवरी अपक्षा उत्रृष्ट अन्तर बुछ यम वर्तास मागराएस. पचरह मागरोपम और मात सामरापम है।। ३०१।।

अल- एच्या. मील बार बारात ल्ह्याया र तीन मिध्यादृष्टि आव कमश सातहाँ पाउपीं और तीसरी पृथियोमें उत्पन्न हुए। छहाँ प्याप्तियाँस प्याप्त हा (१) विभाव

छ (२) विगद्ध हा (३) उपनमसम्बद्धाया प्राप्त हुए (४)। पुनः सासाहनगुष स्थानका गय । प्रधान् निध्यात्यका जाकर अन्तरका प्राप्त हुए । पुत्रः जीवनद्ध अन्तनुहुत जीविण उत्तमनसम्मन परित्रच्या । सामण सन्त्व विदियमसण् सद्दा समृतम् उत्तम् प्राति सन्तमदृद्वीण् सामामा सिन्छन् सन्त्वा (५) तिरित्तेषुर्वववद्यति वि स्वर्ण्यः प्रत्य पन्तमनुन्तदृत्रतामृद्वीदि उप्पाति । तेनीम-सन्तारस-सन्तमासोवासि किर्म्यः काउनिस्मारमाना इस्मानः होदि। एमसम्त्रो अत्तेषुद्वन्त्वने परिद्वो वि द्वाव प्रण्य सम्मानिच्छादिद्विम्य वि । परिते छदि अत्तेषुद्वनिद्व उत्पाति नेतान-सन्तमन्त्र स्वरानवसारि किन्द्र-योज-काउनीसन्तमस्मानि छादिद्विजनकम्मनरः ।

तेउलेरिसय-पमलेरिसएसु मिच्छादिद्विअमजदसम्मादिर्शणम केर्नाचरं कालादो होदि, णाणाजीन पदुच्च णत्थि अंतर, णिर ॥ ३०२ ॥

दुपनगर् ।

णगर्जीय पदुरन् जहण्णेण अतीमुहत्त् ॥ ३०३ ॥ १ ७६१- पनार्गः ॥सा भिष्ठारिद्विनमार्गि द्विणे वेद रमर्गानवा अस्

पर एष रहत पर असामराध्यक्ष यहा आत हुए। प्रभार् सामाहत्तुवस्थात है । इंड के धनाव बर भार महुष्याम उपय हुए। स्मियता यह है कि सत्ती है । ए भार दर्शन धान है ति कार में नियार हहा आत सार भागहतीय कर्म दशा ने प्रभार दर्शन धान है। इस प्रभार पान, चार भार प्रभार मागहतीय कर्म दशा ने प्रभार दर्शन धान सामायन द्वार पान, चार भार कार मागहतीय कर्म दशा ने प्रभार है। है । इस अन्य होता है। सासाहत्युवस्थानने बाहर है है है । ज्यार है हो नीतर प्रपाद है, होशा यह है । हो देशा है। इस बहार को सी दर्भ । इस प्रभार प्रधाद सी इस्ट्री नन्य मानता साहर । हिल्ला पर है हो है है अन्य जन्महती है इन दक्षिय, सन्यह भार धान सामराभव है इन

इच्च बार बार हात जा गामा यहा १०२४ भनर द्वामा है। बार विकास प्रवासमाय विभागत मार्ग अस्त अस्य सम्बद्धात है और इन्य हिन्द होडे स्वाहरी नाम केमान असम बना भी है, जिस से देवारेस्ट

र प्रायम र ।

Action in the second of the se

गत्ण सञ्जदण्यञ्चलेण पढिणियत्तिय त चेत्र गणमागदा । सदमतर ।

उक्तस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि'॥ ३०४॥

त जहा- वे मिच्छादिहिणो तेउ पम्मलेस्मिया सादिरेय-वे-अद्वारससागरीवमाउ-हिदिएस दवस उपाण्या । छहि पञ्चर्चाहि पञ्चचपदा (१) पिस्मता (२) विसुदा (३) सम्मच धेनुगतिदा । सगिद्वेदि जीभिय जनसाणे मिच्छच गदा (४)। छद सादिरेय-ने अद्वारमसागरात्रममेचवर । एव सम्मादिद्विस्स वि। णत्ररि पचिह अंबोग्रहचेहि रुणियाओं सगद्भिदीओं अतर ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणमतर केवाचिर कालादो होदि, णाणाजीव पद्म ओघं ॥ ३०५ ॥

सगममेट १

अन्य गुणस्थानका जाकर सर्वजयन्य कालसे लीटकर उसी ही गणस्थानका आगरे। इस प्रमार अन्तर रूप दुआ।

उक्त बीरोंरा एक बीररी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर माधिक दा सागरापम और साधिक अद्रारह मागरोपम है ॥ ३०४ ॥

जैस- तेज और पद्म रूर्यायारे दो मिथ्यादिए जीव साधिक दा सागरीपम और साधिक अट्टारह सागरोपमरी आयुस्थितिया र दवाँमें उत्पन्न हुए। छहाँ प्यान्तियास पयान्त हा (१) विधाम के (२) विनाद हा (३) आर सम्यक्त्यको प्रहण कर अन्तरको प्राप्त हथ । पन अपनी स्थितिप्रमाण जीवित रहकर आयके अन्तमें मिध्यात्वको प्राप्त इए (४)। इस प्रवार साधिक वा सागरापमकाल तजालस्याया मध्यादाप्रका और साधिक अद्वारह सागरापमवाल पद्मण्डयायाल मिध्यादृष्टिया उत्रह अन्तर प्राप्त हागया। हसी प्रकार तेज और पद्म ल्ह्यायाल अस्पतसम्पन्हीर जापना भी अन्तर पहना चाहिए। विशेषता यह हे कि पाच अन्तमहर्तोंसे यम अपनी अपनी स्थितिप्रमाण अन्तर होता है।

वेजालेक्या और पद्मलेक्याजाले मासादनसम्परद्दिष्टि और सम्परिमध्यादृष्टि बीरोंरा जन्तर रितने वाल होता है ? नाना बीरोंरी अपेक्षा जन्तर आपक्र समान है ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सुगम है।

१ उरस्वान है सामग्रामी जहादच च सामग्राच्यानि सामिरेसानि । स सि १ ८ ६ हासादमस्यादरिसम्बन्धियाराहरोनानाजीवायस्य सामा प्रदेश स वि १ ४

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पल्टिदोवमस्स असस्रेज्जिदभागं अतोमुहुर्त्त' ॥ ३०६ ॥

एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ त जहा- रे सासणा तेउ पम्मलेस्मिया सादिरेय-वे-अहारसमागरोरमाउद्विदिग देवेसु उपवण्णा । एगसमयमन्छिय विदियसमए मिच्छत्त गतुणतरिदा । अवनाण र उत्रसमसम्मत्त पंडित्रण्णा । पुणो मामण गत्ण तिदियममए मदा। एत सादिरेयन्त्र अहार सागरावमाणि दुममऊणाणि मामशुक्कस्मतर होदि । एउ सम्मामिच्छादिद्विस्म वि णगरि छहि अतोमुद्धचेहि ऊणियाओ उचिद्धिदीओ अतर !

सजदासजद-पमत्त-अपमत्तसजदाणमत्तर केविचर कालादी होति णाणेगजीव पहुच णत्थि अंतर, णिरतर ॥ ३०८ ॥

उक्त जीरोंरा एक जीरकी अपेक्षा जघन्य अन्तर कमश पत्यापम असम्मातरे भाग और अन्तर्मुहुर्त है ॥ ३०६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीरोंरा एक जीरकी अपेश उत्कृष्ट अन्तर क्रमश साधिक दा मागता और अद्वारह सागरोपम है ॥ ३०७॥

जैस- तज और पद्म लेखायाल दो सासाद सम्यग्दप्रिजान साधिक दा सागर पम और साधिक अद्वारह सागरापमरी आयुस्थितिताल स्थाम उत्पन्न हुए। वहां प समय रहकर दूसर समयमें मिळात्वको जाकर अतरका प्राप्त हुए। गयुर अतमे राज् ही उपरामसम्यक्ताको प्राप्त हुए। पश्चात् सासादनगुणस्थानका जाकर दूसर रामको

मरे। इस बद्धार दा समय कम साधिक दी सागरायम और साधिक नद्वारह मागराय उक्त दानी उदयाराज सामादनसम्बन्दांष्ट्र पार्योशः उत्तरष्ट्र जन्तर हाता है। इसी ब्रह्म उक्त दानों रूरवायार सम्यागिश्याद्याष्ट्र तीयोंका भी । तर तानना चाहिए। शिवारी यह है कि इनके छह अतमुहतास कम अपना उन स्थितियाँवमाण अतर हाता है।

तेज और पद लेक्याताल संपतासयन, प्रमत्तसयन और अप्रमत्तमयन आर्मि अन्तर दिवने द्वात होता है ? नाना और एक चीरकी अपना जातर नहीं है, विका है।। ३०८।।

र व्हरा राज्यकाल व वादनन्तान । महिल्लाम हिर्मे र इत्याद स्थापन का द्वाच स्थापन विश्व स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन हे दर्दाक व्यवस्थान । ना न नार्य र त्या वर्द्धा व्यवस्था न न व्यवस्था ।

बुदे। १ णाणानीयपराहरोच्छेदाभागा । एगनीयस्म रि, लेम्नद्वादो गुणदाए बहुतुबदेसा ।

सुक्तेष्टेस्सिएस् मिच्छादिष्टि असजदसम्मादिट्टीणमतर केनचिर कारुदो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतरं ॥ ३०९ ॥ संपर्भेद ।

एगजीव पडुच जहणोग अतोमुहत्तं ॥ ३१० ॥

च जहा- व देश मिन्छाडिहि-ममाटिहणा मुक्तिमिया मुणतः मतून जहा- व देश मिन्छाडिहि-ममाटिहणा मुक्तिमिया मुणतः मतून जहण्णेण वारेण अपिरमण पटिमणा। स्ट्रमाम्मचमवर।

उक्करसोण एउकत्तीस सागरोत्रमाणि देमूणाणि ॥ ३११ ॥ व जहा- वे जीता सुरुरलेस्मया मिच्छादिट्टी दर्व्याल गण एउरजीसपागम विम्पुस देवस उत्राच्या । छोद प्रज्यचीदि पश्चियत (१) विस्तवा (२) विमुद्धा (३) नम्मच पडित्रच्या । तत्येगो मिळ्च गठवतिरा(४) अत्रत सम्मचवत्र । अत्राना

क्योंकि, उन गुणस्थानयार नाना जायक प्रयादक क्यी विच्छाद नहां हाना है। तथा एक जीवकी अवसा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, 'ररपार वरणस गुणस्थानका कार बहुत होता है, वसा उपदेश वाया जाता है।

गुड़करवारारोंमें मिन्यारिए और असपतमस्यारिए बीगोंना अन्तर किन काल होता है ! नाना जीगोंरी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं। निरन्तर है !! ३०९ !!

यह सूथ सुगम ह।

उक्त बीरोरा एक बीररी अपेक्षा जयाय जन्तर जन्तर्हत है ॥ ३१० ॥ जन-गुरुरक्षावार मिध्यार्ह्य भारसस्यव्हाद दा दय अन्य गुणक्यातका जावर जन्य पारस विश्ववित गुणक्यातया ज्ञान्त हुए। इस प्रवार अन्तगृहत बार प्रमाण अत्र रण्य हाराया।

उक्त जीवींसा एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट जन्तर बु**छ रम श्**करान सामगदन है ॥ ३११ ॥

जल- गुद्ध रथायाज दा सिध्यादीर द्रव्यिंग्यी जाय ६४नीस सागायसम्ब दिधतियाज दर्योमे जराय द्वर । एहाँ पथान्तियास पथान्त हा (१) विधान छ (५) विगुद्ध हा (१) सम्यक्तयका सान्त दूष । उन्नसंस यक सिध्यात्यका ज्ञावर धन्तरका

१ इ.स.च्ये प्रियाध्ययं स्वयाध्यान सार्वे स्वयास्य अस्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्य स्वयास्य स १ प्रस्तां रे प्रविच्यास्य स्वयास्य स्यास्य स्वयास्य स्वयास्य

स्तानक के के जे पाननमानाचे प्रोक्षणा (५) । पा पन शासूनो है अपने रम्बरोप रामानावि लेप्साविति स्वयसम्मातित गुरुद्वस्थारः।

नानानार्वे हेनामानिन्यारिशेयमगर हेगीर धारी र्केंद्र गरान्ति रहने और ॥ ३१२ ॥

राजंत रहन राजेग पिसोमान अमरोहासिको न्यास्य १३५३ ॥

\*\* \* \* \* 1 \*

इस्ट्रा । इस्टबल मामग्रीनाणि देवणाणि ॥ ११४॥ 4 # {1}

m m a see fie ittbild ettette illett 45 " ++ 4 4- 4 5 F F F F F H E 4 F ( 1) 4 F 141 F HF WE H wen am a a a swift fie tettit git tieft tet hat f in a war t was trait feinetebeld fielefebefeldt tit

the factor for applied to the final of the 

\* + + 11 , t , t , \$ 151.7 \$ 110.4 \$

सजदासजद-पमत्तसजदाणमतर केविचर कालादो होदि, णाणेग-जीव पद्धस्व णात्य अतर. णिरतर' ॥ ३१५ ॥

हुदो ? णाणानीप्रपाहस्स बोच्छेदाभावा, एगनीवस्स टेस्मदादो गुणदाए बहुत्त्रपदेसादो ।

अप्पमत्तसञ्दाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ ३१६ ॥

सुगममेद् ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त' ॥ ३१७ ॥

त जहा- एको अप्पमचो सुक्तलेस्साए अन्छिदो उत्तमसेढि पिंडदूणगरिय मन्यजहरूपराल्ण पिंडिणिपचिय अप्पमचो जादा । तद्वमगर ।

उक्कस्समतोमुहुत्त'॥ ३१८ ॥

्राङ्गलेस्थामले सयवासयत और प्रमचसयवींका अन्तर क्रिने बाल होता है। नाना और एक बीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। ३१५॥

क्योंकि, उक्त गुणस्थानवर्ती नाना आयोंक प्रवाहका क्यी व्युच्छद नहीं हाता है। त्रचा एक आवशी कपक्षा भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, ल्याक कालस गुणस्थानका काल बहुत हाता है, देसा उपदश पाया आता है।

गुङ्गलेस्याबाले अप्रमचमृयवॉरा जन्तर रिवन बाल होता है रै नाना बीवॉसी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त बीर्योक्त एक बीरकी जेपेक्षा अपन्य अन्तर अन्तर्भुपूर्त है ॥ ३१७ ॥ अस- १८२२वार्मे विद्यमान बाह एक अन्नमसम्बद उपरामध्यापर चढ़कर

जस- गुरुल्याम । एरामान वाह यक अममसमयत उपरामध्यापर चढ्कर अन्तरका प्राप्त हा संयज्ञधन्य कालस छोटकर अममसमयत हुआ। इस प्रकार अन्तर प्राप्त होगया।

उक्त बीवोंका एक बीवकी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर अन्तर्भुदृर्त है ॥ ३१८ ॥

<sup>।</sup> संपदान्यवस्थनचन्द्रवास्त्रज्ञारुसावन् । सः वि १ ८

२ अन्यत्तवस्य नानाजीवान्यस्य नास्यत्वस्य । सः निः १, ८

१ एक्बोर प्रति वस यसका साम्बद्ध । स सि १,४

एटम्स बङ्ष्णभगो । णपरि सन्यचिरेण कारेण उपसमिदेदी प्रोदिष्णस पचन ।

तिण्हमुवसामगाणमत्तर केविचरं कालादो होदि, णाणाजीर पडच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३१९ ॥

सुगममेड।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२०॥ एड पि सुगम ।

एगर्जाव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ ३२१ ॥

उष्म्स्सेण अतोमुहुत्त<sup>ै</sup> ॥ ३२२ ॥ र्ण्टोन टोण्ड सुचाणमरो भष्णमाणे सिष्प चिरसलेडि उरममसेडि वटिय आरि

मन्दर्रावरारात्मक अत्रमुद्धत बारा उपरामध्येणीस उत्तरे हुए जावन अरहर भनर बहना जाहिए। गुरुरेक्यावाले अपूर्वरुण, अनिश्चित्ररण और सहममाम्याय गुणशानकी

र्शानी उपपामर पीमोरा अन्तर स्वितने राख होता है ? नाना जीमोरी अपेजा पण्यन एक ममय अन्तर है ॥ २१९ ॥ यद सूच मुगम है।

गुरु रश्यामें तीना उपगामकास उत्कृष्ट जन्तर वर्षप्रथमन है ॥ ३२० ॥ यह पुत्र भी गुराम द । उन्हें नीमाम यह पीमामें जुणा चयन्य जन्तर जन्तिकृति है ॥ ३२१ ॥

उन्हें बीबोंडा एक चीवनी हो हो उन्हें अन्य अन्तर्युक्ते हैं ॥ ३२२ ॥ दन तानी न्योंडा अव करन वर दिस्र (रुपु ) कारण उपराध्यान वर बहुदर उन्हें रूप आरोक अवस्य अनर करना चाहिए ता चिर (त्राप) कारण उपराध्यानी वर बहुदर उनहें हुए आरोक राष्ट्रय अनर कहना चाहिए।

> रत जात्त्रकारीकरणात्रक्षसंकर्तातृ। सः वि २०६४ वर्गकर ४०० १४ तत्त्रका सः विकास २०१० कारणात्रकारा

उवसतक्सायवीदरागछदुमत्याणमतर केन्नचिर कालादो होदि, णाणाजीव पदुच्च जहण्णेण एगसमय' ॥ ३२३ ॥

सुगममेद् ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ ३२४ ॥

एद पि सुगम ।

एगजीव पद्धच्च णत्थि अतर, णिरतर' ॥ ३२५ ॥

उवर्यवादा उवारे उवसत्तरमाण्ण पढिवन्डमाणगुणद्वाणाभाग, देहा आदिप्णस्स त्रि लेस्मतरमन्तिमतरेण पुणा उवसतगुणनाहणाभावा ।

चदुण्ह स्वगा ओघं ॥ ३२६ ॥

गुरुठेस्पाराल उपग्रान्तरपायगीवरागछप्रस्थोरा अन्तर रिवने काल होता है है नाना जीनोंसी अपेक्षा वपन्यने एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥

यह सूत्र मुगम है।

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट जन्तर वर्षपृथक्त है ॥ ३२४॥

यह सूच भी सुगम है।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२५ ॥

पर्योक्ति, उपशान्तवपाय गुणस्थानसे ऊपर उपशान्तवपायी आयक द्वारा प्रातपय मान गुणस्थानका अभाव है, तथा तीच उत्तरे हुए आयके भी भन्य ल्एयाक सक्षमणक विना पुन उपशान्तवपाय गुणस्थानका प्रहण हो नहीं सकता है।

विशेषार्थ—उपशासकपायगुणस्थातक भन्तरका भन्नाव कतानका कारक यह द कि स्वारहर्षे गुणस्थानस अपर ता यह चड़ नहीं सकता है, क्योंकि, यहापर शपद्यंका ही तमन कोता है। और यदि नाथ उतरकर पुन उपरामध्यीपर चड़ ता नीचक गुण स्थानीम गुहरूरपास पीत पचादि बरवाका परिवतन हो जायया क्योंकि यहापर यक रूरवाक कारसे गुणस्थानका काल बहुत बरावा गया है।

गुद्ध र पावाले चार्गे क्षपद्धोंका अन्तर ओपके समान है ॥ ३२६ ॥

र उपञ्चात्तरमासस्य नेनावीशरक्ष्या सादान्यस्य । सः वि. १. ४ २. एकवारे प्रति नास्य तस्य । सः वि. १. ४ १ प्रान्तः अस्टताः साहस्या

४ चतुर्यो क्ष्यदायां स्थाप्त्रविज्ञास्त्रदानां व साहान्यवत् । स सि १ ४

सजोगिकेवली ओघ ॥ ३२७ ॥ दो नि सत्ताणि सगमाणि ।

ण्य उस्सामग्रामा समजा ।

भवियाणुवादेण भनसिद्धिएसु मिच्छादिद्विपाहुडि जान अजीगि केविल ति ओर्घ ॥ ३२८ ॥

कुटो १ मध्यपपरिण जोपपरपणाडी भेटामामा ।

अभगसिद्धियाणमतर केनचिर कालादी होटि, णाणाजीव पहुच्च

णित्य अतर, णिरतर ।। ३२९ ॥

इटा १ अभव्यपग्रहत्रोच्छेदाभागा I

एगजीवं पद्धस्य णत्थि अतर, जिरतर ॥ ३३० ॥ द्धने १ गुणतरमञ्जीए तत्थाभागा ।

एउ भनियमगाणा समता ।

शुक्रलेक्यात्राले सयोगिकेवलीका अन्तर औषके ममान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

इस प्रशार लक्ष्यामागणा समाप्त हुई।

भव्यमार्गणाके अनुरादमे भव्यमिद्धिरोमें मिथ्यादृष्टिमे लेकर अयोगिकाल तक प्रत्येक गुणस्थानवर्धी भव्य जीवोंका अन्तर जीयके समान है ॥ ३२८ ॥ क्योंकि, सर्व प्रकार जीवनहराणांसे भन्यमागणारी अन्तरप्रहराणांमें कार

भेद नहीं है। अभूव्यसिद्धिक जीगोंना जन्तर नितने नाल होता है १ नाना जीगोंकी <sup>अपद्मी</sup>

अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२९ ॥

क्योंकि, अभन्य जीवोंक प्रवाहका कभी विच्छद नहीं होता है। अभव्य जीगोंग एर जीररी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥

क्योंकि, धमर्योमें अन्य गुणस्मानके परिवतनका जमान है। इस प्रशार भन्यमागणा समाप्त १६।

१ प्रतिप्र टस्समगणा इति पाट ।

२ मध्यानुदादन सन्यपु निष्पारध्यापयागध्यस्य तानां सामा प्रवत् । सं सि ६, ६

३ अमन्याना नानार्वावापस्या पुरुषीवापस्या च नाल्यन्तस्य । छ छ ४, ४

सम्मताशुवादेण सम्मादिट्टीमु असजदसम्मादिट्टीणमतर वेत्रचिर ादो होदि, णाणाजीउ पडुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥३३१॥ उपमेद ।

एमजीव पहुंच जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ३३२ ॥ व वहा- एगे। अनवन्यमादिद्वी गरमाभरमगुण गर्मा राज्यबङ्ण्या क्रान्य अनरन्यमादिद्वी वारो । रुद्धावर ।

उक्कस्सेण पुद्मकोटी देसूण ॥ ३३३ ॥

त बहा- एगो मिच्छारिद्री अद्वाभीन स्वरामिश्रा प्रतिरेपितिस्यर्गाण्यसम् पञ्जवस्य उत्तरण्णे । छहि पञ्चसि पञ्चस्यर (१) तिस्तर (२) रिजुद्दा रद्गमम्मच पडिवण्णे (४) । मनमामनमनुष भवूणनीरतः पुस्तर्गादः जीविष त्ये जारा । एर चर्रुदि अंतमुदुचिद उज्जया पुस्तरातः उत्तरम्मसः । 'सजदासजदण्यस्डि जाय उत्तसत्तसस्यादिद्दाग्रस्टमस्या ओपि-

ंसजदासजदणहोडे जाव उवसतकसायगिदरागठहुमत्या आपि-(भगो ॥ ३३४ ॥

नम्यवस्यमार्गणाक अनुरात्म नम्यान्द्रशियोम अन्ययनस्यान्द्रशियोक्त अन्तर कार्त्रहेशा है है नाना जीतेंकी अपेका अन्तर नदों है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥ यह सूत्र सुराम है।

उक्त जीरोंडा एक जीरंगी जपना जपन्य जन्त जन्मभूत है ।। ११९ ॥ जल- एक भगरतसम्बद्धार जाय मध्यास्थ्यम मुखस्थातका प्रत्य हक्त सब क्कार्य पुत्र अस्यतम्प पटि हामया। इस प्रकार जर प्राप्त हुक्त। उक्त जीरांडा एक जीरंगी अथसा उन्हेट जन्म पुत्र कम पुरस्टा है।१११॥ जल-माहस्थानी भद्रास प्रदृतियाँची सम्मागा संयद किस्पाटार ज व पना प्रय

तम्मूच्यिम वयाज्यः तिर्वेवामें उत्यव हुआ। छटो एया। तपान प्रपान हो।)। द द (-) विद्युद्ध हो (-) वर्षपत्रयवप्यक्त प्राप्त हुआ (४)। वृद्ध स्वयासस्य प्राप्तवा व्याप्त सम्प्रदेश प्राप्त हो। वृद्धाटी वन्तव प्रपाद रह बट सा सार हब हुत प्रवाद चार भलाहतील बजा वृद्धाटी वन अध्यक्तस्यवण्यका न्यूष

हाया द्वार त्यार मध्यतिक्षांस बस विवशकतात्र असतस्तरस्तरात् हता त्या

संवतास्यतः गुणसानरः त्यरः उपग्रान्तस्यायशतसम्बद्धसः गुणस्यः नहः गुणस्यात्रको सम्पर्धाःस्येक अन्तरः अर्थायानियोकः तमानः (॥ ११४ ॥ १ सन्दि ॥स्टब्युः ॥ १८ ए० ॥



अधा श्रीधिणाणमग्गणाण सजदासनदाडीणमतम्पर्मगणा स्टा, तवा स्टबा

णस्य एत्य रोद पिनेनो । चदुण्ह खवगा अजोगिकेवटी ओघ ॥ ३३५ ॥

सजोगिकेवली ओघ ॥ ३३६ ॥

दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

खड्यसम्मादिटीसु असजदसम्मादिटीणमतर केनिय काल्से होदि, णाणाजीय पडच णित्य अतरं, णिरतरं ॥ ३३७ ॥

सुनमेद । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोसुहत्त ॥ ३३८ ॥

त्त जहा- एक्टो अमजटमम्माटिट्टी अष्णापुण शत्म सन्यवहण्णसारण अध्यस् सम्मादिट्टी जारो । लद्धमतर् ।

उक्कस्सेण पुञ्चकोडी देसूण ॥ ३३९ ॥

जिस प्रनारसे अवधियानमागणामं सयतानयतः आदिर्मेक अन्तरक्षा प्रकाश कां हे, उसी प्रनार यहा पर भी रुप्ता चाहिए, क्योंकि, उससे यहा पर कोर विवासी नहीं है।

नहा है। सम्प्रपटिष्टि चारों क्षपक और अयोगिनेत्रलियोंका अन्तर ओवर्क <sup>ममान</sup> है॥ ३३५॥

मम्यग्दिष्ट सयोगिकेरलीमा अन्तर औषके समान है ॥ ३३६ ॥ य दोनों हो सूत्र सुगम है।

श्वापित्रसम्यग्डियोंमें अस्यतम्म्यग्डियोंना अन्तर तिने काल हाता है!

नाना जीरोंशी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३७ ॥ यह सुत्र सुगम है।

उक्त जीर्रोरा एक जीररी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तर्भृहते हैं ॥ ३३८ ॥ जैसे- एक असयतसम्यग्हिए जीप अन्य (सयतासयतारि) गुणस्थानरा जाहर

जन-पुत्र अस्वतत्त्वस्वराष्ट्रीय अन्य (स्वयत्तास्वतात्र) गुणस्वारा स्वज्ञयन्य काळस पुनः अमयतसम्यन्द्रीय होगया । इस प्रकार कातर रूप्य हुजा। उक्तः जीगारा एक जीगगी अपेक्षा उस्कृष्ट अन्तर रूख रमः पूर्वस्राधी रा

र सम्यक्ताद्वरादम् श्रापिष्टसम्यादिष्यग्यतस्यतस्यानाश्चायायामास्यतस्य स वि १,४ २ एक्टबंड प्रति जमपनानसूर्व । स वि १,८ १ उन्हर्वेत पुरवादी देखाना। स वि १,४ त जहा- एक्को पुर्वारोडाउएस् मणुमेसुराजिय गन्मादिश्रह्वास्मित्रा आदो। दसणमोहणीय खेबिय राहपसम्मादिही जादो(१)। अतेसप्रुह्ममच्छिद्ण(२) संज्ञामन्त्रम मजम या परिप्रजिज्ञय पुर्वारोडि गमिय काळ गदो देरा जादो। अहुसस्मेहि बि-अतेसप्रह्मेलिह य फणिया पुर्वारोडी अतर।

सजदासजद-पमत्तसजदाणमतर केविचर कालादो होदि णाणा-जीव पहुच्च णित्र अतर, णिरतर' ॥ ३४० ॥

सुगममेद् ।

एगर्जीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त' ॥ ३४१ ॥ एर वि मगम ।

उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि' ॥ ३४२ ॥

त जहा- एक्को पुष्वराडाउगेसु मणुमेसु उवरण्णो । गन्भादिअहवस्माणद्वरीरे अतोमुद्दुचेण (१) राइथ पद्वरिय' (२) विस्समिय (२) मंतनामजन पडिवज्ञिय (४)

जैन-एर जीय प्रवादींची भागुपाल भगुणों में उत्तम हाकर गाम लक्ट भाड ययवा हुआ और हरानसाहनीयवा स्थाय वरक स्तीयवास्त्रपादि हागया (१) वर्षा मत्त्रपुत्त रह परक (२) त्यमास्त्रप्य या स्थायका मान्त हावर और प्रवादी यर विवावर मत्त्रवा मान्त हा वय हुआ। इस मकार भाडे यर भीर वा मत्त्रमुद्धनास कम प्रवादी यर भाग्यत हा विवासम्पर्यादिका उत्तर्भ मन्तर ह।

क्षायिवसम्पर्धि सयनासंयत और प्रमत्तमयत जीवींका अन्तर किन्न काल होता है ? नाना जीवींकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीगोंग एक जीग्गी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मुह्ते हैं॥ ३४१ ॥

यह सूच भी सुगम है।

उक्त जीरोंका एक जीवकी अवेक्षा उत्हर्ष्ट अन्तर माधिक तर्शत सामग्रापन है ॥ ३४२ ॥

जल- पक जीव पूरवोटि वयवी भागुषा ज मनुष्योम उपया दुभा। गभका भाव स्वदर भाढ वर्षीके प्रभात, भलगुहुतस् (१) शाविवसम्बन्धका मस्वावनकर (९) विभाग से (१) स्वमाध्यमवा मान्त वर (४) स्वयमवा मान्त दुभा। स्वयमधादव

> १ सेपनावरणस्यास्यप्रेये । वां सामाजीरा-इक्स वार र-तर्यास । वे १ ८ १ पुरुष के प्रति स्थापना रहेर्यु । व ति १ ८ १ इत्यों व पर्मिक सामाजनावि सा (स्थाप) स्थाप । वे १ ८ व म पू पहास्य होत्र प्रमान

संज्ञम पडिमण्णो । पुन्यकोर्डि गामिय मदो समऊणतेत्तीससागरोप्रमाउद्विदिएस व वण्णो । तदो चुदो पुन्यकोडाउएस मशुसेसुप्रमणो । भोगानसेसे जीपिए सजमान्य गदो (५)। तदो अप्पमचादिणगहि अतोसुहुचेहि मिद्रो जादो । अहुमसोहि गार अतोसुहुचेहि य ऊणदोपुन्यकोडीहि मादिरेयाणि तेचीम सागरोप्रमाणि उक्स्पस्य सजदासजदस्म ।

पमचस्स उच्चदे- एक्को पमचो अप्यमचो (१) अपुत्वो (२) अशिष् (३) सुहुमो (४) उपसतो (५) पुणो ि सुहुमो (६) अशिष्ट्वो (७) अश् (८) अप्यमचो (९) अद्वाराएण काल गदे। समज्ज्ञतेचीससागरोत्माउद्दिरिए देवेसु उपप्रणो । तदो चुदो पुज्यनोडाउएस मणुसेसु उपप्रणो। अतोसुहुचानसंस जीवि पमचो जादो । लद्भनतर (१) । तदो अप्यमचो (२)। उपरि छ अतोसुहुचा। अतरस् बाहिरा' अह अतोसुहुचा, अतरस्म अन्मतिरमा वि णव, तेणगतोसुहुचन्महियपुज्यकारस् सादिरेयाणि तेचीस सागरोत्माणि उक्कस्मतर।

पूर्योदाकाल रिताकर मरा और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आपुरिश्विवा द्यांमें उत्तरत हुआ। पहास च्युत हो पूर्यकोटाकी आयुनाले मनुष्यामें उत्तर हुआ। पीर नके भरा भयरोप रह जाने पर सयमासयमको ज्ञान हुआ (१)। हाक पश्चा भन्नमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नी भन्तमुह्वतीस (थ्रेण्याराहण परता हुआ) विश् ह्यांचा। इस मकार लाड पर और चांदह भन्तमुह्वतीस कम वा पूर्यमेटियांस साधिर तर्नास सागरोपमकाल आयिकसम्बन्धि सयतासयतना उत्तर प्रजत हुता है।

शायिकसम्यन्दिष्ट प्रमसस्यतया उरस्य अन्तर यहतं है- एव शायिकसम्यन्धि प्रमसस्यतया उरस्य अन्तर यहतं है- एव शायिकसम्यन्धि प्रमस्तरत त्रीय अप्रमस्तम्यत (१) अन्वरस्य (२) अनिर्श्तिकरण (३) ग्रह्मसार्थ्य (४) अनिर्श्तिकरण (३) ग्रह्मसार्थ्य (४) अनिर्श्तिकरण (३) ग्रह्मसार्थ्य (४) अनिर्श्तिकरण (३) ग्रह्मसार्थ्य (४) अनिर्श्तिकरण (३) ग्रह्मसार्थ्य स्टब्स्य ह्या एक समय कम नर्वाम साराध्यम्भ आयुक्तित्रवार वृद्धी प्रम्य हुना। वृद्धी अप्रयन्ध क्षा प्रस्ति हुन् । वृद्धी अप्रयन्ध क्षा अप्रयन्ध क्षा । वृद्धी अप्रयन्ध क्षा । वृद्धी अप्रयन्ध क्षा । वृद्धी अप्रयन्ध क्षा अप्रयन्ध क्षा । वृद्धी अप्रयन्ध वृद्धी । वृद्धी अप्रयन्ध क्षा अप्रयन्ध क्षा अप्रयन्ध क्षा अप्रयन्ध वृद्धी । वृद्धी क्षा । वृद्धी वृद

<sup>ः</sup> स्था गतः स्था

144

अधरा अवस्मान्यताना दो जप्यमचदाजो, तासि बाहिरिया एक्स पमचदा हुदा। अवस्मवराजो छ उरमामगदाजो, तामि बाहिरियाजो विष्णि उरगदाजा हुदाजो। अवस्मवरिमाण उरसवदाण एरिस्सिन्से उरमदाण अदं सुद्धं। अवसेमा खुद्धा जीत्रहुद्धा। विहि उणियाण पुन्स्सोडीण मादिरेयाणि वेचीम सामरावमाणि मचस्पुक्ससेत्।

अपमचस्स उच्चदे- एक्से अपमचा प्रक्ष्यम्मादिद्वी अवुव्या (१) अणिपद्वी १) सुद्ग्यो (१) उवमठो (४) पुणो वि सुद्ग्यो (५) अविपद्वी (६) अपुन्या रेष्ट्रा (७) वाठ गदा समज्जविषीनसागरोत्तमाउद्विदिष्यु देवसुववष्णो । वदा चुदो ज्वरोडाउप्यु मणुमेसु उत्तरण्णो, अवोसुद्गुवास्त्रेस सक्षार अपमचा बाता । स्वस्पत्त १)। वदो पमचो (२) पुणो अप्यसचो (१)। उत्तर स्वस्वसुद्ग्या । अरस्य स्मविरिमारो छ उम्मामयद्वाना साहिमिल्यामु विमु प्रस्यद्वामु सुद्वाभे । अरस्य

स्थया, अन्तरक आध्यन्तरी दा अम्मयवाज है और उनक बाहरी यह प्रमण हा पुद्ध है। (अत्यय प्रदान पर सुन्ध दार रहा, प्रयोह, अम्मयस्थवक बात्स्य प्रमण कर्म होना होना है।) तथा अन्यत्य आंतरे हुद अप्रामवकाल है। स्था तक बाहरी तीन स्थावनाल पुद्ध है। (अत्यय प्रदान पर राव दुख नहीं रहा, क्याँक प्रदामध्येषिक याल्य स्थावस्थानिक वाल दुम्न होता है।) अन्तरक भीतर्थ प्रयाद है। स्था हारस्य यक स्थावनाल आप प्रदान पर स्थावनालका भागा राव पहला है। ह्य हारस्य स्था निरावर साव साव अनुहत अप्योग रहा उन साव तीन अन्तुहतील बम प्रवादीसे साथिक तर्तीस सागरीयमबाल साथिकसम्यापि प्रमायस्थाना उन्हर स्वार होता है।

क्षाविक्तमध्यार्वात्रं अप्रमासस्ययंत्रा उत्तर्यं भन्तर वहतं हैं - एक भग्नमसम्यव्ययं (व) सुरमासम्यव्य (व) सुरमासम्यव्य (व) अतिवृक्षिकरण (व) सुरमासम्यव्य (व) अविवृक्षिकरण (व) अव्यव्यात्त्रस्यायं (व) अविवृक्षिकरण (व) अव्यव्यात्त्रस्यायं (व) अविवृक्षिकरण (व) अव्यव्यात्त्रस्य (व) हात्रस्य हम्मा सम्यव्यात्रस्य क्षा नर्ताम समाग्यव्यात्रस्य सुविवार्यः वयात्रस्य अप्यात्रस्य स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य मुन्यात्रं स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य मुन्यात्रं स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य मुन्यात्रं स्वाप्ताः स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वाप्ताः स्वाप्तः सम्यव्यात्रस्य स्वाप्ताः स्वापत्तः स्वापत्तः सम्यविक्षाः स्वापतः सम्यविक्षाः स्वापतः स्वा

तरिनार उपनतदार नगगदाए जद सुद् । अग्रमेमा एजदछहुर्थतापुहुना।ऐसी प्रस्केडोर साहित्यानि नेनीन नागरोपमानि अप्पमनुस्स्मतर ।

चदुण्हमुचमामगाणमतर केपचिर कालादो होदि, णाणार् पद्भ नइप्णेण एगममय ॥ ३४३ ॥ नुगममेर ।

उत्तरसेण वासपुधत्त ॥ ३४४ ॥ ण्ड वि प्रयम्।

ण्ड वि जागर् ।।

६५ (११) अपयमा आहा (२) । पमनापमनपगात्तगरुम हार्ग ताह प

६ इ.स. १इ.स.म्बर्गाः नमम्बर्गयतका ब्रह्मः भ पर हाता है। ।। इति के क्षेत्र के किन्तु के किन्तु के किन्तु के भी

न्द भाग समाम है। 'क समान इ.ह.र कता मंगूराना है।। उत्तर ॥ व्याप्त ना म व्याप्त है।

इन्ह - महावह भारत अभा वान्य प्रन्ता प्रनाही। है। हेर्स इन न्द्रस्य ना न स्थान है।

इंड इ.ए.च इंड वार्च प्रश्ना देंद्र प्रक्रियों के प्रश्निमान स

देश वह देश हैं है है। देश जा साथ सनुवास स्ताव है साथ अन्तर्भ है

एगजीन परुन जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ ३४५ ॥ उत्तरमेण तेतीम सागरीनमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६॥

र जरा- वरको पुरकाशाउवम् मणुनेम् उराच्यो । अहरसेदि अगपूर्

कल्पर है भी नरी राजालाका उसले सामकका रक्षा भाषा धराने पर भाषा कान धर्म ही कर " इ.चार् । ज अलग्द्रत हत्। उत्तर कम पुरकादीन साधिक त्राम सागान

4 रहतरूकतार भाग अपभाषकाता जलार किया कांच बाला है। वेली

कार्य कर का के हरा। । बदलनान हत पुना हरा। इन वनन भीर मनतन विन कर के नह को कर रहेन हो देश है है है है है जो जा। है कि के देश भी के सामहरू है

सहस्य पद्दित्य (३) उत्तसमर्वीपात्राग्गितिसाँहींण निमुद्देर (४) अपुन्य (५) अभिन्दे (१०) अपुन्य (५) अभिन्दे (१०) अपुन्य वाद्य (१०) अपुन्य (

चदुण्ह समा अजोगिकेवटी ओष' ॥ ३४७ ॥ मजोगिकेवटी ओष ॥ ३४८ ॥

उपरामध्योव याग्व विद्वादित विद्वाद हर (४) अपूचर व (१) अतिशृत्विव एव (१) व्यवस्थान्य (४) उपणानक याव (४) अपूचर व (१) अतिशृत्विव एव (१) अपाम्यक याव (४) हर, युन स्ट्राम्यान्य (१) अतिशृत्विव एव (१०) अपूचर व्यवस्थान विद्यास्त विद्वाद व (१०) अपूचर व (१०) अपूचर व (१०) अपूचर व (१०) अपाम्यक याव (१०) विद्यास व (१०) हर स्वाद व (१०) व (१०) हर स्ट्राम्यक याव (१०) व (१०) व

धारिकमम्परिष्टि पारी ध्रुपक जीर अवीगि स्टलक्ष्म अन्तर आपक्र सहाव है।। ३५७॥

्धाविकमञ्चाद्धि संपाधिकपतीका अन्तर ७ पढ समान है।। ३०८ ॥

र अपन्दास जायस्था । संस्थित

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

वेदगसम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्रीणं सम्मादिद्रिभगों ॥३४९ मम्मत्तमग्गणाए आंघम्हि जधा अमनद्मम्माटिद्वीणमतर पद्मीवट तवा 🤫

वि परुविद्व्य । संजदासजदाणमतरं केनचिर काछादो होढि, णाणाजीव पहरू

णित्य अतर. णिरंतरं ॥ ३५० ॥

सगममेदं । एगजीवं पडुच्च जहणोण अतोमुहृत्तं ।। ३५१ ॥

एद पि सगम ।

उक्कस्सेण छावड्डि सागरोवमाणि देसुणाणि ॥ ३५२ ॥

ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। वेद्रुसम्यग्दृष्टियोमें अस्यतमम्यग्दृष्टियोजा अन्तर सम्यग्दृष्टिसामान्यके समान

है॥ ३४९ ॥ ज़िस मकारसे सम्यक्त्यमार्गणाके वाघम असयतसम्यन्दिष्याका अन्तर 📢 है

उसी शहारसे यहां पर भी बहना चाहिए।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें स्यतासयतों रा अन्तर कितने राल होता है? नाना जीनी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५० ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त बीर्रोका एक बीरकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्ग्रहुर्त है॥३५१॥ यह सुत्र भी सुगम है। उक्त जीवोंका एक जीउकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर बुळ कम च्यासट सागराण

है ॥ ३५२ ॥ १ द्वापायसम्बन्धन्यन्द्रिनस्यवसम्बन्धनानाजीतापस्याः नास्यन्तस्य । एकजीर प्रति प्रकन्तन

र्देश्व । उत्कांत्र पुरदादी दशाना । स हि १, ८ रे तैयतार्थयतस्य नानाजीवारोधया नारुयन्तरम्। स वि १, ४

३ एक्बीव प्रति जय येनान्तपहुत । स सि १, ८ d उत्हर्षेत्र पर्पटिशागरापानि दशानानि । स कि १, ¢

11 t, e, 242 j अतरापुगने वेदगरान्यादिहि अनरस्य । व वहा- एक्स मिच्छारिद्वी बेदगतम्मच मञ्जासवम् च उपन पहिन्मा अवोद्यहुत्तमस्टिय सत्रम पहिनण्या अवेरिया । वस्तिय स्टल प्रवमायवसम् धवनस् व अस्तिही विचयमचण्यवचीमसागरीवमाउद्विन्दिन्तु उत्तरूमा । वहा चुना मण्डनमु उरवष्णा । तत्य जित्य राज असजमण मजमण वा अच्छिन, पुणा मनादा नणुनगरि मागत्म व बामपुषचादिरातमप्छिस्मदि वहि दाहि वि बालहि जमनवारवासगरनमा इस्मी हिरियमु देख उत्सव्या । तथ चुन मणुवा जान । र अंशावृह्णातमम् वर्गनस्मान-वात परिणामपुर-रुपण सञ्जमानज्ञम पहित्रणा । त्रुमतर । तृत अतासुरुपण सम्म-

भारमीय स्वीत्र सर्वसमािही बादा । बाहिन्तमकक अविन्ता हुई अंत्रान्ह्या, पदिहि वाहि नेवासुद्दमहि जमाणि छार्राहमागरमाणि सनदासनरूकम्पतर । पमत्त-अप्पमत्तसजदाणमत्तर फेबचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच णत्यि अतर, णिरतर' ॥ ३५३ ॥

जेत- एक मिध्यादिष जीय पर्वसम्पदाय और सपमास्वमका एक साथ माव हुमा । भारतमुहत रह कर पुन सबसवा माल हा भारवह माल हुमा । पुना मरबहर देना : नापक्षा प्रकृति के अन्य प्रकृति । नापक्ष नापक्ष व्यवस्था । जन्म दी काला क्ष्म तहीं छ विधान करते. प्रत्याचिम कार प्रथम अलग हैं मा १ प्रदास बच्च है सं स्वत्यात अलग व प्रवास व म तहास सागराण्यका आयुष्धानया । इयाम वन्यम हुन्ना । यहार चुन हा सहस्थाम वन्यक हुमा। वहां पर जितन का व भागयमक भाग्या स्वयन्त साथ रहा है और रकांत सहस्थ ातम् भावरः जितनः प्रश्रूषणस्यातः चालः भागस्यः न्यसः स्वयः भागस्य विद्यासः स्वयः स्ययः स्वयः स्ययः स्वयः स्ययः स्वयः स् Auf et u'im Emi | tet nait neastitueret alien et muite matin et ेंचुंत का भाजन कुमा । का भवार व्यवस्थानक प्राप्त का वार्त्यक भवार है पह जीन पर परिवासक निमित्तर संप्तारक्ष्मक प्राप्त हुआ । तर अत्तर ब्रेस्स हुआ पुर काम पर प्रशासक तालान अपनावन शांतिक स्वावादाह होगाया हुन काम दूसा पुर व्याप एक और भागव वा भागमुहन हत तीन भन्नमुहतीय कम GEIME भागराच्याक विकासकारीष्ट्र प्रमाणस्यत् भीतं अप्रमाणस्यत्। अन्तिः । इत्तव स्टाउ लिङ् हु ना जीरोडी अपना अन्तर नहीं है निरन्तर है। ६०० at its ilun f

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ३५४ ॥ एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

त जहा- एक्को पमचो अप्यमचो होरूण अतोष्ट्रहुचमिन्डय तेचीमहागोतनाउ द्विदिएस देवेसाराप्णा । तदो चुटा पुब्बकेटाउउएस मणुनसुराप्णा । अतोष्ट्रहुचावक समारे पमचो जाटा । उदस्पत । खद्य पद्धिय रारागोवडीपाओगाअपमचो होरूग (२) खरागोवडिमारुडो अपुब्बाटि उजेतीसुहुचोहि णिन्युटो । अतरस्म अस्टिसम्बर्धनेत धुकुच अतरसाहिदेस अद्वयतोष्ट्रहुचेस मोहिंदे अत्रमेमा मच अनोसुहुचा। उदि इक् पुब्बक्रोडीए साहिदेयाणि नेचीम मागरेरमाणि पमचमजदुक्तस्सतर ।

अप्यमचस्य उच्चेदे- एउटो अप्यमची पमची होद्ग अतोमुहुचमन्छिप (१) ममऊमोतचीमनागरोउमाउद्विदिदेशेसु उपरम्मो । तटी चुटो पुट्यरोडाएसु मधुनेसु उर

उक्त जीसोरा एक जीसरी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्महर्न है ॥ ३५४ ॥ यह सूत्र नी सुराम है।

उक्त जीतोंका एक जीवरी अपेशा उत्कृष्ट अन्तर माथिक तेनीम सागगर<sup>द</sup> है ॥ २५५ ॥

जन- एक प्रमाणस्यत, अप्रमाणस्यत हा भाजमुह्त रह्वर तर्ताम सारायामी भागुम्थितरात्र ह्याँ उत्पन्न हुना। यहास ख्युत हा प्रशाहार्था अपुवान मनुषाव उत्पन्न हुना। मनारक न तमुहुतव्रमाण अर्थात्र एह जान पर प्रमानस्यत हुना। एव प्रधार अन्तर रूप्य हुना। एव भागिय सम्प्रयत्यका प्रसातित्वर स्वयन्त्रात बाव भ्यममस्यत्य हा (१) श्रवह जागार चतुन नार अपूत्रस्ताति रूप्य जानमुह्ना सिवामी प्रमाति विवामी स्वामी स्वामी

उद्दरमञ्जलाय अञ्चलनायनका जनर बहुत हुँ- एक अञ्चलनायन और जनसम्बन हा अनुसुद्ध रहेकर (१) एक समय कम ततीस सामरायमंद्री भाषु।श्रीत सन्त द्वोंने ज्याच हुजा। यहास च्युत हा प्रकारीकी आयुवाज माण्योंने सस्य हुजा।

इण्डाहर्याः वर्षे वस्तरस्तुः । वर्षे १ १ ६ इड्डान्याः चर्चन हास्यान् मा स्टान्यान् वि. १ ६

```
वनसञ्चामे वस्तम समादिष्ट अनस्यमस्य
                                                      वच्या । अवायहुचानमम् आउण जप्पमचा जादा । रुद्धमनर (१)। पनचारनगन
11 4/1
                                                    हांप सहव वहतिय (२) खरामहीपाश्रापश्रापमचा हारू। (३) सरामहाना
                                                 अपुच्मानिछाई जनामुद्दनाई विन्तुदा । जनसमादिन्तमकक गाहिन्स पन्तु अन्महुक
                                                माहिर अस्तता नहै। क्रदेहि स्वतिवेद्धादकः मान्त्रियोत् स्वासः सारास्त्रा
अतिताः शह ततावत्रः । कर्रहिः स्वतः वार्तः । वार्तः ।
                                              अप्पमनुबरस्पवर ।
                                                                   ज्वसमसम्मादिद्वीमु अम्जदमम्मादिद्वीणमतर नेगिवर राटादो
                                         होदि, पाणाजीन पहुच्च जहण्णेण एगममय ॥ ३५६ ॥
                                                               णिरतरमुत्रममयस्यनं पढिरस्त्रमाणजातामारा ।
                                                            ज्यस्मेण सत्त रादिदियाणि ॥ ३५७॥
                                                           विमत्या मचरानिदेयीमहाणियमा १ मभाग्या ।
                                                       एमनीन पडुन्च जहण्येण अतीमुहुत ॥ ३५८॥
                                                       त बहा- एक्स उरमममनीहा आद्धिय अमलन बादा । अने दृष्ट्यमी उद्
                           -
धायुक्त भारतपुरुत भवनिष्ठ रह जान पर भागमणशयन हुना। हैन प्रचार भारतर सरस्
                         हातता ( ह ) हम्प्रतार्थं प्रथम वा भ्राप्तवस्थय ग्रीवस्थापतः हमा ४ टा च्या व्यक्त वस्था
महिक मार्गिकः च्या १८४० च्या १८ च्या १८४० च्या १८४० व्यक्त
                        त्विबद (३) शतकत्रात्वां मातात स्वामसास्यमं द्वादर (३) शतकत्रतात्व कारणात्र
हात्वार रोगा कार्यात्रात्वा कारणात्रात्वा कारणात्रात्वा व्यापकार्यक व्यापकार्यक विवास
                       प्यावर ( र ४ सपर अवार आवार जनसम्बद्धाः हान १ र ४ सपर अवार वहां कर कर्म
अद्भवरत्वारि एह भागाह्यांस निर्धावमा मान हुमा। भागरक नाहिन रहा कर कर्म
                    भद्रवरणाद एवं नामानाव मानाव मानाव क्यार मानाव व्यवस्था विश्व व्यवस्था है। इसर व्यवस्था व्यवस्या व्यवस्था व्यवस्था
                   बाहरा मा भारतपुरुगामान भटा पत्र भ्या १६ व्यक्त सम्बद्धाः १६ । स्वतः व्यक्
पुणकाटीसः साधिकः तत्रीसः सामसायसकातः पद्वतसायस्यकः । स्वतः व्यक्तः
                  भन्तर हाता है।
                                        ार ह .
उपग्रमम्बर्गरियोमें अभयनमस्य दक्षि की नेस अन्तर स्टिन स्टेन
             है है माना अंशाहा अपना अपना एक समय है। १०६ |
                                   पर्योशि । जनम्बर रहात्मास यह उद्देश मान्त हालवा र अ पादर अन्याह ह
                                  उत्त बीरोवा उन्हेए अनेर मन रनाइन चट्टिय है। १८०
                                हारी —साम राम ।हमाक ध नाका नियम ।कस्ता व ह
                               नमाधान-स्वतावस हो ह
                             उत्त वाराका एक बारकेंद्र अपना वर्ष ५ वर्ग अलहित ह
                           The state damping dues necess of the me meets of the state of the stat
```

١, ٩, ٦٧٠ ]

सञ्जामञ्जम पडिवण्णो । अंतोम्रहृचेण पूणा अमञदा जाटा । सद्ध जहण्णतर ।

उक्स्सेण अंतो<u>महत्त</u> ॥ ३५९ ॥

त बढा- एको सेडीडो जोडरिय जनबडो बाडो । तत्य जंतामुहुचमन्दिर सजमामजम पंडियप्गो। तदो अप्पमत्तो पमत्तो होर्ण अमजदो जादो। सद्भुक्कसम्बर्।

सजदासजदाणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीन पडुन्न जहण्णेण एगसमर्य ॥ ३६०॥

सगममेद ।

उक्कस्सेण चोहस रादिदियाणि ॥ ३६१ ॥

एद पि सुगम ।

एगजीवं पडुच्च जहण्गेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३५२ ॥

त जहा- एक्को उपमामेदीदे। ओदरिय सजमासजम परिप्रणो ! अतामुर्जि

एइकर सपमासपमको मान्त हुआ। अन्तर्मृहृतसे पुत असयत होगया। इस प्रकार जयस्य अस्तर रूप्य हुना।

उक्त बीरोंका एक बीरकी अपेक्षा उत्क्रष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ २५९ ॥

जैस- पक्ष सयत उपरामधेणीस उतरकर असयतसम्यग्हाए हुआ। वहा अल मुद्रुव रहकर सयमासयमका प्राप्त हुआ। प्रधान् यत्रमत्त और प्रमत्तमयत हाहर

भस्तपतमस्यर्गाष्ट्र हागया । इस प्रशाद उत्कृष्ट अन्तर रुप्य हुआ ! उपग्रमसम्बन्दाष्टि संयतासयतों हा अन्तर हितने काल होता है ? नाना जीगीं स अषेत्रा जपन्य जन्तर एक ममय है ॥ ३६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उन्ह जीरोंग्र उत्हुष्ट अन्तर चीटह रात दिन है ॥ ३६१ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त बीरों स पर बीरही अपेश पान्य अन्तर अन्तर्गहर्त है ॥ ३६२ ॥ अस- एक स्थल उपरामधर्णाम उतरकर स्थमास्यमका शान रूआ श्रीर शल

१ हर्गान्स्य सम्मानान्य व्यवस्था वर्षा । व वि १, ४

६ इन्द्रीय बहुरेश गाँशहरणय । स.सि. १.४ । क्टरी रांत्र वस्तरात्तर बालगताः। व वि. १. ८.

मध्छिय असबदो बादो। पुणो वि अतापुद्दचन मञ्जमानबम पविवण्णा। सद्ध बद्दण्यतर। उनकासीण अतोसुहत्त ॥ ३६३ ॥

त जहा- एक्को मडीहा आहीरम सनदासनने जान । अंग्रेसुहुचमन्छिप अप्पमचो पमचो असनदो च होदम सनदासनदो जान । ल्ड्रायुक्कस्पतर ।

पमत्त अप्पमतसजदाणमतर केविचरं काळादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ३६८ ॥

सुगममद् ।

उक्कस्सेण पण्णारस रादिंदियाणि ॥ ३६५ ॥

एद पि सुगम।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त' ॥ ३६६ ॥ व जहा- एका उनसमनदीदा ओदिरिय पमचा हाद्रण अंतायुद्रचर्मान्छय अप्य

दुभा। इस प्रकार जयन्य भन्तर रूप्य दुभा। उक्त जीवींहा एक जीउरी अपता उत्तर अन्तपुर्व दे ॥ ३६२ ॥ जैस- एक सरत उपरामध्यील उत्तरकर स्पतासकत दुभा। भन्नापुर्व रहरर

भामचल्चान, प्रमुक्तानन भीर अस्पतसम्पन्दि हारूर संपतासंघन हामपा। इस प्रकार उन्हरू भन्तर रूप्य हुआ।

उपश्चमसम्बद्धि प्रमत्त और अपमतमपत्तीस अन्तर कितन कात होता है ! नाना जीवोंनी अपेक्षा जपाय अन्तर एक समय है ॥ ३६४ ॥

यह सूत्र सुराम है।

उक्त जीवोंका उत्हृष्ट अन्तर पद्रह रात दिन है ॥ ३६५ ॥ यह एक भी एगम है।

यह एवं भा सुगम है। उक्त जीवींका एक जीवंकी अवसा जयन्य अन्तर अन्तर्मृत् है ॥ ३६६ ॥ अस-एक सदम उदगमभनीस उत्तरकर सम्बन्धन हो स्थलनेहर रह दर

१ प्रवादयात्वरहराचेनानीवावध्या वर्ष ६०० हरू १ व स्ट १ व ९ व वर्षेच व्यस्त राविन्याये १ व स्ट १ व ३ वृक्तावे प्रति व्यस्त १४ व स्ट्रिश १ व स्ट

मचो आदो | पुणो नि पमत्तन गदो | रुद्रमतर | एन चेन अप्यमत्तम्म नि अङ्क्षर नत्तन्त्र |

उक्कस्सेण अतोमुहुत्त ॥ ३६७॥

त जहा- एक्ट्रो उत्तममेढींदो ओदिरिय पमतो होर्ण पुणा मनगमजग वर्म जदो अप्पमतो च होर्ण पमतो जादो । छद्रमतर । अप्पमतस्म उत्त्वर- एक्ट्र सेढींदो ओदिरिय अप्पमतो जादो । पुणो पमत्तो अमजदो मजदामनदो च हार्ल व्य अप्पमत्तो जादो । छद्रमुक्तस्मतर ।

न्याच्या प्रवास प्रवास प्रवास । तिण्हमुवसामगाणमतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणार्जाव

पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३६८ ॥

उक्कस्सेण वासपुधर्त्त ॥ ३६९ ॥ एटाणि टो वि मुचाणि मुगमाणि ।

अप्रमाचसयत हुआ। फिर भी प्रमाच गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर त्या हुआ। इसी प्रकारने उपरामसम्बन्धि अप्रमाचसथतको भी अपन्य अन्तर बहुता चाहिए। उपराममृम्युरद्धि प्रमाच और अप्रमाचमयतीको एक जीवकी प्रोपी उद्देश

उपगममम्परहिष्ट प्रमत्त और अप्रमत्तमयतोंना एक जीतनी ज्येता उ अन्तर अन्तर्महर्त है ॥ ३६७ ॥ जैस-एक समूद्र अन्तर्भाषिक स्वरूप समुद्रामुक्त होकर पन स्वतास

जैस- एक स्थत उपदामर्रणांम उतररर प्रमत्तस्थत होषरपुत स्वतास्थतं, अस्यतं और अप्रसत्तमयतं होरर प्रमत्तस्थतं हुना। हम प्रशार अन्तर न्य हुन। उपरामसम्बद्धाः अप्रसम्भयवद्धाः उत्तर्ष्ट अन्तर पहतं ह- एक स्थत उपरामप्रणातं उतर्ष्ट अप्रसम्भयन्तः अस्यतं अप्रसम्भयन्तः उतर्ष्ट अप्रसम्भयन्तः अस्यतं और स्वतास्थतं हार्रार्षः

भी अप्रमत्त्तस्यतः हागयः। इस प्रशार उत्तरः अन्तरः राज हुआ। उपगुमसम्बन्धिः अप्रेतरण, अनिर्शातरण और ग्रह्ममाम्पराय, इत वैत्री उपगुमसम्बन्धिः अप्रेतरण, अनिर्शातरण और ग्रह्ममाम्पराय, इत वैत्री उपगुमसेका अन्तर किनने काल होता है? नाना जीग्रीकी अपेग्रा नप्रन्यन एक

समय अन्तर ई ॥ ३६८॥ उक्त पीनोंना उत्कृष्ट अन्तर प्रयष्ट्यसम्ब ई ॥ ३६९॥

ये दानों ही सूत्र सुगम है।

र बयायपुरश्चन हातो नानाजीशपश्चया ज्यान्यन ह समय । स वि १,० २ टार्क्सन संगुष्टनवर् । । स वि १,०

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ ३७० ॥

व जहा~ उश्ममर्रार्दे चिहय आदि करिय पुणा उत्तरि गन्म आदित्य आप्पद-गुण पडिवष्णस्य अंतामुद्रुवमवर हेर्निद ।

ं उक्कस्सेण अतोमुहृत्तं' ॥ ३७१ ॥

ण्दस्म जहण्णमगा । णरारि रिममा विदियवार चढमाणस्म जहण्णनरः, पढमवार चढिय ओदिष्णस्म उपयस्ततर यच्छ ।

ज्वसतकमायवीदरागछदुमत्याणमतर केवनिर कालादी होदि, णाणाजीव पद्मच जहण्णेण चगसमय ॥ ३७२ ॥

उस्करसेण वासपुधत्त ॥ ३७३ ॥

पदाणि दो नि सुचाणि सुगमाणि ।

एगजीव पहुच णत्यि अतर, णिरतर' ॥ ३७४ ॥

उक्त वीनों उपधायरोरा एक बीररी अपक्षा उपन्य अन्तर अन्तर्पूर्व है।। ३७०।।

जैसे- उपरामधणीपर पहुंचर आदि बरब पिर भी उपर जावर भीर उतरबर पिपरित गुजरुपानवा पान्य हानपान जापमें भन्तमूहतप्रमाण जपन्य भन्तर हाता है। उक्त जीगोंग एक जीवरी अपेशा उत्बृष्ट अन्तर अन्तमहर्ग है। २७१॥

हान उन्हरू भागरणी महत्त्वा भी ज्ञाय भागरणी प्रहण्याक समाव जावका पाहिष्य किन्तु विभावता यह है कि उपनाममणीयर हितीय बार बहुक्याल ऑक्ट ज्ञास्क भागत होता है भीर मध्म धार चडुकर उत्तर हुए ऑबक उन्हर्ष भागर होता है, बन्ता कहता पाहिष्य ।

उपयान्तरपायपीतागणधम्य जीवेंग्र अन्तर कितन कात हाता है। नाजा जीवेंग्री जेपेश जपन्य अन्तर एक ममय है॥ ३७२ ॥

उक्त बीबीका उत्हष्ट अन्तर वषष्ट्रथस्त्व है ॥ ३७३ ॥

य दानों ही सूत्र गुगम है।

उपद्मान्तवस्थापर्वतिसागाठप्रस्थोका एक ज्ञावकी अपक्षा अन्तर सरी है, लिस्त्वर है ॥ ३७४ ॥

> र एक्जीर प्रति जय या दर्श या त<sup>ा</sup>हर्ग एक कि ए ५ उपकानक्या १४ न राजीया क्या स्थान्यस्था के कि ए ज ५ एक्जीर प्रति याक्ष्य १५३ से कि ए, क

हेड्रिमगुणहाणेस् अतगतिय सञ्जडल्लेण ऋलेण वर्णा उत्सवस्मानमार गर

जहण्णतर किण्ण उच्चदे १ ण. हेट्टा ओडण्णस्य वेडग्यस्मत्तमपीटकीन्तर पुत्रुग सम्मेचेणुनसमसेढीसमास्हणे सभगाभागादो । त पि रूटो ? उत्रमसमदासमास्हर ओगगकारादो सेसुउसममम्मत्तद्वाग त्योपनुप्रतमारो । त पि रुटा गयर १ अ

कमायएगजीयस्मतराभावण्यहाणुववत्तीकौ ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्रीणमत्तर केविचर नाहा होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एयसमय ।। ३७५ ॥

सगममेद ।

उक्कस्रेण पलिदोवमस्स असंरोज्जदिभागों ॥ ३७६॥ ण्द पि सगम ।

र्यश-नीचेके गुणस्थानमें अत्तरको प्राप्त करासर सवनवन्य कालस कृ उपशान्तरपायतारो प्राप्त हुए जीनके जपन्य अन्तर स्यों नहीं रहत हैं ?

समाधान-नहा, क्योंकि, उपरामन्नेणीसे नीच उतर हुए जायके वहक्सव क्त्यको प्राप्त हुए जिना पहल्याले उपरामसम्यक्त्यके द्वारा पुन उपरामध्यान समारोहणरी सम्भावनाका अभाव है।

शरा--यह कैसे जाना ?

समाधान-क्यॉक्टि, उपरामंत्रणाक समारोहणयोग्य कालसे क्षेप उपरान सम्यक्त्यरा काल अस्य पाया जाता है।

शरा-यह भी वैसे जाना ?

ममाधीन--उपशान्तक्यायत्रीतरागडग्रस्थक एक जावक अतरश कार्य

अन्य म न नहीं समता, इसस जाना वाता है मि उपदान्तमयाय गुणस्थान एक जीमा अपसा अन्तर रहित है। मामादनमम्पर्देष्टि और सम्योग्मध्याद्यष्टि जीवारा जन्तर रिनन रात श्रा

है ? नाना जीप्रोंसी अपेशा जयन्यमे एक ममय अन्तर है ॥ ३०५ ॥

यह सब सगम है। उक्त जीगोंका उत्कृष्ट अन्तर परयोपमका अमरयातमा भाग है ॥ ३७६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है। १ सामारनवस्थरिक्यम सप्यारक्षतानाजीवार इया वस पर्नेट समय । स वि १, ६ २ उच्चीत पायासामानामान । स वि १,८

एगजीव पड्डच णीत्य अतर. णिरतर ।। ३७७ ॥ गणसङ्गीए असभवादो ।

मिच्छादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुक्च णत्यि अतर. णिरतरं ॥ ३७८ ॥

क्रें। श्रेणाणानीयपग्रहस्य गोच्छत्रासायाः, गुणवरस्यकीण जसायादा । ६४ सम्बद्धमणा समस्र ।

सिणयाणुवादेण मण्णीमु मिन्छादिद्वीणमोघ' ॥ ३७९ ॥ बुदो १ णाणानीर पदुरच अतराभारेण, मानीर पद्रश्य अतामहत्त देखूणर

छाउद्विमागरायमेमचनदृष्णुववस्मवरदि य सावम्युवलमा ।

सासणसम्मादिद्विणहुडि जाव उत्रमतकमायनीदरागउद्गमत्या त्ति पुरिसवेदभगों ॥ ३८० ॥

उक्त जीगेंश एक जीवशी अपधा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०७ ॥ क्योंकि, इन दारोंक गुणस्थानका परिवनन असम्भव है। मिध्यादिष्ट जीनोंसा अवर स्विन बाल होता है है नाना और एक जीस्से

अपेधा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३७८ ॥ क्योंकि, नाना जीपाँक प्रपाहका कभी विष्णुत नहीं हाता है। तथा वक्र जीवका

भन्य गुणस्त्रानोंमें सवभण भी नहीं हाता है।

इत प्रवार सायक्त्यमागणा समात हुई।

मञीमार्गणोर अनुरादम मञी विद्योमें मिध्याद्यश्योका अन्तर आपक्र मनान

है।। ३७९।। क्योंकि, नाना आयोंकी अवस्ता अल्लरका अभाव दावस एक आवर्षा अवस्त अयाया स्तिमुहत आरं उपराष्ट्रात कम दा प्रयासक सागराजनमात्र भागराँका भगरा भाषमे समानता पाह जाता है।

साम्रादनसम्बर्ग्दरिम स्टर्स उपयाननस्यायसानसम्बद्धम्य स्ट नदा दारीचा जन्तर पुरुपोदियोंके अन्तरक पमान है ॥ ३८० ॥

१ एक अंबि इति नार य अस्य स्था वि १ द

। ि ∡नानाओका श्रष्टा वर्षेत्र स्टाच तर रहा साथ

इत्हार न करोति । सार्वास ( १ ४ wendermore to the error blist and the street at **१**७२ ] द्यस्पदागमे जीवदाण

कुदो १ सागरोत्रममदपुधचिहिदि पिंड दोण्ड माधम्मुतरुभा । पनि अमर्णिईरि मन्छिय सण्णीसप्पणस्य उक्तस्मद्रिदी उत्तन्ता ।

1 2, 4, 34

चृदुण्हं स्रवाणमोघं ॥ ३८१ ॥

सगममेद ।

असण्णीणमतर केवचिर कालादो होदि. णाणाजीव पहुच्च

णत्थि अतर. णिरतर ।। ३८२ ॥ कदो १ असण्णिपग्राहस्य गेच्छेदाभाग ।

> एगजीव पद्रच्च णत्थि अतर. णिरतरं ॥ ३८३ ॥ क्रदो १ गुणसक्तीए अभागदो ।

एव सिंगममाणा समता ।

जाती है। विशेषता यह है कि असमी जीवोंकी स्थितिम रहकर समी जीवोंमें उत्पन्न हुए जीवके उत्रुष्ट स्थिति कहना चाहिए। सज्जी चारों क्षपर्नोंस अन्तर जोघके समान है ॥ ३८१ ॥

यह सूत्र सगम है।

क्योंकि, सागरोपमदातपृथक्यस्थितिनी अपेक्षा दोनोंके अन्तरॉमें समानता पा

असद्मी जीनोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीनोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३८२ ॥ क्योंकि, असम्री जीवोंके प्रवाहका कभी विच्छेद नहा होता है।

जसनी बीपोंग एक बीपमी जपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८३ ॥ क्योंकि, असवियोंमें गुणस्थानके परिवतनका जभाव है।

इस प्रकार संग्रीमागणा समाप्त हुइ।

सम्पदमागा न्तर्पृद्वथः । उत्हर्वणं सागरायमञ्जूषकं वस् । अस्यतसम्पर्धसायप्रमत्ता तार्वा सागामीरायश्री बारुयन्तरम् । एकजीव प्रति अप ६मा नमुहतः । उ ४४० सागरायमञ्जयुपकवम् । बनुबायुरामकातः जानावेषा पंजपा क्षामा प्रवर् । ण्ह्यांव प्रति जप यना तपृह्न । उत्हवण क्षामस्यम् वर्ष्यम्बन् । सः सि १, ६ १ भद्रणी क्षप्रस्थानी सामायवद् । स. वि. १. ४

२ अश्वकती नानाजीवायक्षयस्जीवायक्षया च नास्त्यताम । स मि १,८

आहाराणुवादेण आहारएसु मिन्छादिद्वीणमोघ ॥ ३८४ ॥ सममेद ।

सासणसम्मादिष्टि सम्मामिच्छादिद्दीणमत्तर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एद पि सुगम।

एगजीव पहुरूव जहण्णेण पिटदोवमस्स असस्रेज्जिदभागो, अतासहत्ते ॥ ३८६ ॥

एद पि अवगयत्थ ।

उक्कस्सेण अगुलस्स असखेञ्जदिभागो असखेञ्जासग्वेज्जाओ ओसप्पिणि उस्सप्पिणीओं ॥ ३८७ ॥

त जहा- एक्को सामणदाए दो समया अत्थि चि काल गदो । एगबिग्गइ

आहारमार्गणाक अनुगदेवे आहारक जीवामें मिध्यादृष्टियोंका अत्वर आपद्धे समान है ॥ २८४ ॥

यह सूत्र गुगम है।

आहारक सामादनसम्बग्धि और सम्बग्धियाया अन्तर किवन काठ होता है ? नाना जीगोंनी अपक्षा अन्तर आपके समान है ॥ ३८५ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीवोंरा एक जीवरी अवेक्षा जपन्य अन्तर श्रमञ्ज पन्यापमका अस ख्यातरा भाग और अन्तपुर्दत है।। ३८६॥

इस मूत्रका अध द्वात है।

उक्त जीरोंना उत्हर्ष्ट अन्तर अगुलके अमर्ग्यातवे भागप्रमाण अक्षरपाता-सर्ग्यात उत्सर्पिणी और अरमपिणी कार्ज है ॥ २८७ ॥

जल- पर सासाइनसम्पादांत्र जीव सामाइनगुणस्थानक कालमें हा समय

१ व्याहारान्त्रादन आहारत विष्याचे सामान्यत् । स वि १ ४

६ सामादनसम्पर्धाः सन्दर्भिय पाष्ट्रधान नार्यं द्रारक्षमा सामा स्वत् । सः सि १ ४ ३ एक्टीवे मति स्वरूपन प्रसादनातस्यप्रधा १ - नर्देश्तेक । सः वि १ ४

४ अज्बेदान्हातस्वद्याम अतस्या उत्ता व्यक्ता व्य । स वि १ ४

बाद्वा बिदियमभण आहारी हार्ग तित्यममण भिग्ठन मन्त्रनारिये। अनवन्तर सरोजनाओ ओमप्पिनि उम्मप्पिनीओ परिभमिय अनेमुब्रुनायममे आहारम्रज उनम सम्मच पडियल्पो । जनममयायम्य आहारमोठ मामन मन्त्र विग्मह गया। यहि समप्रहि उल्पे। आहारस्यस्यमारोठी यामगुस्यमारः।

ण्यो अद्वानीममतरास्मिओ निमाह सार्ण टामुसरणो । उदि पञ्चणा पञ्जवपदो (१) निम्मतो (२) निमुद्रो (३) मस्मामिन्छन पडिसणा (३)। मिच्छच गत्णतरिदो । अगुलस्म अमराजनदिभाग परिभिमय सस्मामिन्छन पडिसणा (५)। लडमतर । तटा सस्मतेण ना मिन्छचेण ना अतानुन्तमिन्द्रम् (६) विगर गदो । छहि अतोमुद्रुचेहि उण्यो आहारजाला सस्मामिन्छानिद्वस्म उसस्मतर ।

असजदसम्मादिट्टिपहुडि जान अपमत्तसजदाणमतर देवित कालादो होदि, णाणाजीन पडुच्च णत्थि अत्तर, णिरतर ॥३८८॥ सपममेद ।

अवशिष्ट रहते पर मरणको प्राप्त हुना। एक निष्ठह (माडा) करके दिवाय समयमें आहारक होनर और वासर समयमें मिन्यातको जाहर अन्तरहो प्राप्त हुआ। अह स्थातासस्थात ज्यसिर्विण्यों और उत्मिरिनियों तह परिध्रमणहर आहारकाल्य अन्तर्मेद्वेत अवशिष्ट रह जाने पर उपदामसम्यक्तरका प्राप्त हुना। पुन आहारकाल्य समयमा अपशिष्ट रहने पर सासादनको जाहर विष्ठहो प्राप्त हुना। हव महार हा समयों के कम आहारकाल उत्प्र हुन के आहारक अवशिष्ट रहने पर सासादनको जाहर विष्ठहो प्राप्त हुना। हव महार हा समयों के कम आहारकाल उत्प्र हुन के आहारक सामादनसम्यन्दि नामहा उत्प्र अवर होता है।

मोहरूमंत्री भट्टाईस महितयाँ हैं सत्तावाला एक मिन्याइए जीन निम्रह रहें देवाँमें उत्तरफ हुआ। छहाँ पर्याचित्याँसे पर्याच्य हो (१) विज्ञाम छ (२) निगुद हो (३) सम्यामिन्यात्वरो प्राप्त हु ॥ (४) और मिन्याश्वरा जाकर अन्तरला प्राप्त हुआ। अगुल्के असच्यातवें भाग नाल्यमाण परिश्लमण हर सम्यामिन्याह्यका प्राप्त हुआ (१) इस मचार अतर लाथ होगया। पछ सम्यस्त अवना मिन्याह्यके साथ अन्तमुहृत हैं कर (६) विम्रहणति प्राप्त हुआ। इस प्रशार उह अन्तमुहृतींन कम आहारकार ही आहारक सम्यामिन्याहाँछ जीवना उत्तर होता है।

असयतसम्बन्धारिक्षे छेरर अप्रमत्ततस्यतः गुणसान तक आहारक जीवारा अन्तर कितने पाछ होता है ? नाना जीरोरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८८॥ यह सुप्रमुगम है।

१ असपतमन्यन्थ्यायत्रमचान्तानां नानाजीवापक्षया नास्त्यातस्य । सः सिः १, ८

8, 8, 890 ]

-

ς.

٠,

\_\_\_r

==

अनराणुगम जाहारि-अनरपर ग्र

एगजीव पहुच जहण्णेण अतोसुहुत्त ॥ ३८९ ॥ उद्दे ? गुणवर मनूण मन्द्रनहष्णकालण पुणा अप्पिरमुणपडिक्वणस्म जहर

वस्त्रलभा ।

उनम्सेण अगुलस्य असस्वेन्जदिभागोः अमग्नेन्जाओं ओस ष्पिणि उस्सप्पिणीओ ॥ ३९०॥

अमनदमम्मादिहिस्म उरचदे- एक्का अहारीममनराम्मत्रा विगाढ साद्व देवसुरराष्ट्रा। छहि पजचीहि पजचयशे (१) तिस्पता (२) तिसुदा (३) रागस्मन पढिनच्या (८)। मिच्छच मन्जवास्त्रः अगुलस्य असरजिदमाम परिनामियः अन उरस्य

सम्मच पडिवण्जा (५)। रद्भातः । उत्तममतम्मचद्वामः छारन्यितममाणः मानवं मत्य निमाह गरी । पचहि अवामुहुचहि उच्चना आहारमाला उम्बस्पनर । उक्त नीमोंना एक जीननी अपेक्षा जपन्य जन्तर अन्तरमृहन है ॥ २८९ ॥

प्योंकि, विवक्षित गुणस्थानस अय गुणस्थानका जाकर भार सवजप्रप्य बालम गैटवर पुन भगन रिगीशन गुणस्थानका मान हानवा ३ औरक जगन्य भन्तर पाया जाता है। उक्त अगयनादि चार गुणस्थानरमी आहारर जीशेरा एक आरसी अपक्ष

उद्देष्ट उन्तर अगुलक अगरपानमें भागप्रमाण अगरपानामस्यान अगरपानी और उसिपणी राल है।। ३००॥ भाहारक अस्थानसम्बन्धाः स्रीयका ग्युष्ट । तर कहत ह साहक्षमकी स्ट्राहरू

महात्रवादा समायात्रा पर्यामायात्रि के शायात करू देवास रूपस हैंसा । एका adjusts and a modern a state as a distribution of the first celebrate and a state of t हुमा (४)। वृद्धि मध्यात्त्रका जावर अचरका प्राप्त हुमा मार भगुलक भगकवानक भागमाण काश्मक पारक्षमण करक असा स्थानमासस्यक्षमका मारक हुना te and de stissione une eldnedt nin but at beite die mouteleis en भारतक कार ही भारतक भारतकारमारहार जाउक हेर भन्तर होता ह

मवदानवदम्म उर्चाद्दे- एक्झे अहारीननवरिम्मओ विगाह स्मृत् किनेनु उद्यक्ता । छोई पञ्चचाहि पञ्चचादो (१) विस्ता (१) विद्या (१) वेदनानमने मेवनामवन च मनग पडिवन्ता (४)। विग्छत गृत्कारित अक्षिण वर्वकेन्द्रिताय परिमनिय जीने पदमनम्मत्त मवमानवम् च मनग पडिवन्ता (५)। स्वत्त्रवर्ग । उर्वननमम्बत्त्वा छावित्यार्गमाण मानण गृत्त् रिगाह गरा। क्षे वर्ग हुद्दे हे जाओ आहारहानो उक्कम्मतर।

पनवस्य उपरे- एक्से अङ्गातियत्कास्माने तिमाह कार्य नयुनमुताला। गन्नदिबङ्गस्मेद पपनयो (१) पनयो होर्य (२) निष्ठम गर्याणेत। अञ्चयस बनसम्बद्धितम् परिभागिय अत् पनयो जारो। सद्मारं (१)। अने स्मृत्य पत्ता। तिर्वे जोत्तपुरुन्ति अङ्गास्मेहि य कस्ता आहारकारा उद्यासं।

बन्दनयम्ब वर परा। वरि अध्यमनो (१) वमना हार्ग औरिरायकीरी इन्दर्भ बन्दनो हार्ग (२) यूना वमना नाहा (३)। हाउ हरिराय

भाषारक शवनाभावनका उत्तय अन्तर कहत हैं-माहकांकी भहारेत यहांगाणी क्षण कार एक अध्यादाय जाय विश्व हतक व राज्य व साम्राच्छामा उत्तय रेगी करो जा नह । र जा त हा (३) विश्व हतक व राज्य व साम्राच्छामा उत्तय रेगी करो जा नह । र जा त हा (३) विश्व हत्य (३) व्हाधानने जात कर अन्य का अनुकार के स्वाधान कर अपने का अध्याद कर अपने का अध्याद अपने साम्रामाण का उत्त का राज्य प्रत्य प्रत्य का अध्याद अपने का अध्याद अपने का अध्याद का अध्य

कर कर ने का निर्माण कर कर कर के किया निर्माण कर है। महिस्स कर है। किया कर कर के किया किया के किया किया के किया किया के किया किया किया किया कि

at et annerest at ames to a fait is and the est of the second of the est of t

```
$ 4, 282 ]
                                      अतराणुगमे आहारि-अतरपरूपण
           गदो । तिहि अंतेपुहुचेहि ऊणओ आहारकालो उक्कस्सतर ।
7.7
                  च्दुण्ह्युवसामगाणमत्तर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव
   5
         पडुच ओघभगों'॥ ३९१॥
                 सुगममेद, बहुसी उचचादी।
               एगजीन पहुन्न जहण्णेण अतोसुहुत्त'॥ ३९२ ॥
              <sup>उक्</sup>स्सेण अगुलस्त असखेज्जदिभागो असखेज्जासखेज्जाओ
      ओसिपिणि-उस्सिपिणीओ' ॥ ३९३ ॥
            व जहा- एक्स्रो अहाबीतसवक्रीमाओ विग्गह कार्ण मणुनेसुवक्णा । अह
    वस्तिओं सम्मव अप्यमवभागम् सञ्चम् च समग् पढिवष्णों (१)। अणवाणुक्ये विस्त्रारः
   द्य (२) दमणमोहणीयमुक्मानिय (३) वमनायमचरावचनहरून साह्य (४) तहा
   अंधुन्तो (५) अणिपद्धी (६) ग्रहुमा (७) उत्तत्वती (८) पुणी वि परिवहमाणगी
 हुमा। इस प्रकार तीन अन्तर्यहर्ताते कम आहारकवाल ही आहारक अपमणस्वतका
 उत्रष्ट अन्तर है।
        आहारक चारों उपश्रामकोंना अन्तर रिवने नाउ होता है ? नाना बीसोंकी
अपेक्षा अन्तर ओयरु समान है ॥ ३९१ ॥
       पद वह सुमाम है क्योंकि, इसका अथ पहल बहुत बार कहा जा बुद्धा है।
      वह धून वुनात है निवास, १००४, निवास विकास के जिल्ला है। विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास विकास व
      यह सूत्र भी सुगम है।
    आहारक चार्मे उपशामकोरा एक बारबी अपना उक्कर अन्तर अगुल्क
अक्षान चार अवदानहारा एक जाउना अवदा ७ वट अन्तर अव्य
त्राच्यातर्वे भागप्रमाण अमस्यानामर यात उत्तर्यियों और अवसरियों हैं ॥ ३०३ ॥
   माहकमकी अहारम महातियाँकी संनायाला एक निस्ताहरि औव विमह करक
त्रोंस उत्तर हुआ। आठ वरका हावर सम्प्रकृतको और अम्प्रकायक साथ स्थाव करक
न्यात अन्यत्र द्वमा बाठ वर्षका दावर सम्यवस्तवस्त वाह भवनसमायक साथ सदयद्व
साथ प्राप्त द्वमा (१)। पुनः अनामानुबर्गाकः विस्तयद्वनं वरकः (२) होनासमह
ा उपमानकर (३) यमस्य भार भारतम् गुणस्थानसम्बन्धे सहस्रा परिवतनाकः
परिवताम
(४) प्रधार् प्रपृथकरण (६) अतिष्ठतिकरण (६) रहेमासायराय (३) भार उप
र पृथ्वीर प्रांत्र वस प्रतालहरू है । म कि र
रे क्रमचेनान्तानकन्द्रवादा अन्यव्हानकदेवा क्रमार्थक्वता व्य । व वि १ ८
```

सुद्दमो (९) जणियद्दी (१०) अपुच्यो जादो (११)। हेद्दा जोदर्गर्ग्वर्गिया भग्नुस्म असंखेजनदिभाग परिभ्रमिय अते अपुच्यो जादो । लद्भमतर । तदो णिय प्रस्क्ष में बोच्छिप्णे मरिय रिगाइ गदो । अद्वरस्मेहि जारमज्वोसुद्दृत्तेहि य उग्पत्रा आहरस्म्म उक्करस्ततर । एउ चेत्र तिण्हसुनमामगाण । णतरि दम णत्र अद्व ज्वोसुद्दुत्ता ममग्रीहिंग उच्छा कादच्या ।

चदुण्ह स्वनाणमोर्घ' ॥ ३९४ ॥ सुगमनेद । सजोगिकेवस्री ओघं ॥ ३९५ ॥ एद पि सुगम ।

अणाहारा कम्मइयकायजोगिभगो ॥ ३९६ ॥

शान्तकपाय होकर (८) फिर भी निरता हुआ सुक्षसाम्पराय (९) अतिवृत्तिकरण (१०) और अपूर्वकरण हुआ (११)। पुन नीचे उतरहर अन्तरका प्राप्त हो अगुरुक अस्ववार्व भाग कालप्रमाण परिश्रमणपर अन्तर्म अपूरुर प्रप्तामक हुआ। १ स्प्र वना बन्तर क्ष्य हुआ। तरप्रधात् निद्रा और प्रचला, इन दोनों प्रदृत्तिमं वर्षेत्र व्युन्तिम हुआ। इन प्रकार काल विष्कृत कालर विष्कृत मात हुआ। इस प्रकार आठ पर और तासह अन्तमुह्तांव कम माहार काल ही अपूर्वकरण उपशासकहा उत्हृष्ट अन्तर है। इसी प्रकार शेष तोनों उपशासका भी अन्तर कहना चाहिए। विरान्ता यह है कि आहारकच्छा अतिवृत्तिकरण अरामकहा आपानहें दश, प्रकार सामप्राप्त प्रशासकह आठ स्वार्यक्ष और प्रपान्तिक और प्रमान्तिक स्वार्य स्वार्यक स्वर्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्यक स्वार्

आहारक चारों क्षपरों हा अन्दर ओचके ममान है ॥ ३९४ ॥

यह सूत्र सुगम है। आहारक संयोगिरे ग्लीरा अन्तर ओचके समान है।। ३९५॥

यह सूत्र भी सुगम है।

अनाहारक जीगों रा अन्तर रार्मणराययोगियों के समान है ॥ ३९६ ॥

१ चतुना क्षपदानां सयायदेविटनां च सामा यवत्। सं वि १,८

र भद्रभा वयस्था स्थापस्थालना च सामा यश्त् । सः । र प्रतिप्र 'अणाहारः इति याउ ।

्रतान्त्र प्रनास्त्र हात्र पाठ ।

३ धनाराराष्ट्र विष्णाप्टनानांसीसप्त्रण प्रव्यासाद्व्या च नास्पन्त्रत् । साधारतस्पण्टनानांसीस् प्रमा जवपर्वेश स्वय । उत्थ्यंत्र प्रवासास्त्रस्यात् । प्रवास प्रते नास्पन्तस् । अवस्तुस्पर्यस्य वीराप्त्रमा व्यप्तेतः स्वय । उत्थ्यंत्र बाह्यपन्तत् । पृथ्वीत् प्राते नास्पन्तत् । स्वयित्वादितं वरा वीराप्त्रमा व्यप्तेतः स्वय । उत्थांत्र बाह्यपन्तत् । पृथ्वीत् प्राते नास्पन्तत् । स्व

मिच्छारिङ्कीण वाषेगनीन पहुच्च अवसमानेण, सासण्तमारिङ्कीण वावाजी पहुच्च युगममयपित्रीनमस्स अमेरिननिमागज्ञहण्युक्तस्मतीदि य, णगजीव पहुच्च अवरामारेष य, असजदसम्मादिदीण पाणानीन पहुच्च एमसमय सामपुष्रचवरहि य, एराजीन पहुच्च अवसामारेण य, मनामिनेनलीण णाणानीन पहुच्च एरामस्य-नामपुप्तच-जहरुणुक्तस्सवरेहि य, एरानीव पहुरूच अवसमानेण य रोण्ड माध्यस्रवसादा ।

<sup>णवरि</sup> विसेसा, अजोगिकेवळी ओघ'॥ ३९७ ॥ सगममेद ।

( एव आहारमगणा समता । )

<sup>एवमतराणुगमो</sup> नि समचमणिओगहार'।

प्योंकि, मिष्यादिश्योंका माना और एक जीपकी अपका अन्तरका अभाव हानक पारत्वनत्त्रसम्बद्धियोषम् नाना जीवांको अपक्षा जवन्य पर समय भीर अवस्य स्थार त्रावा मत्त्रवात्रात्र्यं भाग अन्तर्यक्षं, तथा एक जीवकी भागभा भागरका क्षमण कार्यक्ष व्यवहा मत्त्रवात्रात्र्यं भाग अन्तर्यक्षं, तथा एक जीवकी भागभा भागरका क्षमण कार्यक असरा जाउपनाच्या नाता जायाच्या व्याच्या प्रकार प्रकार प्रवास कार्य व्याच्या जाव दाला ज्याप्य स्थाप और उन्हर साम विकास अन्तराक द्वारा, और एक जीवको भवसा अन्तरका अभाव दानस जार अहर आस र्षवक्त मान्यक कार्या मार एक प्राप्त मान्यक कार्यात कार्या वाल प्रकार आपना कार्या वालका अभिने वाल वाल वाल वाल वाल व्यवस्था कार्या एक जीपनी अपनी कार्या कार्या कार्या होते हैं। है।। ३९७॥

भनाहारक जीवामें विसायता मितपादन करनक क्षिप उत्तर सूर कहत हूँ-किन्तु निरोपना यह है कि अनाहारक अयागिक्कानीका अन्तर आपक्ष तमान

यह सूत्र सुगम है।

ي جو

1771

5.7

हरत प्रकार भाहारमागंजा समाप्त हुई।

इस प्रकार अन्तरानुगम अनुपागडार समाप्त हुआ

<sup>१</sup> क्षेत्रप्रदेशका नानाजाशायक्ष्या जाभ यसक अस्ट e direction in the g

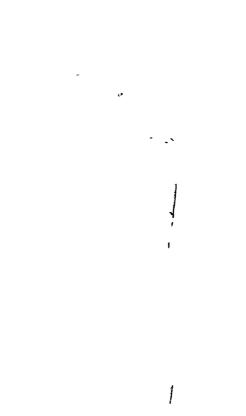

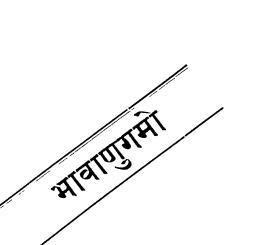





## सिरि भगवत पुष्फदत भूदयति पणीदा

# छक्खंडागमो

सिरि वीरसेणाइरिय विरइय धवला टीका समण्णियो

## पदमबंडे जीवहाणे भावाणुगमा

जरगयअमुद्धभावे उरगयरम्मक्राउच्चउम्भावे । पणमिय सव्यरहते भावणित्रोग परुवेमो ॥

भावाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य' ॥ १ ॥

णाम-द्वरणा-दृष्य भागे चि चउन्बिहा भागे । भागसदी चउन्नरभणित्वस्तो अप्पाणिन्ह चेत्र पपदो गामभागे होदि। तत्य ठत्रणभागे सन्भागसन्भावभेणण दुविहो। विराग-सत्तगादिभावे अगुहत्ती ठत्रणा सन्भागदृबणभागे । तन्त्रिस्तीये असन्भागदृबण

अनुद्र भावाँस राईत, वमस्यसे मान्त हुए हे चार अनन्तवाब जिनको, यस स्वयं अरहताँको प्रणाम वरके भाषानुयोगद्वारको प्रस्तण करत है।

भारातुगमडारवी अपेक्षा निर्देख दो प्रकारवा है, ओपनिर्देख और बादेख निर्देख ॥ १ ॥

नाम स्थापना, द्रष्य भार भावती भवक्षा भाव चार प्रकारका है। याद्य भवक्ष निराक्ष भवन भावने प्रमुव 'भाव वह द्राम्य नामनावनिष्य है। उन चार निर्ध्यानेस स्थापनाभावनिषय, सङ्गाव भीर अस्त्रायक भेत्रस दो प्रकारका है। उनमेंस विराणी और सरागी भाति भावोका न्युक्टल करनेवाली स्थापना सङ्गायस्थापना भावनिष्य है। उसस विराचित असङ्गायस्थापना भावनिष्य है। द्रप्यभावनिष्य भागम भार भाषा । तत्य द्वनभाषा दृषिद्दा आगम-णाजागमभेएण । भाषपाहुडजाणत्रे वर्षः छुची आगमद्व्यमागे होिंदे । जो णाजागमद्व्यमागे से तिविद्दो जाणुगमर्गत मिर्क तव्यदिरिचमेएण । तत्य णाजागमजाणुगमरीग्द्रज्यभाषा सि तिविद्दो जाणुगमर्गत मिर्क तव्यदिरिचमेएण । तत्य णाजागमजाणुगमरीग्द्रज्यभाषा विविद्दो मिर्वय-ब्रह्माम-महत्र्व्वर भेएण । भाषपाहुडपज्जायपरिणद्वित्वर जमगीभृत् सरीर त बहुमाण णाम । भाषपाहुडपज्ञर पिरणद्वित्वण एगचमुत्रणामय ज पुत्रभृद मरीर त समुज्जाद णाम । भाषपाहुडपज्ञर परिणद्वित्वर परिणद्वित्वर परिणिस्सिट मो णाजागममित्यद्व्वमाणा णाम । तव्वत्वरिक पोजागममद्व्यमान्नो लिविद्दो सचिचाचिच मिम्सभएण । तत्य मिर्चचो जीवव्य विवास पोगागमप्त्यमान्नो लिविद्दो सचिचाचिच मिम्सभएण । तत्य मिर्चचो जीवव्य विवास पोगागमप्त्यमान्नो लिविद्दो सचिचाचिच मिम्सभएण । तत्र मचीचो जीवव्य चत्रप्तव्य व्याणो णाजागममिस्सद्व्यमान्नो णाम । कव व्यवस्य मान्नव्यस्ति । ज, मदन मान्नप्ति मान्न इति भाजसहस्य पाचि । कव व्यवस्य मान्नप्ति स्वत्यस्य मान्नपत्र मान्नपत्य मान्नपत्र मान्नपत्र मान्नपत्र मान्नपत्र मान्नपत्य मान्नपत्र मान

नोभागमके मेद्देखे दो प्रकारका है। माजागृहत्वायक किन्तु वर्तमानमं नतुगुक आ यागमद्रव्यमाय बहुद्याता है। जो नोभागमद्रव्य माजीन पर है यह प्रायक्ताया, मन और तद्यतिरिक्त मेद्देस तीन प्रकार होता है। उनमें नोभागमजायक्तायार हम्माव निरंप मन्य, वर्तमान और समुद्धितक भेदमें तान प्रकारका है। माज्यागृहत्यवाल परिपत जायका जो दारार आधार होगा, वह भन्यदारार है। माज्यागृहत्यवाल पर पत जोनेक साथ जो पर्कानृत रारीर है, जह उत्तमानदारीर है। माज्यागृहत्यवाल पर पत जानेक साथ पर्कालको मान्त होकर जो पृथक हुआ दारार है यह समुद्धितवार है। माज्यागृहत्यवाय माजीनदार है। क्षाचामनन्यद्रव्य माजीक्य है। साज्यागृहत्यवाय माजीनदार, सचित, अवित्त और मिश्रक मस्त तन बद्ध्यातिरिक्त नोभागमदान्य माजीनदेश, सचित्त, अवित्त और मिश्रक मस्त तन भार माकाग्र द्रप्य अविवत्तान है। कर्यान्य, जात्यन्तर माजको प्राप्त पुत्रक और अक्षार स्वार प्रस्त वित्ता है। कर्यान्य, जात्यन्तर माजको प्राप्त पुत्रक और अक्ष

'रहा-इव्यक्त 'नार' देसा व्यवस्त केसे हा सकता है'

समापान – नहीं, फ्योंकि, 'सरन भार ' अथरा 'सृतियों भाय' इन दूधर सायराष्ट्रको व्युत्पतिक अवत्यनस द्रप्यक मा 'सार एसा व्यवहरा दन जाता है।

जा भाषनामक भागनिश्तर है, यह आगम और नाभागमक भर्त हा नहारा है। सार नानुनका बायक भार उपयुक्त जाय आगमनायनामक भाषनिश्तर है। नामायन भाष भाषनिश्तर भारतिक, आपरामिक, शाविक, शायायरामिक भार पारिवामिकक भार जिंगरी भागे ओर्ड्जो णाम । कम्बुग्समेण समुन्यूरो आग्रमिओ पाम । कम्माण रावेण पपडीभृद्वीरभागे राह्गो णाम । कम्मादण सेत वि ज जीरगुणस्वडमुख्यारि सो खओरमिभेओ भागे पाम । जो चउहि भावहि पुन्युचेहि विश्विचा जीराचीरमाने मो पारिणामिओ णाम ( ५ ) ।

णरेसु चरुस भारसु रेण भारण अहियारो १ णाजांगमशावण । त रूप णवरेद १ णामारिनेत्रभावेहि चोहमजीरतमात्राणमणप्ययुद्धि इह पजोजणाभावा । तिर्णि चेव इह णिक्येरा हातु, णाम इरणाण रिममाभारारे १ ण, णाम णामस्व दृष्यज्यारोर्राणयमाभारादो, णामस्य इरणीणयमाभारा, इवणाण इर जायगणुगहाणम

पात्र प्रकारका है। उनमेंन क्रमों इयजनित भावका नाम भाइपिक है। क्रमों के उपसम्म उत्पन्न हुए भावका नाम भाष्टामिक है। क्रमों के भावत प्रकट हानकाण जीवका भाव शाविक है। क्रमों के एक हात हुए भा जा लारगुणका एक (भा) उपराध रहता है, यह शावाकामिक भाव है। जा सुक्त जारों भावों से स्थानित जीव और अज्ञावमत भाव है, वह पारिणासिक भाव है।

ह्या-- उन्चार निक्षपरुष भाषीमन यहा पर किस आवस अधिकारया प्रयोजन है ?

ममाधान-यहा नाआगमभायभाषण अधिकार है।

गुरा-यह वेसे जाना जाता है ?

ममापान—चादह जायसमासाँक रिष्य भनातमभूत नामादि राव आर्यावश्यांक यहा पर पाद प्रयाजन नहीं है, इसीन जाना जाता है कि यहां नाभागमनाय नाव निश्चल ही प्रयाजन है।

श्रुक् --- यहां पर तीन ही निश्चप दाना चाहिय, क्यावि, नाम भार स्थापनामें कार विशापना नहीं है ?

समाधान---नहा, क्योंकि, नामनिस्त्यमें नामयत द्रप्यक अध्यायपका कार नियम नहीं हे स्परिय्य, तथा नामयाणी यक्तुकी स्थापना होनी ही चाहिए देसा कार नियम नहीं हे स्परिय्य, यय स्थापनाक समान नामनिस्त्यमें आहर आर अनुमहका जा

र प्रीय आरमधर र्वत ।।

हे क १९४४५५ - १ महिल जारात हो है कार स्वतन्त्र काहिल हो देश प्राप्त है कार स्वतन्त्र काहिल हो देश प्राप्त है ह भारत के कोहरवेश नामी आहिला देश है देशाया है। कार संवत्न काहिल हो देश प्राप्त है

मारादो च'। भणिद च-

अध्यदआदरभागे अधराहभाग य धम्मभागे । ठवगाए भीग्त ण हारि णामस्मि व्य दू ॥ १॥ णामिणि धम्मप्रयाग गाम द्वागा य तम्म त टविद । तद्भमे ण वि नादा स्माम ठ्यमामम्बन्स ॥ र ॥

तम्हा चउव्विहो चेत्र णिम्बेदा ति मिद्र । तत्र पचसु मारसु रूग मार इह पओजण १ पर्चाह मि । हुटो १ जीउनु पचमाराणमुख्यमा । ण च समटबनु पन भाग अस्थि, पोग्गलटब्वेसु औरद्रय पारिणामियाण टोण्ड् चेत्र भागणसुरलमा, पम्मा धम्म-कालागामद्व्येसु एक्कस्य पारिणामियभातम्येत्रतलमा । मात्रो णाम वावपीताम विन्य मदणिजनराभागादिरुयेण अणेयपयारा । तथ तित्र्य-मदभागे णाम-

> सम्मत्तपत्ताय नि सारयनिरदे अगतरम्मस । दसणगाहक्यार् कसायडामामर् य उत्रसने ॥ ३ ॥ खनए य खीणमाह निण य णियमा भने असखेग्ना । तिब्बरतदो काउँ। सरोजनगुणाए सदीर्ण ॥ ३॥

अभाव है, इसलिए दोनों निरोपोंमें भेद है ही। यहा भी है-

विवक्षित वस्तुके प्रति आदरभाग, अनुष्रहमाग और धममान स्वापनाम कि

जाता है। रिन्त ये वात नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं॥ १॥

नाममें धमका उपचार करना नामनिराय है, और जहा उस धमनी स्थापना ही जाता है, यह स्वापनानिक्षेप है। इस प्रकार धमरे विषयम भी नाम बार स्वापनाई अविशेषता अर्थात एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसलिए निशेष चार प्रशास्त्रा ही है, यह वात सिद्ध हुई।

श्रीता—पूर्वीक पाच भावाँमेंसे यहा रिस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान-पाचा ही भावांसे प्रयोजन है, क्यांकि, जीगाँम पाचा भाव पर जाते हैं। कि तु शेष द्रव्यॉमें तो पाच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुत्रल द्रव्यॉमें औश्वक और परिणामिक, इन दोनों हो मार्चाकी उपलिख होता है, और धमास्तिकाय अवमाल काय, आकारा और काल द्रव्योंमें केचल एक पारिणामिक भाव हा पाया नाता है।

चरा—भावनाम जावक परिणामरा है, जो कि तीन, मद निजरामाव आर्ड

क्पसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीव मदभाव नाम है-

सम्यन्तवर्भ उत्पन्न पान भद्रभाव नाम ह-सम्यन्तवर्भ उत्पन्तिम्, प्रावरम्, दिरतम्, अनन्तानुत्र धी क्षायक् विस्वातन्त्र, व्यानमोहरू स्रणमं, चपायंक उपराममान प्रत्तमं, वन्ततानु पी वर्षायंक विषयः अधितमोहरू स्रणमं, वरायोंक उपराममान , उपरामनक्ष्यमम्, स्थरमा, स्थानास्, और निन् सम्पानम् नियमसं असय्यातगुर्णानिजातं होती है। निन्तु बाल्बा क्रमा उक्त गुणप्रेणी नित्रसमं सख्यातं गुणप्रेणी क्रमसं निपरात अर्थात् उत्तरासरं हीत है।स्न

१ नामस्थापनयास्त्रज्ञ, सम्राज्ञाविधेवादिति चन्न, आदरातुमहाक्षत्रित्वास्थापनायाम्।तः सः १०% याजी ६६-६७

एदींम गुजुहिद्वपरिणामाण पगरिमापगरिमच तिव्य मदमायो णाम । एदेहि चेर परिणामिह अर्परेक्डगुजाए सर्डाए कम्माइण कम्माइणजिल्जीरपरिणामी या णिज्ञसा भागो णाम । तम्हा पचन जीवमारा हृदि णिएमो ण जुज्जदे है ण एम दोसो, जिद्द जीवादिस्यादा विव्य सदादिमाना अभिच्या होति, तो ण वर्ति परमायेस अवस्थाये, क्वस्वादों । अह मेरो अवस्येक्ज पचण्डमण्यादरा होज्ज, एदेहिंतो पुप्रभृद्धहुभाराणु-वल्जारे । अल्ड मेरो अवस्येक्ज पचण्डमण्यादरा होज्ज, एदेहिंतो पुप्रभृद्धहुभाराणु-वल्जार । भाणेद च-

ओदहओ उत्समिना खहुआं तह रि य खओरसमिनो य । परिणामिनो दु मात्रा उदएण दु पोग्गटाण तु ॥ ५॥

भावा णाम किं <sup>१</sup> द्वरपरिणामो पुवराउरहोडिवदिस्विवद्वमाणपरिणाप्पारलन्धिय-दव्य वा । वस्म भागो <sup>१</sup> छण्ड द्वाण । अथरा ण वस्सह, परिणामि-परिणामाण

इन प्रमादिश परिणामांशं प्रक्षताका नाम तोमभाव और अप्रकारताका नाम मद्द्रभाव है। इसे परिणामांशे द्वारा अध्यक्षत पुण्येणाक्षये क्योंका हरना, अध्या कर्मश्रतमे उत्पन्न दुर जीवक परिणामांका निजयामाव कहते हैं। इसिन्य पाय ही जीवक भाव हैं, यह नियम युक्तियान नहीं है ?

समापात—यह कोर दोप नहीं, फर्गोंव, यदि जीवाबि इञ्चले तीय, मह भादि भाव चीनय हात है, ता उनका वाच मायाँमें मन्तमाय नहीं होता है, क्योंकि, वे स्वय इन्य हो जात है। सभया, यदि भर माना जाय, तो पाचों भावोंसेंहे कोर्र वक्त दोना, क्योंकि, इन पाच भावोंस कुणनृत छठा भाव नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

श्रीद्विकमाव, बीपशमिकमाप, लाधिकमाप, श्रायापशमिकमाय और पारि णामिकमाव, य पाच माव हाते हैं। हनमें पुहलेंक उदयस (श्रीद्विकमाव) होता हैं॥॥

( भव निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे सावनासक पदार्यका निषय किया जाता है— )

श्रमा--भाव नाम रिस वस्तका है !

समापान—इच्येक परिकासका अधवा पूजापर केविटस व्यक्तिरिक पर्वमान प्यायस उपलक्षित इन्यका नाव कहते हैं।

ग्रारा -भाव क्सिक हाता है। बधात भावका स्वामी कान है ?

ममाधान-एडों द्रव्योंके भाव होता ह अर्थान् भायोंक स्वामी एहाँ द्रव्य हैं। अथवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं हाता है, क्योंकि, पारिवामी और पारिवामक समहूर मावादो च'। भणिद च--

अध्यदआदरभावो अणुगहभात्रो य धम्मभात्रो । ठनणाए कीरते ण हाति णामम्मि एए दु ॥ १ ॥ णामिणि धम्मत्रयारो णाम द्वत्रणा य जस्स त ठिनेद । तद्वम्मे ण वि जादो सुणान ठवणाणमविभेस ॥ २ ॥

तम्हा चउन्पिहो चेत्र णिक्सेतो चि सिद्ध । तत्थ पचसु भारेसु केण भारण इह पओजण १ पर्चाहे मि । कुटो १ जीवसु पचभाराणसुरुक्षमा । ण च सतद्वेतु पर भाग अत्थि, पोन्गलद्ब्वेसु जोदहय-पारिणामियाण दोण्ह चेत्र भागणसुत्रहमा, धन्मः धम्म-कालागासद्व्येस एक्कस्स पारिणामियभागस्सेवुगलमा । भागो णाम जीगपिणा

विन्य-मद्गिज्जराभागदिरुगेण अणेयपयारो । तत्य तिन्य-मद्भागो णाम-सम्मत्तपाचाय नि सात्रयनिरदे अणतनम्मसे ।

दसणमेहक्यार कसायउपसामर य उपसते ॥ ३ ॥ खत्रप य खीणमोहे जिणे य णियमा भने असखेरना । तब्बितरादो कालो सरोजनगणाए सेडीए ॥ ॥

बमाय है, इसलिए दोनों निक्षेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विविक्षित वस्तुके प्रति आदरभाव, अनुप्रहमाव और धममान स्वापनाम किवा

जाता है। किन्तु ये वात नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं॥ १॥

नाममें धर्मका उपचार करना नामनिक्षेप है, और जहां उस धमकी स्थापना ही जाता है, वह स्थापनानिक्षेप है। इस महार धमके विषयमें भी नाम और स्थापनाध अविशेषता अर्थात् एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसिंडिए निशेष चार प्रशास्त्रा ही है, यह वात सिद्ध हुई।

र्शना—पूर्वोक पाच भावींमसे यहा हिस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान-पाचा ही भावासे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवाँमें पाचा भाव पार जात है। किन्तु शेष द्रव्यॉम तो पाच भाव नहा है, फ्यॉरि, पुत्रल द्रव्यॉम श्रीवृद्धि थार परिणामिक, इन दोनों हा आयों हो उपलब्धि होता है, और धर्मास्तिकाय अध्माल हाय, आकारा और काल द्रव्यॉम केवल एक पारिणामिक भाव हा पाया जाता है।

यस-भावनाम जायेर परिणामका है, जो कि तीव, मद निकामा आई

रूपसे अनक प्रकारका है। उनमें तीय मदभाय नाम है-

सम्यक्त्यको उत्पत्तिम्, आयकम्, विरतम्, अन तापुयं भी क्यायके विस्वाहन्त्रे, वरानमाहक श्वापम, क्यायाँव उपशामकाँम, उपशान्तक्यायम, श्वावमाहक आर जिन भगवान्स नियमसे असस्यातगुणीनिजरा हाती है। किनु कारका वर्षा उक्त गुप्पथर्पा निवसमें संस्थात गुण्यणी कमस विपरीत वथात् उत्तराचर होत है। स

१ वायस्थानवराटक्त एकास्मानिश्वादिति चम् वादरातुमहासीत्वारधाववायात्। त रा ती 1 CL 27 (1-10

एँदीन सुमुदिद्वपरिणामाण पगरितापगरित्तच तिव्न मदमावो णाम । एदेहि चैव परिणामिह असंराज्ञनपुणाए सेडीए जम्मनडण कम्मनडणजिव्जीप्रपिणामो वा णिजरा भागो णाम । तम्हा पचेव जीपभाग हरि णियमो ण जुज्ञदे १ ण एस दोसो, जिद जीपादिस्वादो तिव्य-सदादिभाग अभिष्णा होति, तो ण तेर्ति पचभारेग्रु अतन्मामे, स्वन्यादो । अह भेदो अरुवेद्यज्ञावाणु व्यन्ता । । अह भेदो अरुवेद्यज्ञावाणु वरुमा । मेणिट च-

ओदर्श उनसमित्री खर्जी तह निय खओनसमित्री य । परिणामिजी दुभारी उदएण दुपोग्गदाण तु॥ ५॥

भावो णाम कि ? दन्वपरिणामा पुन्यात्ररहोडिवदिरिच रङ्गमाणपरिणाद्यत्ररूप्यत् दन्त्र वा । वस्स भावा ? छण्ड दन्त्राण । अध्या ण कस्सइ, परिणामि परिणामाण

दन पुरादिए परिणामांची मनपताका नाम तीमभाय और अमकर्यताका नाम मदभाय है। इसें परिणामांचे हारा अस्वयात गुणधेणाक्यते कमीका झरना, अथया कमझरनसे उत्पन्न हुए जावन परिणामांचा निजराभाय कहते हैं। इसलिए पाच ही जीवके आय हैं, यह नियम युक्तिसाल नहीं हैं!

समाधान—यह कोर दोष नहीं, क्योंकि, विद जीवादि द्वायसे तीव, मद शादि भाव अभिन्न हात है, तो उनका पाच भावोंमें अन्तमाव नहीं होता है, क्योंकि, वे क्यव प्रच्य हो जात है। अथवा, यदि भेद माना जाव, तो पाचों भावोंसेंस कोर एक होगा, क्योंकि, इन पाच भावोंस पृथम्दत एडा आप नहीं वाया जाता है। कहा भी है—

शीद्यविक्तमाय, शीपरामिक्तमाय, झायिकमाय, झायोपरामिकमाय शीर पारि जामिकमाय, य पाच भाव हाते हैं। इनमें पुहलोंके उदयस (शीद्यविक्तमाय) होता हैं॥॥

( अप निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिख छद भनुयोगद्वारीसे भावनामक पदार्थका निजय विया जाता दं-)

श्ववा--- बाव नाम क्स वस्तुरा है ?

ममाधान--- द्रव्यक परिणामका अधवा पूबापर काटिस ध्यतिरिक्त पतमान प्यायसे उपल्क्षित द्रव्यको भाव कहत हैं।

श्चा -भाव विसंके होता है, अधात् भावका स्त्रामी कीन है !

समाधान—धरों द्रव्योंके भाव होता है, अधान् भावोंके स्वामी छही द्रव्य हैं। अधवा, हिस्सी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी भीर वारिणामके समह सगहणयादो भेदाभावा। देण भागे। कम्माणमुन्यण एएण खजावममेण कम्माणस्यम्य समापदे वा। तदा जीवद्यस्य भागा उत्तपत्तकार्ष्ण्यः समापदे वा। तदा जीवद्यस्य भागा उत्तपत्तकार्ष्ण्यः हाति। योगम्द्रत्वकार्ष्ण्यः कम्मोद्ययण विस्तानां वा उत्पाननिति। समाण चद्युष्ठ द्याण भागा महादे एज्यती क्रिय भागे ह्वा हुए एज्यती क्रिय भागे ह्वा हुए एज्यती क्रिय भागे ह्वा हुए एज्यती क्रिय भागे हुए प्राप्त प्राप्त भागे हुए प्राप्त भागे हुए प्राप्त प्राप्त हुए प्राप्त प्राप्त हुप्त वा प्राप्त हुए प्राप्त प्राप्त हुप्त वा प्राप्त हुप्त वा स्वाप्त हुप्त हुप्त वा स्वाप्त हुप्त हुप

नयस कोई नेद नहीं है।

युद्धा—नाव रिसमे हाता है, नवीन् नावरा सावन क्या ह ?

ममाधान—भाग, रमोंके उदयंत, श्यते, श्योगशामेंत, क्योंक उपसमत, व्यतं स्वमायते होता है। उनमेंते जीउन्यते भाग उत्त ग्यां हा शर्पांत होते हैं, स्त्रि पुत्रदन्यते भाग प्रमीरे उदयंत, अग्या स्वमायने उत्यव हात है। तम इप बार न्यांके भाग स्वमापते ही उत्यव होते है।

ग्रम-भान यहा पर होता है, बर्जान् भानमा अधिनरण न्या है ?

ममापान—भाव द्रन्यमें ही होता है, न्योरि गुणाक विना गुणांक छन असम्मद है।

श्रम्मा-भाव रिवन राख तर हाता है ?

समापान—नाव अनादि निषन ह । जस- अन्यवाबाँ र अस्वता, प्रमाल षायक गमनंहनुता, अपमालिनायक स्थितिहतुता, आकाशद्रायक अवगाहनस्वरुता, आर का उच्चक परिणमनदनुता, स्वादि । नादि सान्तमान, जस- अन्यवास अधिवता, अयदा, मिष्याच, अस्वस स्वादि । मादि अन्तसाब जस- इव्हात, उच्चल्दरान, इत्यादि । सादि सान्त मान, जस- सम्यक्त्य आर स्वस पार्षकर पार्र भाए हुए जायोक सिव्यात्त, अभ्यम स्वादि ।

. ..... स्थाप क्षाद । अस—भाव स्विन ब्रहारका हाता है ?

मनापान— नादायिक, नीपरामिक, भाषिक भाषापरामिक और पारितामिक भेदसे नाप पाप अकारका है। उनमेंन चा नादायकनाय नामक आवत्रप्यक्ष नाव

१ भीडबनिष्यम् विश्व माना १२ म्या जीवस्य स्वतापन दाववस्या वानिष्यं च । ता व्यापः

1,0,0,

सो टाणदा अद्विदिहा, नियप्परो एकम्बीसिदिहा। कि टाण १ उप्पचिदेऊ द्वाण। उच भागणुगर्न निरेसपरूजन गदि दिंग रसाया वि व मिष्टादसगमसिद्धदण्याण ।

हेस्सा अस्त्रमा चिय हैंनि उदयस्य हाणाह ॥ ६ ॥ मपहि एदेमि नियस्पा उच्चद्- गई चउन्चिही जिस्य निरिय-णर-द्वागः चीरे

िंगामिदि विविद् र्थी पुस्सि गर्मय चेदि विमाना चेउन्सि माहा माणा माणा स्ट वर्षात्र । पानवः रचा त्रारात वाद्वान वाद्वान वाद्वान वाद्वान व्यवस्था । व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था वि विदेश मिच्छादमणमेयिदिह । अभिद्रत्तमयिदिह । हिममिद्धत्त १ अहहममाद्वमामण्य अञ्जाणमे त्रीवेह । लेस्मा छिटेरहा । अमनमा एचिरहा। एदं सन्द वि एक्स्ट्रीम नियप्पा ति (२१)। पुरवादि-छमद्राण-छमपडणादिनानस्या भावा वृत्तम् शिरदिने ! गदीरः ्यद्विम्बद्रयस्य गदिउद्दयाविणाभाविचादाः। व लिगाशीहं वियहिनासः, मन्य नहाविद विषवस्त्राभागादो ।

है, यह स्थानको भएसा भाठ प्रकारका भार प्रिक्तको भगसा हसीस प्रकारका है।

समाधान-भावनी उत्पत्तिक वारणका स्थान वहत है। कहा भी है-तमाधान—कापन अत्याचन बारणन ज्यान ज्यान ज्यान ज्यान व मति, लिंग, क्याय, मिष्यादर्जन, असिव्यय, अञ्चान स्टाया और अस्वस्त्र **ए** भौत्यिक भागक भाड स्थान हात है॥ ६॥

है भावक बाद स्थान द्वात द्वा १ ॥ अव रेन भाव स्थानीक विकरण कहत हैं। गति चार महारको है- नरहर्णात विषयमित, मुख्यमित और वयमित। जिम तीन प्रवासक है- स्वितिम पुरुवाति । व्यवस्थातः मुख्यातं बार प्रवास्त है - वाच मान भार सन् व्यक्ति पुरुवातम् । विवस्तातम् । वयायं बार प्रवास्त है - वाच मान भार सन् । विस्तासम् विवस्तातः मुख्यातं बार प्रवास्त है - वाच मान भार सन् । विस्तासम्बद्धान पक मनारवा है। असिकाव एक मनारवा है।

ममाधान – भए बमाँक सामास्य उदयका भारतस्य बहत है। भवात एक प्रकारका है। नेस्या एड प्रकारका है। असवस एक प्रकारका है। हत प्रकार य तथ मिलकर भावधिकमायक हमीस विकास हात ह (रा)।

राजा-पाच जातियां एड सरधात एड सहनत आहं भीहारकभाव दहां भधान किस भाषमें भन्तर्गत हात है ?

ममाधान—इस जातवरी भावता पतिनासब भावपिष्ठभाषत अस्तभाव हाता

ह वर्षोक हत जातम संस्थान भाविका उदय गतिनासक्यक उद्देशका भावनासादी है प्रयास ६० जाल परस्थान आह्वभ उदय गामनाभवनक जवनक नामनाभाग है।
 ह्या स्वयस्थाम दिश क्याप आहि भादाविकमायास भी स्वयिकार जहीं भाता है क्याप स्वयं भाता है। उन भाषाम उस प्रकारकी विवस्ताका अभाव है।

e lipateta la elepatitableaquesca p accountent la d

उत्रममिओ नामे ठाणडो दुमिहो । नियम्पटी अद्वमिहो । निणंड च-

सम्मत्त चारित दो चय द्वाणार्मुग्मन होति । अद्विवयणा य तहा जेह्यास्या मुणराया ॥ ७ ॥

ओप्रमियस्म भागस्म नम्मन चारिन चेटि दोष्णि द्वाणाणि । कृरे ? टनमम् सम्मन चारिन चेटि दोष्णि द्वाणाणि । कृरे ? टनमम् सम्मन चारिन चेटि दोष्णि दे दोष्ट चे उपलमा । उप्रममम्मननेष्यिदि । अंतर्गष्य चारिन सत्तिहि । तं जहा – णगुमयोद्वामाणाद्वाए एय चारिन, हिरेगेद्रमामणाद्वाए चेटिय, शित्रमामणाद्वाए चेटिय, माणु सामणाद्वाए पचम, माजोनसामणाद्वाए छट्ट, लोहुप्तामणाद्वाए मन्तमाप्रमिय चारिन । भिष्णकञ्जित्येण पार्णमेटिनिद्दीयो उप्तमिय चारिन मन्तिहि उच । प्रणहा पुष् अणेयपयार, समय पिंड उनमम्मिटिनिंह पुत्र पुत्र प्रमुखेजज्ञाणुमेटिणिज्जराणिनिन परिणाष्ट्रसल्मा । खड्डो मारो टाण्टो पचितिहो । विष्पाटो णगिरहो । मिण्ट च-

औपदामिनभावस्थानको अपेता दो प्रशार और विरस्पकी अपता <sup>आठ</sup> प्रभारत है। रहा मा है-

श्रीपद्यानिकमार्गमं सम्यक्त्य और चारित्र ये दो ही स्थान होत हैं। तथा श्रीप द्यामिक्सापके विकस्प बाठ होते हैं, जो कि कीपादि क्यायोंके उपद्यमनकृप जानना चाहिए ॥ ७ ॥

शायिकभाव स्थानकी अपेदा पाच प्रकारका है, और विकसकी अपेक्षा नी

मदारका है। कहा नी ह-

<sup>≀</sup> क्षम्यस्थाति । तः यः २. १

टबीजो सम्मच चारिच दसण तहा गाण । ठाणाइ पच खइए भावे निणभासियाइ त ॥ ८ ॥

लदी सम्मच चारिच णाण दसर्णामिदि पच टाणाणि । तत्य लदी पच वियप्पा दाण-लाइ-भोग्नवभोग-वीरियमिदि । सम्मचमेयवियप्प । चारिचमेयवियप्प । रेन्नलगाज-मेयनियप्प । केनलदगणमेयवियप्प । एव सहुओ भावो णननियप्पो' । सञ्जोवनभित्रा भारो टाणदो सत्तिहो । वियप्पदो अद्वारसविहा। भागद च-

> णाणण्याण च तहा दसण-एदी तहेव सम्मत्त । चारित देसजमो सत्तव य होति ठाणाइ ॥ ९ ॥

णाणमण्णाण दमण लदी सम्मत्त चारित्त सजमायजमो चेदि यथ द्वाणाणि । तत्य णाण चउन्तिह मदि सद ओधि मणपज्यन्यणाणमिदि । य गलणाण विष्ण गहिद । ण, तस्य खाइयभावादो । जण्याण तिविह मदिन्तर विहगअण्याणमिदि । दमण विविह चन्तर अचन्तर अधिदसम्मिदि। च राजदसम्म म गहिद । उद्दो ! अप्पमा रिसहिरम्मस्य

दानादि लिधवां, धाविक सम्यक्त, धाविक चारिक, धाविक दणन, तथा धारिक बान, इस प्रकार धारिक आयमें जिन नापित पांच स्थान हात हैं ॥ ८॥

रुप्यि, सम्यक्त्व, चारित्र, वान, वदान, य पाच स्थान क्षायिकभाष्में हात है। उनमें लिप्र पान प्रकारकी है- शायिक बान, शायिक लाभ, शायिक भाग, शायिक उप भाग, और शायिक यीय । शायिक सम्यक्त्य एक विकल्पात्मक है । शायिक खारिक एक भवरूप है। क्यल्यान एक विकल्पातमक है और क्यान्वदान एक विकल्परूप है। इस प्रकारस साधिक भाषक ना भेद हैं। सायापरामिकभाष स्थानकी भगसा सात प्रकार भार विश्वस्पनी अपशा अठारह प्रकारका है। वहा भी है-

बान, अवान, बदान, रुप्धि, सम्यपत्व, खारित्र और इदासयम, य सात स्थान धारोपनामक भारते हात हैं ॥ ९ ॥

बान, भकान, दर्शन, लाच्य, सम्यपत्य, खारित्र भार सबमासयम य सात स्थाब क्षायापरामिकभाषक है। उनमें मति, धूत, भवधि भार मन व्यवक नेद्श बाब चार प्रवासका है।

श्रम-पहांपर बानोंमें क्यारबानका प्रहुष क्यों नहीं किया गया !

समाधान-नहीं क्योंकि यह शायिक नाय है।

कमति कुधत भार विभयक भवस भक्षान तीन प्रवारका है। बसु अबस भार अमारिक भेडल दर्शन तीन प्रकारका है। यहापर दरानोंमें कवळदरानका प्रदेश नहीं

खएण समुन्भगदो । छद्दी पचित्रहा दाणादिभेएण। सम्मचमेयितह वेदगराम्मवर्गारसम् अण्णसम्मचाणमणुग्छमा । चारिचमेयितह, सामाइयछेदोवद्वावण परिहास्तुद्विमञ्ज वित्रक्खाभाग। सजमासजमो एयितहो। एवमेद सब्दे ति नियप्पा अङ्कारस होति (१८)। पारिणामिओ तिनिहो मन्गामञ्ज-जीवचमिति । उत्त च-

> एम ठाण तिष्मि त्रियपा तह परिणामिए होंति । भागभाग जीग असरणदे। चैर बोद्धस्याँ ॥ १०॥

एदेसि पुन्युत्तभागीयप्पाण सगहगाहा-

इगिनीस अइ तह एव अद्वारस तिष्णि चेत्र बोद्धव्य । आदङ्गादी भाग निवण्यदा आणुपानीए ॥ ११ ॥

क्या गया है, क्योंकि, यह अपने विरोधी कमके शवसे उत्पन्न होता है। दानाएक भेड्से लिध्य पात्र प्रकारकी है। सम्यक्ष्य एक प्रकारकी है। सम्यक्ष्य एक प्रकारकी है। सम्यक्ष्य एक प्रकारकी है। सार्यक्ष्य एक प्रकारक है। स्विध्यक्ष छोड़ क्योंकि, एस भावमें याई सम्यक्ष्यकों छोड़ क्योंकि, यहापर सामायिक, छेदोवस्थावना और परिहारिय दिस्पानकी विषक्षा मन्नाय है। स्वयमास्यम एक भेड़कर है। इस प्रकार मिलकर ये सब विकल्प महार होते हैं (१८)। पारिणायिक भाय, सम्य, अमस्य और जीवस्थक भेड़से तीन महारकी है।

पारिवामिकभाषमें स्थान एक तथा भव्य, अभन्य और तीयत्यन भवा विकल तीन प्रकारक हात ही। य विकल्प भारमाने अमाधारण भाष हानस प्रहण विव<sup>त्य</sup> जानना चाहिए ॥ १०॥

चाहर ॥ १०॥ इन पूर्वोच्न भाषों र यिक्लोंको यतलानपाली यह सप्रद गाधा है-

रन पूथाल भाषात्र ।यत्र स्वाहर विद्धानयाद्धा यह सप्रव नाना व भौत्रयिक भाति भाष रिकल्पोकी स्वयसा सामुगूर्यीस इकीस, भाउ, ना, महु। र भार तीन नेत्रयाद्धे हैं, यसा जानना चाडिय ॥ ११ ॥

६ इत्राप्त नः हनर-व्यवस्तु। धारियन्त्रतः । सन्यन् वनारियस्यवासयमान । तः वः ३०५

६ वस्त व नरकर न्याप्रवाहासार १२वस्त । वस्तु १ वस्तार १०५४ मा ११ वस्त । १ वस्ति वस्ति वस्ति वस्ति । तस्ति १ वस्ति ।

रंगस्त्रता बहुबब्दा बारा प्रवेशना स्थला व्यवस्था स्थला होत्रही रंगस्त्रता व्यवस्थानात सुर्वे ७

ह अन्यापा प्रांशक क्षां प्रांतिविधाय वहा व वि २ ० व्यवस्थार वर्षा द्राच्याचे । ४०४ वस्त दराजी प्रांत्याच स्था वित्र प्रस्त वर्गाविक स्था वर्षे

· Server transparently 4 + 1

1 1-1

अपना मिन्निसिद्य पहुच छनाममगा'। सम्बिनसिद्धणने सा मन्ता ? एसी गुणहाण जीवनमार वा बहुना भागा जारिह मण्णिनद्दिन तीन भागण मण्णिनादिकार संच्या । एम दृ ति चंदु प्रचमनाम्य भगा प्रमीरज्ञति । एममनाम्य न्या-नारस्य 1-4 आदह्या वि भिन्द्रादिही समजदा य । दमणमाहणीयम्म उद्देणण मिन्द्रानिहे वि भारा, नगबदी वि उत्तमपानीय कम्माणमुद्दरम् । छद्द्या रमण मच्य रियप्पा प्रसद्द्या। <sup>एत्</sup>य मुचगाहा-

ण्मोत्तरप<sup>></sup>हेदा रूपावभाजिन च प**ेहद** ।

गच्छ समानपञ्च समाहत सनिवानपञ् ॥ १२ ॥

ण्डस्म् भारस्य त्रणुगमा भाराणुगमा । तृषा दृतिहा णिहमा, आपण मगहिरा, आदनण जमगाहित चि णिहमा दुनिहा हान्,ि वृदियस्म णिहमस्म मजरामारा ।

थवया, मानिपानिवर्षा नपक्षा भाषाँक उत्तीम भग दान हैं।

यम--सानिपानिक यह कीनसी सम्राह !

दान है, उन भावाँकी साजिवानिक प्रती सम्रा है। भव उन भाराव पर रा. तीन चार श्रीर वाच भाषाह स्थानम होनहाउ भग वह जान है। उनमेंस प्रवस्थामी भग इस प्रवाह हु- श्रीवायक शहायकशाह

ना यह जीय मिध्यार्थात् भार भारत है। ब्रानमहिनीयबम्ब उदया विध्यार्थः यह आव उत्तव हाता है। सम्मणी क्यांक उद्यम अस्यत यह आव उत्तव हाता षद भाव जनक दाना है। राजभवा ११ मार उत्पन्न भागक वह भाव जनक हा है। इसी तमार सभी विक्रणीयी प्रदेणण हरना साहिए। इस विक्रमी रह गास है-तक तक उसार तरात वहत्र हैत शादतका हत (यह ) शाहि तक्षणांत की है Es eiffies minne de mir gener fon de centrare e mile dennim ele वर्षामी विस्तामी भारि-भगांका यमाण भारा है। तथा के यह हा सीर भगह पेन्याम । अन्यवास आहे. अन्यवास अन्यवास आहे. व्याप्त के प्रवास के अन्य का ताल के अन्यवास अन्यवास अन्यवास अन्यवास

्हार करणाममाका १४ म्य आहे और अमे सिक्षा जेका प्रकार समझजक जिल्

हम प्रशासन भाषा भाषाचा भाषा गाम केटन ह । सक्त भएका स्वरूप BEITGE FINE C MINIS HIPPER MIS METHE SAFETY EN BEST FACTOR ओघेण मिच्छादिहि ति को भावो, ओवडओ भावो ॥२॥

' जहा उदेनो तहा णिरेमो ' चि जाणारणहुमोरेणीच भणिर । अर्गाहरूष पचया तुल्रणामरेया इटि णायादो इटिन्स्रणपरी मिन्छादिद्विमने मिन्छनात मर्णरी पचसु भारेसु एसो को भारो। चि पुन्छिट ओटड्रो भारो चि तित्ययरायणार रिक् जहुणी तिणिगया। को भारो, पचसु भारेसु करमो भारो चि भणिर होति। उर्रा भरो ओटड्रो, मिन्छचक्कममस्य उर्द्यण उपप्णामिन्छचन्यिणामो कम्मोद्राजित्र वि ओटड्रो। पणु मिन्छदिद्विस्त उप्ण वि भारा अत्रि, णाण-टमण-गति लिनक्कार मन्याभव्यादिभारामारे जीवम्स समारिणो अभारप्यसगा। भणिट च-

> निच्छत्ते दाउ भगा आसाटण मिस्तए वि प्राह्म्या । निमुणा ते चटुहाणा अपिदसम्पम्स एम्प्र ॥ १३ ॥ दसे खजीपसिन निस्द खगगाण जणगीम तु । जीसामगेसु पुप्र पुणतास भागदो भगा ॥ १४ ॥

ओधनिदेशकी अपेशा मिन्यादृष्टि यह कीनसा भाग है ? अँगिवक भाग है।। २।।

'जैसा उद्देश होता है उसी प्रकार निर्देश होता है' इस न्यायर प्राप्ताथ एक ' जोघ 'एसा एक एका। व के अभियान (कान्द्र) और प्रस्य (कान) तुरंग तानक होते हैं, इस न्यायस ' इति' करणपर अर्थात जिसके प्रधान हतु अपन कि साम है, ऐसा ' मिन्याइटि' यह दान्य मिन्यात्यके भावनों बहता है। पात्रों भावनि यह पीन भाव हैं ? ऐसा पूठेनपर यह औदियर भाव है, इस प्रकार तार्ववरक मुक्त दिन्यपनि निक्टी है। यह पीन भाव ह, अर्थन पार्चों भावों भावों में यह पीन भाव है। यह पीन भाव ह, अर्थन पार्चों भावों भावों में यह पीनसा कार कि पह तात्यय होता ह। उदयस जा हो, उस औदियक पहत हैं। मिन्यात्वक्षक उद्यक्ष उत्यन्न हत्यात्वर मिन्यात्वक्षक उद्यक्ष उत्यन्न होता है। अस्तर मिन्यात्वक्षक उद्यक्ष उत्यन्न होता है। सम्यात्वक्षक उत्यन्न होता है। सम्यात्वक्षक उद्यक्ष उत्यन्न होता है। सम्यात्वक्षक उत्यन्न होता है। सम्यात्वक्षक उत्यन्न इत्यन्न उत्यन्न होता है। सम्यात्वक्षक उत्यन्न इत्यन सम्यात्वक्षक विकास सम्यात्वक्षक स्वत्वक्षक स्वत्वक स्वत्वक स्वत्वक्षक स्वत्वक्षक स्वत्वक स्वत्व

ग्रस—मिय्यानध्य अन्य श्रा भाव हात है, व्य ग्रान, दशन, गाँत, व्या क्ष्याय, अञ्चल अनञ्जल जानि भावाँक अभव माननेवर ससारा जीवर अभावस समय भाव हाता है। वहां भी ह—

मिष्यायगुगस्थानमें उक्त भागोसम्य भी दश भग हात है। सासादन भार किंग्र गुणस्थानमें भा दभी प्रश्ना दण दण भग जानना चाहिए। अधिरतसम्मग्न १व स्थानमें न ही भग त्रिगुणित भार थानुगत भग्नात् (१०४३ - ४=६६) एखीत हार है। हसी प्रश्नार ए छ्यास भग भागायणांभिय दणितस्त, प्रमनस्थत भोर व्यवस्थानहरू गुणस्थानमें भी हात है। स्थवध्यांग्राण प्रारों स्थवोंक उद्यंस उर्धास महात है।

र सावन्यव नारा विष्णाण्यार गार्थिया मार । सः सि १,४ विष्वसञ्जास्त्रा । सः सै १। २ व ना १८६४तरः । १९ पटः ।

उपरामधर्णाताले चारों उपरामकॉम पृथक् पृथक् पैतील भग भावकी अपेक्षा हो ह्म १३-१४॥

निरामार्थ--- अपर बतलाव गर्व भगाँमा स्वशानरण रस मनार है- औदाविना पाचा मुत्र भाषांमम मिच्यात्यगुणस्थानम श्रीहरिङ, झायायसामक श्रीहरणिक, व तीन भाव हात है। जत अस्त्यामी या अस्त्रस्थामकी अपसी व तीन भग हुए। इनके हित्तवामी भग भी तीन ही हात हैं- आहाथिक सावापसामक व्यास का अपा का अपा का का व्यवस्थान भगभा तान हा हात ह- भादायन हाम्यवस्थान - भादायम भारत्यायन आर हायापणांत्रक पारिणांत्रिक । ताना भाजाका स्थागक्रप वित्यवारी भग एक ही हाता ार राजन भाग नारणामन (ताता मानाना सवामक्य विभागाम मा ५७ हा हात है। इन सात भगेंक सिवाय स्वसयामी तान भगें और हात हैं। वस- बीदयिक और ह । इन स्वात भवाक खिवाय स्वस्थावा नाम भवः बार हात ह । नस- व्यादाय र बार विक्र मायापनामिक सायापनामिक और पारिणामिक पारिणामिक । इत प्रकार य सर्व मिक्टावर (३+३+१+३=१०) मिक्टावर्गीयस्त्रामम् दशः सम् षापः ६। तः स् तवः भारतमामकः सामावनाममः नार तारत्वामन तार्व्यामनः । इतः मनारः तः वन दरा भा तालाहन और मिश्र गुणस्थानमं भी जानना चाहिए। अग्रितसम्बन्दाहि रदा मा आजारम आर्था मान्य द्वात है इसिट्टिय यहा मुख्यमयागी पाव भग हात है। साम्री उण्ट्यानम् पाया मृत्माय हात ह इसार्य्य वहा मत्यरम्पामा पाय मण हात हाथा व भाषाक बितवामी भग देग हात है। कि तु उनमत्त हत्त गुणस्वानम् आपणामिक और नावार १६५७वामा मा दाहात हो। १४ ३ जनस्त २५ उपस्थानम् वाप ॥४७ वार हापिरमावरा स्थामी भग सम्भव नहीं, फ्योंकि, यह उपसामप्रेणीमें ही सम्भव है। राग्यक्रमाथका भवामा भग सम्भव गहा, भवाका वह अध्याक्षणाम का राज्य व अन दरमेंस एक घटा देन पर दिसयामी भग मो ही पाय जात है। पासे भाषाक कार प्रभाव पर किया है। वित्त उसमें में यहापर शायिक और है। पात्र उसमें में यहापर शायिक और मिक अहिपिक वार्यामा वार्ष्य सत्त हो। व त जनमन वहावर सायन नापसावन भारायक सायिम नीयामिम-पारिणामिम भीर सायिम भीपरामिक सायापामिम, व तीन भग लावर नाप ामक पारणामक आर साथक आपसामक सावाप पामक, प वान अव सक्ष्यव नहा है जनएव हाव सान ही भग हात है। पाचा भागक चनु सवागी पाच भग राज्य नहा हु जारस्य संब कात हा भग दात हु। साथा नायाक बद्ध क्यांचा साथ सम हात हूँ। उनमेंस्र यहापर आदिविक सायायसामिक सायिक पारिणामिक, तथा आदिविक सायायसामिक सायाक पारिणामिक, तथा आदिविक वता हु । जनस्य बहापर न्यापन द्वापायनामन द्वापक पारणामन, तथा अतावक त्रायापरामिन गणगमिन पारिणामिन य दे। ही भग सम्मय है गण नीन मही। हराहा वार्याच्या वह है कि यहापर क्षायिक और आप गरिकाय साथ साथ नहीं पार जाति हैं। इ.स. १८८० च उनस्यामी भारता भी यहां नभाव है। इनके नीतीरन स्वस्यामी भारी हता कारण प्रकारणम्म मार्थामा यहा जनाव व १ हेन्द्र जामारण स्वरूपणा वधा मेंस भावापणासक भावापणासक आर्थिक आर्थिक और पारणासिक पारिणासिक प भव शावापः ।।भव शावापः ।।भव व्याप्तपः भारापः भारः ।।।ए०।।भव पारः॥।भव व वान भग भारं भी हात हः । जापः॥मक जारं भागयस्य स्टास्त्याम्। भग यहा सम्भव नही वीत भव भार भा हात र । जाप समरू जार भाववरण रूरणपाण भाग पदा भाग्यप रही हैं। इस प्रकार प्रयक्तवामी पात्र हिस्सामी ना । प्रसमामा सात्र चतु सवामी स थार स्वत्रमयामा तान य सय ॥२७३२ ( +६२७+ + = ) अस्यतसम्बद्धाः पुणस्तानमें द्वनीम भग हात है। यू शु न्याय भग है। भग सम्बद्धां स्थान अन्तवान ७ का मा ११० १ । अर्थ अनीवस्य अस्त मा मान्यवास नामास न प्रत्यक्ष पुण्यक्षम् सार्वा हो। स्वर्तकार्यक्षम् स्वतः विभावस्थानं स्वर्थानस्य स्वयक्तिमा त्रार्यास्य सार्वाहास्त्रहे । अस्य स्वरं स्वयस्यासी स्वरं सार् विस्तवामा भ्रम हरू ।वस्तवामी भ्रम तार तार तत्ते सवामा भ्रम वर्ष हरता है। त्रम व्यास आवाह हमस्यामा चाह भेग और भी हात है। हम प्रशास सब जिस्सार (४+ +४+ + \* ) उद्योग ना स्वत्रतीत पात्र सुवस्थाना हान है। उपमाध्यम् नम्याचा नाम गणस्थानाम यात्रा हा मूण भार सम्बद्ध है वयात्र यहावर वर त्याच्या । स्रोतित सम्प्रकारक साथ भाषणासक प्राप्तक मा पाया जाता ह । जतपर पाया नामाक प्रत्यक्रमयामी पात्र भग हिमयामा रूप भग विषयामी रूप भग चतु मयामी पार

तदो मिच्छादिद्विस्म जोदद्वजो चेत्र मात्री जित्य, अण्णे भाता णित्र विवा घडदे १ ण एम दोसो, मिच्छादिद्विस्म अण्णे भागा गरिय त्ति सुत्त पटिमहागाः। दितु मिच्छत्त मोत्तृण जे जण्णे गढि लिगाडजा माजाग्णमाता ते मिच्छाटिहिनस्म ग्राप ण होंति । मिच्छत्तीदओ एक्को चेत्र मिन्छत्तस्य कारण, तेण मि छार्रिह नि गर ओदइओ त्ति परूपिदो ।

सासणसम्मादिष्टि त्ति को भावो, पारिणामिओ भावे। ॥३॥

एत्य चोदओ मणदि- भागे पारिणामिओ ति णेद घडटे, अप्लेहित अर् प्पण्णस्य परिणामस्य अत्थिचित्ररोहा । अह अण्मेहितो उप्पत्ती इि उज्जी<sup>न</sup>, प्रा पारिणामिजो, णिक्सारणस्म समारणचित्रोहा इदि । पिहारी उन्चदे । त बहा- ब कम्माणमुद्दय-उत्तमम राज्य राजे।तसमेहि तिणा अर्ष्णोहते। उप्पर्णा परिणामो मा पीर णामिजो भण्णदि, ण णिक्यारणो कारणमतरेणुष्पण्णपरिणामानामा । सत्त पमयत्तारून

भग होत ह और पचसयोगी एक भग हाता है। तथा स्वसयोगा भग चार हा हा<sup>त</sup> हैं, क्योंकि यहापर क्षायितसम्यक्त्यके साथ शायितमायना अन्य भद सम्मय नहीं है। इस मरार सर मिलारर (७ + १० + १० + ५ + १ + ४ = ३ ) पॅतास भी उपरामप्रेणीके मत्येक गुणस्थानमें होते ह । इस्टिए मिथ्यादिए जीवन नवर एक औदियन भाग हा होता है, और नव

भाव नहीं होते हैं, यह पथन घटिन नहीं होता है ?

समायान-यह कोह दोष नहीं, क्योंकि, 'मिथ्यार्टाष्टक जीदियक भारत श्रीतिरक्त अय मात्र नहीं होत है, इस प्रकारका स्वमें प्रतिपेध नहीं किया प्रवाही किन्तु मिथ्यारवरो छाङ्गर जो अन्य गति, निंग आदिन सावारण माव ह, व मिथा हिल्येक कारण नहीं होते हैं। एक मिथ्यात्वका अदय हा मिथ्याहिल्यका कारण है इसलिए 'मिध्यार्हाप् ' यह भाय औरवित्र वहा गया है।

मामात्रनमम्बर्ग्दिष्ट यह जीनमा भाव है ? पारिणामिक भाव है ॥ ३॥

श्रता—यहा पर शकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है' यह बात पटित नहा हाती ह क्योंकि दूसरोस नहीं उत्पन्न होनेपार परिणामक प्रस्तिवध विराध है। याद अयस उत्पत्ति मानी नाय ता पारिणामित्र नहीं रह मत्रता है, क्याँ है, निष्कारण यस्त्र संशारण प्रशासिराध है?

समाधान--- रक्त दाकाका परिहार कहत ह। यह इस प्रशार है-- आ कर्मी उदय उपनाम शय आर शयापमर जिला अन्य कारणीत उलाब हुआ परिणाम है, वर्र पारिषामिक कहा ताता है। न कि निष्कारण आवका पारिणामिक वहते हैं, वृद्याह,

र क्षात त्नरमण्य दारतः व वर्णान्यस्थानः । सः चिरु ६ विदिषः ३७ वाह्यस्थानः सः सः

भागा जिक्सरणा उउल्ल्मतीदि चे ण, त्रिमेममत्तादिसस्येण अपरिणमतमत्तादिगामण्णाणु- वल्ला । सामणमस्मादिद्वित्त जि सम्मन त्रारिकुमयितादित्यणाणुत्ति विज्ञादस्यस्य- सम्मन त्रारिकुमयितादित्यणाणुत्ति वज्ज्ञस्यस्यद्वय- सम्मन्तेण ण होदि वि ओदस्यमिदि तिष्णिष्टिक्वति १ मन्यम्य, दित्त ण तथा अपस्य अस्य, आदिमचदुगुणद्वाणाग्रासस्य व्यत्ममेदित्व निक्तम्यस्य विज्ञात्मात्राः । तदा अपिवदस्य द्वापानिस्यत्ति व स्मास्य उद्गण उपममेण पाएण राज्यासमेपा वा ण होदि वि जिस्तरात्मात्राम्या ना मुद्दि विवस्तरात्म सामणान्त्रम्य, अर्थे चे र पारिणामियत्त वि । अण्य णाएण सन्य भागाण पारिणामियत्त पनज्वति वे हादु, ण रोद दोगो, तिरोहामात्रा । अण्यामास्य भागाण्यास्य स्वत्यास्य निक्तम्यस्य स्वाराण्यास्य स्वाराल्या । अप्यत्यस्य अपलास्य सास्य स्वाराल्या ।

कारणेंक विना उत्पन्न हानवारे परिणामका अभाव है।

श्वरी—सत्त्व, प्रमयस्य आदिष भाव कारणक विना भी उत्पन्न हानवाट पाव जात ह

समापान—नहीं, क्योंकि, विशाप सत्त्र आदिके स्वरूपस नहा परिणव हान वारु सरवादि सामान्य नहीं पाय त्रात है।

गुज्ञा—सासाइनसम्यादिष्यना भी सम्यक्तय आर चारित्र, इन दानोंक विराधी अनन्तानुज्ञाची चतुष्त्रक उदयक चिना नहीं हाता है, इसलिए इस आदीयक क्यों नहीं मानत है है

समाधान—यह वहना साथ है, विष्तु उस प्रवारकी यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि, आदिक चार गुणस्थानींसम्याधा आयोंकी प्रमण्णामें द्वानमाहनाथ क्रमक विचाय शेष क्योंक उरका विवयाका क्रमाय है। हमानिष्य विवयाक क्षानमाहनीयकमक उरवाद, उपसास, भारते अथवा स्थादशमास नहीं हाता है, अब यह मानाहन सम्यक्तर गिण्यास्थ है आर हमीनिष्य हवव पारिणामिकच्या औह।

श्रा—इत यायक अनुसार ता सभी भाषोंक पारिणामिकपनका असम प्राप्त हाता ह

सुमाधान-पदि उन स्थायक अनुसार सभी नावीक पारणामिकपनका प्रसम भाता है, ता आन दा कोई दाप नहीं है फ्यांकि इसमें फाई विराध नहीं भाता।

गुजा—यदि यसा ह ाा किर अन्य भावों में पारिष्यामनपने वा व्यवहार क्यों सहीं किया जाता है ?

समाधान---नदी पर्योचि नामाहनसम्बद्धान्यका छाड्डर विवक्षित समस बद्धाः उत्पन्न हानवाणा अप कोई नाव नहां पाया जाता । सम्मामिच्छादिद्धि त्ति को भागो, राज्ञोनसमिज्ञो आगो ॥२॥ पढिनिषकस्मोदण सर्व वि जो उत्तरनाह जीरगुलावयोग सी स्वावनानिक

पाडनायतम्माद्रण नित्त । जा उत्तरं है जात्मुणायया मा स्वावस्त्रमा क्षारं ज्वाद । इते । मञ्जापाद्रणामीण जमात्रे पत्ने उच्चित । स्वता चेत उत्तम्मा क्षारं समें, तिह जादे । मात्रे पत्ने गम्मसम् । मञ्जाप्त । ज्वादे नित्ते । ज्वादे । ज्वाद

सम्यग्मिथ्याद्यष्टि यह कौनमा भाव है ? द्वायोपग्रमिक भाव है ॥ १ ॥

धरा-प्रतिरुपा रमके उद्य होनपर मी जा जीवर गुणरा धरार (रा) पाया जाता है, यह गुणाश जायोपशामिक रहलाता है, स्पॉकि मरमूक्षत धातने री शिवरा ध्याप होता है, उह गुणाश जायोपशामिक रहलाता है। अवस्य ही जा उपशम होता है, उह भरा प्रधम कहलाता है। उस क्षांप्रकाम उत्यव होनचाला भार जायोपश्चामिक कहणा है। वित सम्माम्प्यात्यक्षके उद्य रहते हुए सम्बस्त्यका कणिका मा जायोगिक वी रहते हैं। वित जायोपश्चामिक प्रवास क्षांप्रकाम के उद्य रहते हुए सम्बस्त्यका कणिका मा जायोगिक वी रहते हैं। वित जायोपश्चामिक सम्माम्प्यात्यक्षके स्वास क्षांप्रकाम के नहीं सहता है। हमिन्य सम्माम्प्यात्यक्षके स्वास क्षांप्रकामिक वित वित है। यह रहता घटित नहीं होता ?

समापान—यहा उच राजाजा परिहार करते हैं- सम्यम्मध्यात्वरमह वहाँ हान पर अदानाश्रदानासम करावित अर्थात् कारित या मिनित जार्यारामा उत्तय होता है, उसमें जा अदानाप है, यह सम्यन्तरमा अत्यय है। उस सम्यन्तिमध्या कर्मेग उदय नहीं नष्ट करता है, हमन्त्रिय सम्यामध्यात्वमात्र श्वायोक्सीम है।

गुरा-- अध्वान नागरे जिना रेजल ध्रदान मागरे हा 'सर्म्यामस्यात्व' गई

सबा नहीं है, इसिल्प सम्योगस्यात्यनाय शायापशमिक नहीं है?

ममाधान—उक प्रशासने चित्रता होने पर सम्प्रीमध्यातस्थात त्रावाणांविक मन्द्र है न हात, वित्तु अवर्यान निरास्त्य और अवयुक्त अनिरास्यको अपसा वर्ष स्रोवायात्रीमन है। त्राव्यान सम्प्रीमध्यात्राने उद्येग होते दुए अवर्याक्ष्य पुत्र आताही स्रोतित्यारण हाता है त्रितु अयुक्त सम्बस्त्यात्राणां अद्यानाट रहता है। प्रमुक्त स्रायाद्र स्वाही हो, प्रयोग

९ सम्यापनप्रारशिक्षित्र आयापश्चिम् । साम्राम् । साम्राम् । साम्राम् स्थापनस्थित्र । साम्राम् साम्राम् साम्राम् ९ प्राप्ताः च भावनस्य । इति याद्र ।

असजदसम्माइद्वि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ ५ ॥

जा उन्तरभूत सम्पीन्यधारकमके सम्यक्ताका भाग है। हिन्तु श्रदानमाग अध्यान भाग नहीं हा जात है, पर्योह, ध्यान और अध्यानमे एकताका विधिष्ठ है। और ध्रदानमाण क्रीत्य जीनन भी नहीं हैं, क्योंक, हमने विपत्तताका अभाव है। आर न उनमें सम्योग्नय्याय सवाका हा जभाव ह, क्योंकि समुदायोंने प्रकृत हुए दाव्योंकी उनक पत्र हुनमें भा प्रशृति हसी जाती है। हसल्य यह सिख हुआ हि सम्याग्निय्याव सायाग्रामिय नाव हो।

विजम ही आचाय एसा पहत हूं कि विष्यात्यके स्वयाती स्पथनोंके उन्य स्थान, उर्दाह सद्दरसाहर उरामाने, सम्यन्तवाहिक बरावाती स्पथनोंके उन्य स्थान उर्दाह सद्दरसाहर उरामाने, सम्यन्तवाहिक बरावाती स्पापनेक वृत्तवाह उर्दाह सद्दरसाहर उरामाने अथा अनुवन्नकर उपरामित और सम्यन्तिष्यात्य नम्य स्वयाती स्पापनेक उद्यक्ष सम्यन्तिष्यात्य न्दाता है। हिन्तु उन्तर यह स्थान परित मही होता है। हिन्तु उन्तर यह स्थान परित मही होता है। हिन्तु उन्तर यह स्थान परित मही होता है। क्योंकि, स्या मानन पर तो विष्यात्यात्यमाव भी क्षायायात्रीम्हताना प्रसम मान्य होगा, स्योंकि सम्यन्त्रियात्यक स्वयात्रा स्थानोंक उद्यक्ष्यत् , उर्दाह क्वस्थात्य उपरामस् अपया अञ्च द्वस्था उपरामस् अपया अञ्च द्वस्था उपरामस् तथा विष्यात्यमावश्च उत्याप्ति स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्वयात्र स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्वयात्म स्थानिक स्थानिक

अभयतमस्यादि यह जीतसा भार है ! औपद्यमिन भाव भी है, क्षापिक भार भी है और क्षायोपद्यमिक भार भी है॥ ५॥

-१ अक्षयतसम्पर्धार्थिति आपक्षमिको का झायिकावा झारोपक्षमिको का मात्र । स छि १ ४ अक्षिक्तसम्मान्द्रि तिष्णेव ॥ गो जी ११

त जहा- मिच्छत्त सम्मामिन्छत्तसः प्रपादिफः याणः सम्मत्तेनपाटिफरयाणः व उत्तममेण उदयाभात्रहृतसम्पूरण उत्तमममम्मत्तमुण्यज्विति तमोत्रममिय । एर्टान वर्ग राएण उप्पण्णो राइजो भागे । सम्मत्तम्म देसपादिष्ठन्याणमुन्त्रण्ण सह बहुमाना सम्मन परिणामी राजोपमित्रो । मिर्छत्तम्म मच्यपादिकरयाणमुरुयसपण्ण तेमि चा सत्तर सुमेण सम्मामिच्छत्तस्य साप्रधादिकारयाणसुरयक्तारण तेमि चेत्र सतावसम्ब अणू ओजनमेण जा सम्मत्तस्य देसचाटिफद्यागमुरुण्ण राजाजसमित्रा भागे ति वर्ड म<sup>णीत</sup>ः तण्ण घडदे, अइमृत्तिदोमप्पमगादा । ऋत्र पुण पटदे ? जहद्वियद्वमहहण्यान्वानवा सम्मचभइएसु सीणा चि तेमि सङ्यमण्णा । रायाणम् रामणा पमण्णा स्योगममा तत्थुप्पण्णत्तादो राजोतममिय वेदगमम्मत्तमिदि पटदे। एव सम्मत्ते तिण्णि भावा, अण णारिय । गदिलिगाटभी भाग तत्युगलभत इति चे होद् णाम तेमिमिनिन, वित् वेहिंवो सम्मत्तमुष्पज्निद् । तदो सम्मादिद्वी वि जोदङयादिवराएम ण लहिर वि वनव्द।

जसे- मिथ्यात्व और सम्याग्मिथ्यात्त्रप्रमतिन सत्रपाता स्वधनाँक तथा सम्यन्व प्रदेशिक देशवाती सर्वशिंक उदयाभावस्य स्टब्लावोट उपरामसे उपरामस्यन्य उत्पन्न होता है, इसल्पि 'असयतसम्यन्दप्टि' यह मान नौपर्शामन है। इन्हीं तला प्रश्तियोंने क्षयसे उत्पन्न होनेनाले भानमा श्लायिम महते ह। सम्यन्त्वप्रहातम द्वा घाती स्पधनोंन उडयने साथ रहनेवाला सम्यन्त्वपरिणाम आयोपश्रमिन वहहाता है। मिष्यात्वरे सम्वाती स्पधराँक उत्याभायरूप अयसे, उ होरे मदमस्यारूप उपशक्त और सम्यग्मिथ्यात्त्रप्रदातिके सत्रवाती स्थवनिक उद्यत्त्रयम, तथा उन्हींक सद्दाह्या उपदामसे अथवा अनुद्रयोपशमनसे, और सम्यक्त्यप्रतिके देशवाता स्पर्धनक ज्यास क्षायोपदामिक भाव नितने ही आचार्य महते हैं, मितु यह मधन प्रटित नहीं हाता है। क्योंकि, येसा भानने पर अति याति दोषका प्रसग आता है।

ग्रा--ता फिर क्षायोपश्मिकमात्र रेसे घटित होता है?

ममापान--यथास्थित अथरे अदानरो घात रखेनपाली दानि जर सम्बन्ध मर्टातर स्पथरॉम क्षाण हा जाता है तब उनरा क्षायिरसम्म है। क्षाण हुए साम्बर्ग उपनामका अवान् प्रमधनाका श्रवापक्षम महत ह । उसमें उत्पन्न होनस चनुकसम्बन्ध क्षायापरामित है, यह कपन पटिन हो जाता है। इस प्रशास सम्यन्त्यमें तान भार

हात है अन्य भाग नहीं हात ह । गुरा — अस्परतसम्पर्राष्ट्रीमें गति िंग आदि भार पाये पात हैं, पिर <sup>प्रहा</sup>

ब्रह्मण यहा क्यों नहा किया?

समापान---अस्यनसम्यग्दरिष्मं भण्हा गति, लिग आदि भावाँका अस्तिः रहा भार, रिनु उनस सम्यक्त्य उपम्न नहा हाता है, इसल्पि सम्यव्हिमा बाहायह बादि भागोंक व्यपन्यका नहा प्राप्त होता है, एमा अ 1 प्रहण करना चाहिए।

### ओदइएण भावेण पुणो असजदो' ॥ ६ ॥

सम्मारिद्वीप तिष्णि भारे भणिउण असनदसस्त कदमो भावो होदि ति जाणावणह्रमेद सुन्तमानद । सजमपादीण कम्माणमुद्दएण जेणेतो असजदो तेण असजदो ति
आद्इंशे भावो । हेट्टिल्टाण गुणहाणाणमोद्दर्यमशजदन किष्ण पह्नविद? ण एस दोसो,
परेणेज तिसमोद्दर्यअसन्वरभावोज्जदीदो । जेणेद्रमतदीत्म सुन्त वेणते ठाइरूण अद्धर्षतस्वन्यसुनाणमग्यवस्त्व पडिवज्जदि तरा अपणो लक्ष्येच वा प्यातिद, तेण अदीदगुणहाणाण सन्विसमोद्दर्यो असनमभावो अतिच नि सिद्ध । एदमादीए अभीणय एत्य
भणतस्त वो अभिष्पाओ ? उन्चदे- असजमभावस्त पन्नग्रसाणपह्मवणहमुन्नदिमाणमसजममग्यदिसहह चेत्येद उन्यदे ।

सजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावो, खओवसिमओ भावो ।। ७ ॥

किन्तु असयतमम्यम्दृष्टिका असयतत्व औदायिकभावसे है ॥ ६ ॥

सम्पर्राप्टक तीनों भाष पहुकर असपतक उसके ससपतत्वकी अपेका बोनसा भाव होता है, इस पातके पतन्त्रानके लिए यह दूप आया है। चूकि सपनके पात करनेवाले क्योंके उत्पसे यह असपतक्ष्य होता है, इसलिए 'असपत' यह औरविकाम है।

श्रुपा-अधस्तन गुणस्थानोंके असपतपनको औदिषक पर्यो नहीं पहा ?

समाधान—यह कोर दाप नहीं, क्योंकि, इसी ही स्वस्ते उन अधस्तन गुज स्थानोंक आदिकि अस्यवाभावनी उपलिप्ध होती है। चुकि यह स्व अन्तदीपक है, इसिल्ए अस्यवाभावमें अन्तर्म रत दनस वह पूर्वोन सभी स्वर्गेका भग वन जाता है। अथवा, अर्तात सव स्वर्गोमें अपने अस्तित्यकों प्रकारित करता है, इसिल्प्स सभी अर्तात गुजस्थानोंका अस्यवाभाव औदिक होता है, यह पात विन्त दूह।

द्वारा--यह 'अस्वयत' पद आदिमें न वहकर यहापर वहने वा पया भीभमाय है! ममाधान--यहा सबके गुणस्थानों के अस्वयमभावकी भन्तिम सीमा बतानके लिए और अपरक गुणस्थानों के अस्वयमभावके मतियेष करनके लिए यह अस्वयत पह यहापर वहा है

संवतासयत, प्रमचसयत और अप्रमचसयत, यह कीनमा भाव है र क्षापोप श्रमिक भाव है ॥ ७ ॥

१ असयतः प्रनरादयिकेन भावेन । सः सि १ ८

२ सवतासवतः जनएसयताज्यमणस्यतः हति च खारोएसमिशे मातः । स सि १ ८ दश्चरिदे वसर्चे हरो य समावसमियमारो ६ । सो सञ्ज चरिवमोहं पद्रच मचित्र तहा चर्ची । रो जो १३

त जहा- चारित्तमोहणीयकम्मोदए राजोपसममण्णिट संत जरे। सङ्गानंबर पमचसजद-अप्पमचसजदच च उप्पज्जिदि, तेणेदे तिष्णि नि मारा सओवमिना पञ्चक्खाणावरण-चदुमञ्रछण-णवणोवसायाणमुदयसम् सञ्चप्पणा चारित्तविणामक्की अभावादो तस्स रायमण्णा । तेमि चेत्र उप्पणचारित्त मेडि वागारतस्म उत्प्रममणा वेहि दोहिंतो उप्पन्णा एदे तिण्णि नि भागा खओनमिया जाटा। एव सेत पन्न<del>मताम</del> ब्रामस्त सव्वधादिच फिट्टिंट चि उत्ते ण फिट्टिंट, पञ्चम्खाण सत्र वार्यि चित सब्बयादी उच्चदि। सब्बमपञ्चक्खाण ण घाँददि, तस्त तत्व वानागः माना । तेण तप्परिणदस्स सव्वचाडिसण्णा । जस्सोडए मते अप्रुण वमाना वलस्मदि ण त पडि त सञ्ज्ञयाङ्ग्वयएम छद्द, अङ्ग्यसगाटो । जपन्वस्थाना वरणचउक्कस्स सञ्जयादिफद्याणमुदयक्खएण तेसि चेत्र सतोवसमेण बदुमक टण-णवणोकसायाण सच्यघादिपद्याणमुदयक्खएण तेसि चेत्र सतोत्रसमेण द्<sup>त</sup> घादिफद्याणमुद्रपण पञ्चक्खाणातरणचदुक्कस्स सञ्जतादिक्द्याणमुद्रपण दम्मस्य चृिक क्षरोपदामनामक चारित्रमोहनीयकर्मका उदय होने पर सवतासवत

ममचखयत और अपमचखयतपना उत्पन्न होता है, इसल्पि ये तीनों ही माव सावार शमिक हैं। प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, सञ्चलनचतुष्क श्रीर नव नोक्यायाँक दश्यक स मकारले चारिय विनाश करनेकी शक्तिका अमाय है, इसिटिए उनके उदयकी अब सर्ग है। उन्हीं मठ्वियाँकी उत्पन्न हुए चारित्रको अथना अणीको आनरण नहीं करने कार उपदाम सजा है। श्रय और उपदाम, इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों मार्व भी खायोद्यमिक हो जाते हैं।

र्धना—यदि पेसा माना जाय, तो प्रत्याच्यानावरण क्यायका सवधाविष्वा नष्ट हो जाता है ?

समाधान-चैसा माननेपर भी प्रत्याख्यानायरण क्यायका सवधाविषना वर्ष नहीं होता है, क्योंकि, मलास्थानावरण क्याय जपने मतिपक्षी सर्व मलास्थान (स्वत) गुणको घावता है, इसलिए यह सम्पाती कहा जाता है। किंतु सर्व अप्रतास्त्रास्त्र नहीं बादता है, क्योंकि, उसका इस निषयमें व्यापार नहीं है। इसलिए इस प्रकार परिचत मत्यास्यानायरण कपायने सयमाती सम्रा मिद्ध है। निस महतिके नर्य हार्य पर जो गुण उत्पन्न होता हुला देखा जाता है, उसकी अंग्रेश यह महित महचाई सङ्ख्यो नहीं प्राप्त हाती है। यदि एसा न माना जाय तो अतिप्रसग दाप आजायना।

अमत्यास्यानायरणचतुष्कक सवयाता सार्थकाँक उदयक्षयस भीर उद्दांक स यस्याहर उपरामस, तथा चाराँ सम्यत्न आर नयाँ नाहपायाँक सवधार्ता स्पाहर उदयानाया स्वयस्त आर उन्होंक सद्यस्याक्ष्य उपरामस तथा दशपाती स्वयस्त्र इस्स श्रीर प्रतास्यानापरण क्यापचतुष्कक संपंपाता संघर्कोक उदयस दशसम्बद्धाः

उपान्त्रदि । वारसकसायाण सञ्चपादिकस्याणग्रदयनस्यएण वेसि चेव सर्वोवसमेण सञ्जलप-परणान सायाण सन्वधादिफद्दपाण्युद्दयन्त्रपण वैस्ति चेत्र सवीनसम्य देसपा वञ्चरणामुद्रस्य पमचापमचसञ्जमा उत्पट्नति, वेशदं तिथ्यि वि भाग प्रजीवसमि प्रदेशाध्यद्वरूप भगवाभगववनमा छन्द्र भाग व्यव विकास । उदी है उदयामानी उससमी विकास उद्भाव निरहिदमन्त्रपयत्रीहि द्विदि अयुभागफदएहि ज उनसमसण्या लद्दा । सपहि ण सद्द विषक्षणप्रभवश्च । हाम जञ्जामा हार्याह ज ज्यापाताचा व्यव । व्यव ज्यापात्वाची व्यवस्य विज्ञामाणसम् स्वयन्त्रवस्यविसहित् । वेदी एदे तिक्षिप भाषा उद्श्वीदः जात्म वनगरा १४ वन एवं, एदेसियुद्रजीवसियत्तपदुष्पायम् वाभावा । य च एक वात्रभव त्रवात् व जा प्रमुद्धाय सम्बद्धाय सम्बद्धाय स्ट्रीस स्थानसम्बद्धाय सम्बद्धाय सम्बद्धाय स्ट्रीस स्थानसमित्रक बोन्न यण्यः । वस्तादिहित्रादि सन्तभागम् एव सर्वे स्त्रीमसीमयचणसगाः । वस्त युन्धिन्ते चय अस्यो चेचच्या, पिरञ्जचादा | दसण्योहणीयकमस्य उवसम-स्य-ध्योदसमे त्र भारता वर्षात्रा । त्रार्वणायः । वर्षात्राव्यात्रात्रात्रातः । वर्षात्राय्य चयावस्य । अस्तिद्व सम्दासन्दादीणमोनसमियादिभावा किष्ण पर्सवदा १ ण, वदो सवमासवमादि-जात्त्रपुर च अस्य द्वानाच्यात्रम् अस्य सम्मविसया पुच्या अस्य जेण दस्य

है। अनत्तात्त्रव भी आदि वारद क्यायाँक सर्वपाती स्वर्थकाँके उदयस्वयते, उहाँके सद ह । अनुतानुष था आह्य थाद र यादार नाथवाता रूपकाण अववदावाद, उ हाल वह वस्याहर उपरामस चार्त जन्मन और नयों नोश्यायाँक संवधानी स्पर्धक वह परवाक्ष्य अध्यामक पार्य कावलन भार नथा नावपायाक व्यापाता संप्रकाक उद्देश क्षेत्रस्त, तथा उद्दोक वद्यस्थाक्ष्य उद्देशस्त्र भीर दूरामाती संप्रकाक उद्देशस्त्र स्व संपद्धा तथा व हाक सहयरपाठन वहुमत मार दशमाता स्वपंकाक व्यवस मान सीर मामन गुणस्थानसम्पर्धा स्थम उत्तप हाता है, सिल्टिए वन तीनों भी भाष बार बनावर गुण्डवानकार था सवन अवभ बावा का स्वाटप अप वाना हा भाव हायोपसामक है, वसा कितन ही भाषाय कहत है। वि उनका यह क्यान अधिकारत सावायस्तामक ह, पता १२ वन दा भाषाय १ दत दा । व त अगरा यद रथन याजसाव नदीं है, क्योंकि, उदयह समावत्रे तपत्तम रहते हैं, पता भर्म हरके दरपत विरक्षित नेदा है, क्याक, अद्भव भमावना विश्वास नेदत है, पक्षा क्या करक व्यवसा विराहित और मुमागके स्थामकी उपसासका मान्त हो धवमहातपाका तथा ३ ६१० । स्थात कार जुनायक स्थानका वपसाससम् मास्त मा जाती है। अभी प्रतमानमें स्थानमें हैं, स्थाकि, जिस महतिका उद्य विध्यान है, जाता हूं। अभा प्रत्यानम् १८५ नद्द। व, ५५॥७, ध्वस्त महातका उद्दयः विद्यास है। इस्तिल्यः य जीनों ही भाष उदयायसीमक है। जवक संव चक्षा शामना (पदान द । क्यांटर र वाला शामान उद्यावसामक्यनका मान्त हात है। विज्ञ वता माना नहीं जा सकता है क्योंकि उन् नीनी ग्रामकानका मान हात है। बिन्तु पता माना नहां जा खरता है क्याक उप ताना गुणस्यानाह इत्योपसामिकपता भितपादन बरनपाछ हिन्देश सभाग है। और प्रत्यो विषयानाह वद्यापद्तासवधना आन्यादन वरणपाठ पर्वण समावदा सार प्रत्या वकर एक नन्तरावर आप्त हावर गय दूर वनस्व भाक हार सम्ब्रा वरक उक्त ग्रांचियानीक वहना भी जुन नहीं है क्योंकि परा हानेपर विस्वाहीय स्थानिक स्थानिक सार्वाक सारामानिकतामा अस्ता आचा है जायता । स्तान्य प्रणांक सारामानिकतामा अस्ता आचा है। जायता । स्तान्य पूर्णक ही सर्व अस्त ष्ट्रता चाहिए क्योंकि यहाँ निरुष्य (निहार) है।

वाहर क्यार वहा का वा (१११४) व . छुड़ा - व्यानमाहनीयकमक प्रवास सम और संग्रायानका भाभप करके सपतासपतादिकांच भाषामिकाति भाष प्या नहीं बताय गय ?

प्याच्या । प्रमाण नहीं हाती । हुस्तर यहा वर सम्यक्तन विषयक कृष्ण (अक्ष) भी नहीं हैं।

मोहणिनधणज्ञानमियादिभानेहि मजदासजदादीण नगएसो होन्ज । ण च एए तघाणुवलमा ।

चदुण्हमुवसमा' ति को भागे, ओनसमिओ भागे'॥८॥

त जहा- एक्करीसपयडीओ उपमामेंति ति चदुण्ह जीपममित्रो भारे। इर णाम उनसतरुसायस्य ओनसमिजो भारो उत्तममिदामेमद्रमायत्तादो । ण मेमाण, तन असेसमोहस्सुरममाभाग १ ण, अणियद्विरादरसापराज्य सुहुममापराज्याण उत्तरीकर थोवरसायजणिदुरसमपरिणामाण जोजमियभागम्य अत्यिक्ताविरोहा । अपुनकाष्ट्र थाणुनसत्तात्तेसक्तायस्त् कनमोनममिन्ना माना १ ण, तम्म नि अपुन्त्रक्रणीह पाँ समयमसखेज्ज्ञगुणाए मेडीए रम्मान्खडे णिज्जरनस्य द्विदि-अणुभागखडपाणि पारिष क्मेण टिदि-प्रश्नमाने सरोज्जाणतगुणहीण नरंतम्स पारद्राममणिनिरियस्म तदिसा

जिससे कि व्यानमोहनीय निमित्तक औपरामिशदि मार्गोरी अपना सयतामयताहरू श्रीपद्मामकादि भागका व्यपदेश हो सके। यसा है नहीं, न्योंकि, उस प्रकारकी व्यवसा <del>अर्थ</del> पाई जाती है।

अपूर्वक । आदि चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक यह कीनशा भाव है। औषशमिक भाग है ॥ ८ ॥

यह इस प्रकार हैं - चारिश्रमोहनायकमरी इजीस प्रश्तियाँका उपरामन इस

🖁, इसलिए चारों गुणस्थान्यतीं जीवाँके औपरामिकमाय माना गया है।

द्यका-समस्त क्याय और नादपायाँके उपदामन क्रमन उपदाननक्रमवना रागछभ्रस्य जीवक शीपरामित्र भाग मेल ही रहा जाव, किन्तु अपूर्वरणाहि शर तु स्थानपूर्ती अपोक्त भाषमानिक भाष नहीं माना जा समता है, प्योंकि, उन गुनस्थान समल माहनीयकमक उपशमका थमाव है ?

समायान-नहीं, क्योंकि, कुछ क्यायोंके उपरामन किए नानस उत्तम हुन है उपराम परिणाम जिनक, यस अनिपृत्तिकरण यादरसाम्यसय आर स्थनसाम्यस खपदक उपरामनापका निस्तत्व माननमें काह विरोध नहीं है।

युद्ध- नहीं उपरामन रिया है रिसी भी कपायका जिसन, यस भपूरदार्य स्वयतके भीपश्चमिक मात्र करा माना जा सकता है?

समाधान—नहीं, क्योंकि अपूर्यकरण परिणामों के द्वारा प्रतिसमय असम्बन्ध नुष्यत्रपास्य क्षत्रक्रपाँकी निजय करनवार, तथा स्थित और अनुमामहाइ ध पात करक कमस करायाँकी स्थिति शार जनुमासको श्रास्थात शार अनुसारको है। करत्यात तथा अस्प्रामनियाका मार्च करन्यात, यस अपूर्वस्थायन है अर्थे शायक मानवमें कार विराध नहीं है।

६ वर्ष देशका व्यवस्था ६ भट्टमान्यव्यवस्थानमञ्जूषा संव १ स वि १,४ वस्यमाना वस्याम व १ स वा १४

. 1

(रममेण उप्पण्णो भावो औरसमिओ भण्णइ । अपुटरकर्णस्स तदभारा जीव भारो इदि च ण, उपनमणमत्तिसमण्णिदअपुन्परस्य तदस्थिचानिरोहा। उवममे जारी उत्रसमियरम्माणमुबसमण्ड जादी वि ओवसभिक्षी भाओ चि मध्या भरिस्ममाणे भृदीयपारादी अपुच्यक्तणस्त ओवसमिओ भावी, सपछा पदचक्कारसस तित्थपराज्ञणसा च्या ।

बदुण्ह खवा सजोगिनेवली अजोगिकेवलि ति को भावो. भावो' ॥ ९ ॥

सनोगि अनोगिकेन्टीण स्विद्धाइरम्माण होदु णाम सङ्जो भावो l सीण । वि होट, गरिदमीहणीयचादो । ण मेमाण, तत्व कम्मक्खयाण्यालमा १ ण. हमसापराइयाण पि खीनेपमोहेयदेसाण कम्मक्खयन्त्रणिदभानोन्छमा । अपन्य

द्या- क्योंके उपशमनस उत्पन्न होनेवाला भाव औपश्रमिक कहलाता है। पुचवरणस्वयतके वर्मीक उपशमशा अभाव है. रमलिए उसक औपशमिक भाव नना चाहिए !

समाधान-नहीं, क्योंकि, उपरामनशक्ति समिवत अवुर्वकरणस्वतके और ावरे अस्तित्वरो भाननमें कार विरोध नहीं है। इस प्रकार उपराम होनेपर उत्पन्न हानेयाला जार उपरामन होने योग्य क्योंके ।थि उत्पन्न हुआ भी भाव आपशमिक पहलाता है, यह बात सिद्ध हुई । अथवा. í हानेवा र उपराम भावमें भूनकारका उपचार करनेखे अपूर्वकरणके श्रीपशमिक ाता है, जिस प्रकार कि सब प्रशास्त्रे अस्त्यममें प्रशुच हुए सम्चती तीर्धेकरके

र'यह ध्यपदश यन जाता है। चारों धपर, सयोगिरेवली और अयोगिरेवली, यह बीनसा भाव है ? भाग है।। ९।।

धारा—चातिरसोंक क्षय करने गल संयोगिरेचली और अयोगिरेचलीके साधिक ह ही रहा आवे। श्रीणक्पाय चीतरागछ प्रस्थके भी शायिक भाव रहा आवे. उसके भी माहनीयबमका क्षय हा गया है। किन्तु सहमसाम्पराय आहि शय ह शायिक भाव मानना युक्तिसगत नहीं है, क्योंकि, उनमें किसी भी कमका

ी पाया जाता है है समाधान-नहीं, क्योंकि, माहनीयकमके एक दशके अपण करनेयाछे बादर य और सुक्ष्मसाम्पराय सपकाँक भी कमश्रय जनित भाव पाया जाता है।

१ चतुप श्रप्तपु सरागायागस्त्रहिनोध साथियो भाव । स सि १,८ ध्वराष्ट्र धरुओ भावा नियमा ोमी विशिद्धेय ॥ यो जी १४

वलभा । एत्थ नि कम्माण राए जादी राहजी, रायद्व जाओं ना सहजी भाग हि द्विहा सहउप्पत्ती घेत्तच्या । उपयारेण पा अपुन्पररणस्य राइओ भावो । उपयारे जासङ्ज्जमाणे अङ्प्पसगो रिष्ण होदीिंड चे ण, पन्चामत्तीदी अङ्प्पमगपिंडमहारी।

**जापाणमा समत्ते ।** आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरइएसु मिच्छादिद्वि वि

को भावो. ओदइओ भावो ॥ १०॥ **दुदो १ मिच्छत्तुद्**यजणिदअसद्दृषपरिणामुत्रलभा । मम्मामिच्छत्तमध्यपा<mark>र</mark>

पद्याणमुद्यवराएण वेसि चेत्र सवीतसमेण सम्मचदेमघादिफद्दयाणमुद्यमराएण वर्नि चेव सत्तोत्रसमेण' अणुदुओत्रममेण ता मिन्छत्तनव्यपादिफद्याणमुद्रएण मिन्छादी श्वा-निसी भी वमके नष्ट नहीं करनेवाले अपूत्रकरणसयतके शाविकनार

कैस माना जा सकता है? समाधान-नहीं, क्योंकि, उसके भी कमत्त्वके निमित्तनूत परिणाम पाप जात हैं।

यहा पर्भी पर्मोंके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला नाउ शायिक है। तथा

कर्मोंके शयक लिए उत्पन्न हुआ नाय आयिक है, ऐसी दी प्रशास्त्री शन श्रु<sup>न्ता ह</sup> प्रहण करना चाहिए। अथवा उपचारस अपूत्रकरण स्वतंत्रे शायिक मात्र मानना चाहिर। श्रमा — इस प्रकार संयत्र उपचारके आजय करने पर अतिप्रसंग दाव क्यों नहा

मात होगा ?

समापान — नहीं, क्योंकि, प्रत्यामत्ति अर्थात् समीपवता अथक व्रसगत आ मसग दापका प्रतिपेच हा जाता है।

रम प्रकार अघ भाषानुगम समाप्त हुआ। अल्याकी अपेथा गृतिमार्गणाके अनुरादमे नरक्षणतिमें नारकियोंने मिध्यार्धर

यह क्रीनमा भाव है ? बीटपिक भाव है ॥ १०॥ क्योंकि यहां पर मिथ्या प्रक्ष उदयन उत्पन्न हुना नधनानकप परिणाम वावा

जाता है। रीय-- सम्यान्त्रध्या पत्रक्रांतक सवधाती स्वधकाँ ह उद्यक्षणस, उन्हाद गर्

बस्याक्य रपरामस तथा सम्यक् अवहतिक दश्याती साधकीक उद्यक्षयस, अर्थाई सद्वास्थास्य उपनामन अथवा अवुत्यापदामस और मिध्यात्यवहर्तिक संवधानी र व्यापार कार सामा

६ १७वन + १८८४ सरकारा प्रवसाय श्रीरामी मारकाणी विभावसम्पद्धवासम्बद्धान हत्यन्वर्रा व । १ . १ तन्। सन्तर्भवर द सन्तर्भव 'वृत्ति सं दिल्हिया।

१ । भागानिय णेत्रप्रभाव-गरहरूप

दे वि खंजीवतिको सो किप्प होदि १ उपदे- ण ताव सम्मय-सम्मामिन्छयम्हर्याणद्वर्यपत्रखंजी सतो तसमो अणुद्रजीवतमो वा मिन्छादिद्वीर कारण सम्बद्धिते । ज जदो जिपसेण उपप्रजदि त तस्म कारण, जण्णहा अणवत्रपीप्पसामादा ।
ग्रिक्तप्पान्यपत्रि विश्वमाणा तम्मराणच पविवज्जित तो पाण-स्तण अस्रजमा

तक्मराण होति । प चेत्र, तहार्गिद्ववद्वारामावा । मिन्छादिद्वीए पुण
पूजो कारण, तेष विणा तर्युपपतीए ।
सासणसम्माइट्टि ति को आयो, पारिणामिओ आयो ॥ ११ ॥
अणवाणुवर्याणवृद्दरण्य साम्यसम्मादिद्वी होदि को अद्देशो आयो किष्ण
प्र, आहरूस्य विग्रुद्धानि प्रामुद्धानि सामिणसम्माद्वी स्वाप्तान्यसम्मादिद्वी होति वि जोद्दश्रो आयो किष्ण
प्र, आहरूस्य विग्रुद्धानि प्रामुद्धानि सामिणसम्मादिद्वी पा होति विश्वनीद्वरण पवास्त्रमेन्द्र दसणप्रमुद्धानि सामिणसम्मादिद्वी पा होति वि पारिणामिओ आयो ।
के ज्वयक्ष किष्पाराधिभाग उत्पर्ध होता है, हसल्य उत्त क्षारोप्यामिक पर्यो न

हे उदयसे मिष्याद्याध्याय उत्तप्त होता है, इसलिए उसे सायोपदामिक क्यों न ए ?

समाधान— न तो सम्यस्त्व और सम्यमिष्णात्व, इन दोनों प्रदृत्विषे है देशवाती है । उदयस्त्व, अथवा सद्ववस्थारु उपहान, अथवा अनुद्वरूष उपहान मिष्याद्यि का उदयस्त्व, अथवा सद्वरूपाद्य इत्याद्य है। उसे विस्तर्व उदयम् निष्याद्य है। उसे विस्तर्व उदयम् , वह उसका कारण होता है। यदि पता न माना आहे, तो अनवस्था होएका ताता है। यदि पता न माना आहे, तो अनवस्था होएका ताता है। यदि पता न माना आहे, तो अनवस्था होएका ताता है। यदि यद कहा जाय हि सिध्यात्यक उत्यय होत्यक्ष कालमें जो भाव है हैं। ये उसक कारण्यात्रका मार्च भी एक करण्य हो उस्ति । ती किर होता है अध्यय आहर कर्य प्रकारका प्रवादत्य नहीं ताता है। इसलिय वहीं सिद्ध होता है कि सिप्यादिका कारण सिध्यात्यका उदय स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका वदय स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका उदय स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका वदय स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका व्यवस्ता स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका वदय स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका व्यवस्व स्वाहिक स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका व्यवस्व स्वाहिक स्वत्व विना सिप्याद्यका व्यवस्व स्वाहिक स्वाह

सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ १२।

कुदो ? सम्मामिच्छत्तुदर् सते नि सम्मद्मणेगदेममुत्रलमा । मम्माभिन्छनम पत्तजन्त्रतरे अमसीभागे णात्य ति ण तत्य सम्मह्मणस्य एगडेम इडि चे, होरु ण

अभेदविवस्ताए जञ्चतरत्त । भेदे पुण विवित्तरादे सम्मद्दमणभागो अत्थि चेत्र, अमा

जन्चतरत्तिरोहा । ण च सम्मामिन्छत्तस्य मन्यपाइत्तमेन मते विरुद्धारु, पत्तवन्तर सम्मद्दसणमाभावदो तस्म सञ्जयाद्रताविरोहा । मिन्छत्तमञ्जवादकद्दयाण उत्पक्तर

तेसि चेत्र सतोपसमेण मम्मचस्म देनपादिषर्याणमुद्रयक्खएण तेमि चेर मतावगन अणुद्ञोतसमेण वा सम्मामिच्छत्तमध्यघाटिफद्याणमुद्रएण सम्मामिच्छत होदि नि नम

खजारमियत्त देइ भणीत, तष्ण घडदे । तुरो १ मन्यहिचारित्तादो । विउचाग र परविदो चि पह परविज्जदे ।

असजदसम्मादिद्धि त्ति को भावो, उवसमिओ वा, सहओ वा

सओवसिमओ वा भावो ॥ १३ ॥

नार्दी सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह कीनमा भार है? क्षायोपश्रमिक भार है॥१२॥

क्योंकि, सम्याग्मिथ्यात्वरमके उदय होनेपर भी सम्यन्दशनका यह देश वाब श्रमः—जात्वन्तरत्व (भिन्न जातीयता) को प्राप्त सम्यग्मिष्यात्वभाषमें भ<sup>नाना</sup>

( अययय अययया ) भाय नहीं है, इसल्पि उसमें सम्यन्दरानका एक देश नहीं है !

समाधान-वभेदकी विज्ञक्षामें सम्याग्मध्यात्वके निम्नजातीयता मह हा सी भारे कितु भदकी विश्वता करनेपर उसमें सम्यादशनका एक माग (अन) हही परि पना न माना जाय, ता रखक जालानतरपत्र माननमें विराध आता है। आरं, वता माननेपर सम्याम्ब्यात्वके सर्वधातिपना भी विराधका प्राप्त नहीं होता है, ब्याक

सम्योगम्प्यात्वक निम्नजातायता प्राप्त हानगर सम्यग्दानक एक दशका भना है। (स खिए उसक मजवातियना माननेमें काई जिराध नहीं जाता। हितने हा आचाय, मिथ्या प्रप्रहतिक सत्रधाता संधवाँक उद्यक्षयम्, हत्।

सद्यस्याकर व्यासम् तथा सम्यक्त्यम् तिक दश्याता स्पष्टाक उद्यक्ष्यत् आर उन्होंक सहरम्याक्य ननम्म, अयरा अनुहर्यक्य उपहामसे, आर सम्यास्त्र सार पाता स्वयंशेक उदयम सम्यामिष्यात्रभाष हाता है, हमलिए उपह शायात्रात्रका बहुत हैं। किनु नक्स यह द्वार परित नहां हाता है, स्मॉल्य उसके शायानावना अहत हैं। किनु नक्स यह द्वार परित नहां हाता है, स्मॉकि, उन एशव समानवनी ह। व्यक्तिचार परण बहुपाय हिया जा मुका ह (समान् १०००) इसलिए यहाँ नहीं बहुत है। नारही अमयतमध्यरशिष्ट यह दीनमा नार है? जीपग्रमिक नार भा है, धर्मरह

माह नी है और धायायत्रमिक मार नी है।। १३।।

#### ओदइएण भावेण पुणी असजदी ॥ १४ ॥

सनमवादीण कम्माणप्रदूषण असनमो द्वेदि, तदो असनदा नि ओदहनो भागे। एदेण अवदीरएण सुचेण अहमनमव्यगुणहाणेसु ओदहयमसनदचमत्थि चि भणिद हादि।

#### एव पढमाए पढवीए लेरइयाण ॥ १५ ॥

हुरो १ मिच्छादिहि चि ओरह्नो, सासणसम्मादिहि चि पारिणामिजी, सम्मा-मिच्छादिहि चि खजोउनमिञो, जसजदसम्मादिहि चि उनसमिजो खड्जी खजोउन

जस- अध करण आदि तीनों ही करणोंचे परफ सम्यस्तवों प्राप्त हानेपाछ जायांक आवरासिक भाव हाता है, क्योंकि, पहाणर दानासाइनीयकमंत्र उद्दवन समाव है। दरातमाइनीयकमंत्र उद्दवन समाव है। दरातमाइनीयकमंत्र उद्दवन समाव है। दरातमाइनीयकमंत्र उद्दवन समाव है। दरातमाइनीयकमंत्र इत्ता है। सम्य सम्यव्हाद जायोंक स्वायांकि, व अपन माति हाता है। सम्य सम्यव्हाद जायोंक स्वायांकि, व अपन स्वायांकि स्वयांकि स्

ति तु नारकी असयतसम्यग्दाप्टेका असयतत्व औदियक भारत है।। १४॥

सूरि, अस्त्यमभाव स्वमंत्रा पात परमवाले वर्मोव उदयस हाता है, हसिन्य 'अस्त्यत' यह आदिविक्रमाय है। इस अन्तरीपक सूत्रसे अतिवान्त सच गुणस्थानीम अस्यत्वतन्त और्रायक है, यह स्वित विचा गया है।

इस प्रकार प्रथम प्रथितीमें नारातियोंके मई गुणस्थानोंगम्बन्धी नात होते

हैं || १५ || क्योंक, मिध्यादृष्टि यह आदीवक भाव ह त्यान्यद्रमध्यादृष्टि यह पारि व्यामिकभाव है, सम्योगध्यादृष्टि यह शायापशामिकभाव ह आर असवसम्बन्ध्यादृष्टि यह समिओ वा भारो, सजमधादीण कम्माणमुद्रएण अयनदो नि इन्वेरेहि किन्नोक्त निसेसाभाना ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढनीए णेरइएसु मिन्छाइडिसास सम्मादिद्रि-सम्मामिच्छादिद्रीणमोघं ॥ १६॥

सगमभेद ।

असजदसम्मादिट्टि चि को मायो. उवसमिओ वा सओर समिओ वा भावों ॥ १७॥

त जहा~ दसणमोहणीयस्य उत्तममेण उदयामात्ररूराणेण जेणुपान्तइ उत्तमः सम्मादिही तेण सा ओगसमिया । जदि उदयामागे नि उत्तममा उन्चर, तो देवत है जीवसमिय होज्ज, तिण्ह गईणमुद्दयामार्गेण उप्पजनमाणताडो ? ण, तिण्ह गईण विवास सक्तेण उदयस्तुत्रलमा, देनगङ्गामाए उदजात्रलभादो ना । वेद्रायम्मतस्त दस्त श्रीपद्ममिकभाव भी है, क्षायिकभाज भी है और क्षायोपद्ममिकभाज भी है, तथा स्वर्क घाती कर्मोंके उदयसे असयत है। इस प्रकार नारक्सामान्यकी भावप्रकाणां कार विशेषता नहीं है।

द्वितीय पृथिनीसे लेकर सावनी पृथिनी चक्र नारमोंने मिथ्यादृष्टि, सासार् सम्यग्दप्टि और सम्यग्मिय्यादृष्टिगों के भाव ओघके समान हूं ॥ १६॥

वह सूत्र सुगम है।

उक्त नारकोंने असयतसम्यग्दिष्ट यह कीनसा भार है ? त्रीपश्रमिक भार भी है और क्षायोपश्चमिक भाव भी है ॥ १७॥

चृकि, दशनमोहनीयके उद्याभावलक्षणवाले उपशमके द्वारा उपशमसम्पर्धाः उत्पन्न होती है, इसलिए वह औपशमिक है।

शुक्रा—यदि उदयाभावको भी उपराम कहते हैं तो देवपना भी औपरामि

होगा, क्यॉकि, यह दोप तीनों गतियोंक उदयाभावसे उत्पन्न होता है ? समाधान- नहीं, क्योंकि, यहापर तीनों गतियोंका स्तितुकसन्नमणक द्वारा अर्थ पाया जाता है, अथवा द्यगतिनामकमका उदय पाया जाता है, इसिंखद द्वववायध

भौपद्यमित्र नहीं यहा जा सकता।

१ दिशयादिष्या सप्तम्या विष्याद्दशिसादनसम्याग्दृष्टसम्यानम्यादशानी समान्यवत् । स वि ६, ६ ३ में वेष ' वा हति पाठा नास्ति ।

३ *थर्चपनसम्प्रदर*ापञ्चनिको या श्वापापञ्चिका वा मात्र । स सि १,८

४ विद्यमात्त्र जा उदयसगरा तीए अञ्चल्यगयाओ । सहामिक्रण व्यव जण्यो विद्यमंहानी 4 6. 657 . 40.

मोदणीयावयवस्म देमपादित्नस्यणस्म उद्यादो उपप्णमम्मादिद्विभावो स्त्रोतसमित्रो । वेदरासम्यक्तद्रपाण रायमण्णा, गस्मवयदिवयणस्वीप् तत्याभाता । विच्छच सम्मा-निय्यचणखद्रपाभाता उनममा । वेहि देहि उपप्णचादो सम्माहिद्रभातो राद्रओद-सभित्रा । राद्रो भावो निष्णोयत्यस्मे १ ण, तिदियादिसु पुढरीसु राद्रयसम्मादिङ्कीण स्रप्पणिट अभाता ।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो' ॥ १८ ॥

सम्मादिद्विच दुभागसाध्यद सोच्चा असजदभावावगमस्य पुच्छिदसिस्ससदेह-

विरोपार्थ—मति, जाति आदि पिंड महातियोंमेंसे जिस किसी विवाधित एक महातिक उद्दर जाने पर अनुदय मान्त देव महातियोंका जा उसी महातिस सममण हाकर उद्दर आता है, उस लिएइस्ममण पहति हैं। उस- वरेषेद्रिय जीवोंके उदय मान्त प्रेत के उस्दर मान्त है। उस किसी किसी एक उदय मान्त प्रेत किसी पहने उदय होने पर जातिनामक्सम आदुर मान्त औदिय जाति आदिका स्वत्र मण होकर उद्दर्श जाता। गांत नामसम भा पिंड महाति है। उसके चारों भद्दोंसेंसे किसी एक उदय होने पर अनुदर मान्त रोग तीनों गतियोंका सित्त क्सिय मान्त द्वारा सम्मण्य होकर विषाक होता है। अदि प्रति है अदियाति मान्त होना है। यह तमें यही चात द्वारी नाह्य सम्मण्ये द्वारा उदय पावा जाता है।

दर्शनमादगीपत्रमत्री अवववस्वका और देशावाती लक्षणवाली वेदस्यस्वयस्व महातिक उदयस उत्पार दानवाला सम्माद्यशिमाय शायोपत्रामिक बहुळाता है। वेदक सम्माद्यग्रहातिक हापवाँकी सूच सद्धा है, क्योंकि, उससे सम्माद्यन्तिक मित्रपानको राज्तिका आगाव है। मिष्यात्य और सम्मामिष्यात्य, दन दोनों महतियोंके उदयाभायको उपराम बहुते हैं। इस मनार उपयुक्त सूच लीर उपराम, इन दोनोंक द्वारा उत्पार होनेसे सम्मादिशाय सायोपदामिक बहुळाता है।

द्यमा---यहा शायिक नाय क्यों नहीं पाया जाता है

समाधान—नहीं, क्योंकि, द्वितीयादि पृथिवियोंमें शायिकसम्यन्हि आयोकी उत्पत्तिका भभाव है।

क्निन्तु उक्त नाररी असयतसम्यग्दृष्टियोगा असयतत्व औदयिक भागसे है।। १८॥

द्वितीयादि पृथिवियाँक सम्यन्द्रशित्वको औवशमिक भौर हायोपराभिक, इन दा मार्वोस समुक्त सुन कर पहा अस्परतभावक परिवानार्थ प्रश्न करनेवाले शिप्पक्र

१ ५६पत प्रनरीदिविकन मादेन । स ति १,८

विणानणहमागदमिद् सुच । सजमपादिचान्त्रिमोहणीप्रक्रमोद्यमुख्यणाजारा अवस् भावा ओद्दर्जो । अर्थद्रमुणहाणेसु अमजदमाप्रस्स अस्थित छेदण सुचन प्रसिद् ।

तिरिन्सगदीए तिरिन्स-पचिदियतिरिन्स-पचिदियपजत पर्ने दियतिरिन्सजोणिणीस मिच्छादिट्टिपहुडि जाव सजदानजराण

मोघं॥ १९॥

तुरो ? मिच्छादिष्टि चि जोडडजो, मामणसम्मादिष्टि वि पारिणामिश्री, मन्द्रः मिच्छादिष्टि चि खजीवममिजो, सम्मादिष्टि चि जोदममिजो खडजा खजान्तर्य या, जोडडएण भारोण पुणा जमतदो, मजडामजडो चि चर्जाप्रममिजो नावा हर्न् । जोदारो चडिन्द्रदितिरिस्लाण भेडामामा । पचित्रियतिरिस्खनोणिणीसु भेदपरुष्णारेष्ट्रं स्वतस्य मणदि-

णगरि निमेसो, पंजिदियतिरिज्ञखजोणिणीसु अमजदसम्मार्विर्व ति को नानो, ओवसिमओ वा राओनसिमओ वा भावो॥ २०॥

सहहरू विनाण करनरे त्रिय यह सूत्र प्राया है। द्विनीयादि गृधियानन भ्रमवनमात्र स्वरं नार्राहर्योक्षा भ्रमयनभाव स्वमधाना चारियनाहनीयक्रमके उद्यस उत्तव हार कारच आद्र्यित्र है। तथा, हम सूत्रत्र द्वारा अनीत गुणरानीने भ्रतयनज्ञार अन्ति यहा निकरण रिया गया है।

तियचगानिमें तिर्यंच, परोन्द्रियतिर्यंच, परोन्द्रियतिर्यंचपयात और पर्पानि तिर्यंच पानिमतिरोमें मिथ्याराष्ट्रेम लेक्क मयनामयन ग्रास्थान तक भार भार

१७५५ पाननातराम । मध्याराध्म लक्क मयनामयन गुराध्यान तक भारतीय समान है ॥ ४९ ॥ वर्षोक्ष, मिथ्याराध्य यह नीहविक सात्र है, सामाहनमप्यासीय वह वारामार्थ

न्याः क्षाः का अध्यादाय वह आदायक आज है, सामादसमायादाय वह वार्याः का स्व ह सम्याम्यादाय यह भाषायादानिक आज है, सम्याम्यादाय वह आधायादानिक आज है, सम्याम्यादाय अध्यापान के स्व ह ना आदीयक आधाय अध्यापान वह अस्य नहीं सब के अध्यापान के स्व के स्व

. ५६ प श डयानर्यच यानमान्योंमें भद्र मानपादन करनह । ७५ प्रश

ित्व पातः यह इ.सि. ५ शहियतिषयः योजिमतियोनं नमपुत्रमुग्यादर्गः औ द्वीदम्या नाह दे १ न १६भिन्न नाह नाहि नाहि नाहि नाहिन्। हुदो ? उत्सम-दर्यसम्मादिहोण चेय तत्य सभरादो । सहभा भावो किण्य तत्य सभवर ? सहयमम्मादिहोण चद्वाउजाण त्यीवेदएस उपर्चाए अभावा, मणुसगद्द-वदिरिचमेनगरस् दमणमोहणीयक्खवणाए अभावादो च ।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ २१ ॥ स्रुगममेद ।

मणुसगदीए मणुस मणुसपञ्जत मणुसिणीसु मिन्छादिद्विपहुडि जाव अञोगिनेवाल ति ओर्घ' ॥ २२ ॥

विश्विष्ठभणुममयतस्युणद्वाणाय ओषमयतस्युणद्वाणीहितो भेदाभामा । मणुसञ्चयज्ञच विरिक्खअपञ्जयमिण्डादिङ्कीण सुचे भागे क्रिय्य पर्रुभिद्दा १ ण, ऑपपरस्वणादी चेय वन्भागानगमादी पुष ण पर्रुभिदी ।

पर्योक्ति, पचिद्रियतियेच योनिमतियोँमें उपशमसम्यन्द्रष्टि भीर क्षायोपशमिक सम्यन्द्रष्टि आर्थोचा क्षी पाया आना सम्भव है।

ग्रा - उनमें धाविषभाव क्यों नहीं सम्भव है है

समाधान—क्योंकि, यदानुष्क शायिकसम्पन्धय जीवाँकी हरीविद्योंमें उत्सन्धि नहीं होती है, तथा मनुष्यमतिक अतिरिक्त होय गतिवाँमें ददानमाहनीयकमकी श्रपणाका अभाव है, इसल्पि प्विन्त्यतिर्वय योनिमतियाँमें शायिकभाव नहीं पाया जाता !

हिन्तु विर्यंच जमयनभभ्यग्दिष्योंका अस्यतत्व औद्यिकप्राप्तमे है ॥ २१ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मसुष्यमतिमें मसुष्य, मसुष्यपर्याप्त और मसुष्यनियोंमें मिध्यादृष्टिते लेकर अयोगिकेरती गुणसान तक मार आयके समान है ॥ २२ ॥

क्योंकि, तीनों प्रशरेके मनुष्यासम्बन्धी समस्त गुष्पस्थानीकी भारत्यक्रपूषामें भाग्नके सकल गुणस्थानास काइ भद्र नहीं है।

श्चरा — अध्यपयान्त्रक मनुष्य और रुध्यपयान्त्रक तिर्वेष मिध्याददि आयाँक आरोज मन्नमें महरूप क्यों नहीं किया गया !

समाधान-नहीं, क्योंकि, नेगसम्ब धा आवमक्षणास ही उनक आयोंका परि धान हा जाता है, इसल्य उनके आयोंका स्वमं पूपक निकरण नहीं दिया गया।

र मन्त्रपाती मन्त्रपाणी निष्पादश्यापयायहेब्द्यन्तानी सामान्यस्य । स ति १, ८

देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्विपहुडि जाव असजदसमारि

ति ओषं॥ २३॥ कुरो ? निच्छादिद्वीजमोद्रएज, मामजाज पारिणामिएज, सम्मामिच्छारी खञ्जेदमनिएन, जनबद्दमम्मार्ट्झिन जोप्रमभिय-सद्य-सजोप्रममिएदि भागदि अ निच्छादिद्वि-मामानम्मादिद्वि-सम्मानिच्छात्रिद्व-असनदसम्मादिद्वीदि माप्रस्मुरस्मा ।

भवणवासिय-वाणवत्तर-जोदिसियदेवा देवीओ सोधमीमाणकः वासियदेवीओ च मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिटी सम्मामिन्छारि ओष ॥ २४ ॥

इसे ? ज्देनि सुत्रनगुणद्वाणात्र मञ्चापयारेण ओषादे। नेदामाता ।

असजदसम्मादिद्वि ति को भागो, उपसमिओ वा सओवसिअ

म नामे ॥ २५ ॥ ३ ते र तात्र उरमम-वेदगमम्मनाण दोण्ड नेप मेमराने । सहता नारा <sup>हार</sup>

देश्य तेने त्योंने मिल्याराष्ट्रम लक्कर अस्पत्मम्याराष्ट्र तक सार अपर द्या है।। २३॥

क्यों के देवीसम्बाहीस्थाही आद्यिकसायम, देवमामाद्रमाध्यकी इत्तरचानकतायम्, द्वमध्यामस्याद्ययिकां सायायशामकतायम् आरं द्वनगर्म सन्दर्भ हो भाषतामक, सावक नथा सायापनामक नापाँकी भवता आप विश्वी हार, मामात्रवमध्याराय, मध्यमिष्याराय बार बमयतमध्याराय जाग्रह जाग्रह साथ समजना पार जाना है।

वरवरात्मा, वानव्यान्तर और ज्योतिषक देव पर देशियो, दशा में स्वर्शन ब्लानः र्याम, स्वद्व निव्यासीर, मामारत्नमध्यासीर और मध्यतिस्वारी

वे कर कारह बनान हा। २४॥

करणहार न मुखान्ह गुजर एनोहा सार प्रहार नाधन हाई नई नहीं है। अन्यस्त्राहरीय इन्हें ८६ अप-र्यायाक दीवना नाव है। अपनिष्ठ कर्र च है की बार एवंचर नाह ना है॥ २०॥

करा है अब तरामधारान्त बार भारत्यावद्याप्य । विद्यापारी CO DO CATE

tspace marries and contamilian to

क्षिण परुनिरो १ ण, भरागरासिय-याणींतर-जोदिसिय निदियादिळपुढीरोणेस्हय सन्य विगारिदिय-रुद्धिअपज्यत्तिरसीरदेसु सम्मादिद्वीषद्युरादाभारा, मणुमगद्दरिसिचण्यादेसु दमणमोहणीयस्य रारणाभारा च ।

ओदइएण भावेण पुणी असजदो ॥ २६ ॥

सुगमभेद् ।

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवे**सु मिच्छा-**दिद्धिपहुडि जाव असजदसम्मादिहि ति ओघ ॥ २७ ॥

बुदो १ एत्थवणगुणद्वाणाण ओघचदुगुणद्वाणेहिंतो अप्पिदभागेहि भेदाभावा ।

अणुदिसादि जाव सञ्बद्धिसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मा-दिद्धि ति को भावो, ओवसिमओ वा खड़ओ वा खओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

ग्रुवा—उक्त भयनिविक्त आदि देच और देवियाँमें शायिकभाव क्याँ नहीं वतलाया है

समाधान — नहीं, फ्यॉफि, अवनयासी, यान य तर, ज्यातिष्क देव, द्वितीयादि छह पृथिषियोंक नारणी, सव पिरलेदिय, सव कष्ण्यप्यात्तक शार खोषेद्योंमें सम्य व्हिड जीवांची ज्यात्त नहीं हाती है, तथा मनुष्यमतिके शतिरिक्त अन्य गतियोंने द्वान मोहनीयदम्भी क्ष्यवाका अभाव है, स्सिल्प उक्त भवनिषक शादि देव और देवियोंने क्षायिकमाय नहा यतलाया गया।

निन्तु उक्त अस्पतसम्पार्टि देव और देवियों रा अस्पतत्व औदिपिक मावसे है ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सीधर्मर्द्धानरूपमे लेरर ना प्रश्यक पथत निमानगानी देवींमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर असपत्तमम्पम्हि गुणस्थान एक भाव जोपके ममान है ॥ २७ ॥

क्योंकि, साधर्मीदि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती द्योंके भोघसम्ब भी चारों गुणस्थानोंकी अवसा विवसित भागोंक साथ कार भद्र नहीं है।

अनुदिन्न आदिन रेसर सर्वार्धानिद्व तक विमानवाधी देवोंने अस्पनसम्पर्धाट यह कीनता भाग है ? औपन्नामिक भी है, धायिक भी है और धायोपन्नामिक भाग भी है ॥ २८ ॥

ते अहा- नेदगमस्मादिट्टीण स्त्रजोत्रमित्रो गात्रो, खडयमस्मादिद्दी**ण खड**े, उपसमसम्मादिहीण जोपमित्रेश भाषा । तत्य मिन्छादिहीणमभावे सेते ऋष्रुवनन सम्मादिहीण संभगे, कारणाभागे कज्जस्म उष्पत्तिविरोहारो ? ण एम टोमा, उक्स सम्मत्तेण सह उत्रमममेढिं चडत-ओटरताण सजदाण दाल दरिय देनेमुप्पणाणमृतसम सम्मनुवलमा । विसु हाणेसु पउची नामदो अणतनत्री, एगेणेन इहुरज्नमिदील 🕍 मदरद्विभिस्माणुग्गहङ्चादो ।

> ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ २९ ॥ सगममेद ।

> > एउ गइमग्गणा सम्मत्ता ।

इदियाणुवादेण पचिदियपञ्जत्तएसु मिच्छादिद्विप<u>ह</u>िं जा<sup>त</sup> अजोगिकेविह ति ओर्घ' ॥ ३० ॥

जसे- वेदरसम्यन्हींप्र देवाँके झायापशमिक भाग, शायिकसम्यन्हींप्र द्वाँड शायिक माय और उपशमसम्यन्द्रष्टि दर्जीके औपशमिक मान होता है।

श्रा—अनुदिश व्यदि विमानोंमें मिथ्यादेष्टि जीवींका जमान हात हुए उपराम सम्यन्द्रष्टियाँका होना यसे सम्मत्र है, क्योंकि, कारणके अमाव होनपर हावडी उत्पत्तिका विराध है ?

समाधान— यह कोइ दोप नहीं, क्योंकि, उपरामसम्यक्तके साथ उपनामध्या

पर चढ़त आर उतरत हुए मरणकर देशोंमें उत्पन्न हानेवाले संवर्तीके उपश्चमसम्बन्ध पाया जाता है। ग्रस-म्युवमं तान स्थानोंपर प्रयुक्त हुआ 'चा'दाव्य अनर्थक है, क्योंदि, वृद

ही 'या' राष्ट्रस इष्ट कायकी मिद्धि हो जाता है ? मुमायान् - नहीं, क्योंकि, मद्दुद्धि शिष्योंक अनुप्रहाथ सुप्रमें तीन स्पानीतर 'या ' शब्दका प्रयोग दिया गया है।

क्रिन्तु उक्त जनयतमम्यान्द्रष्टि तेर्रोका जन्नयतन्त्र औत्रयिकमारम है ॥ २९ ॥

यह सुत्र सगम ह।

इस प्रकार गतिमागणा समाप्त हुइ। इन्द्रियमागेगारे अनुरायमे पचित्रयपयामरोमें मिथ्याद्यीरम एस अवामि बेबरी गुणस्थान तर भार जीवर ममान है ॥ ३० ॥

रे हिन्दपादमादन प्रवृद्धिता वस्प्रम्य द्वारामा । द्वारा मात्रः । प्रवृद्धितपुर विध्याण्ड्यापुर व्यवस्थान स्वन्दरा । स जि ६, ४

दुरो १ एरधतमगुणह्वाणाणमापगुणह्वाणीर्हतो अप्पिदभाव पिंड मेदाभावा । एददिय-वेदेदिय-वेददिय पर्डारीदेय पर्विदियअपज्ञयमिष्ठादिङ्गीण भागे किष्ण परुविदो १ ण एम दोषो, परुराणाए विणा वि तत्य भावोबकद्वीदो । परुराणा फीरदे परावपोदणहु, ण च अवगयअहुपरुराणा फलगता, परुवाणाकुज्ञस्त अवगमस्त पुन्चमेनुपण्णचादो ।

एवमिदियमग्गणा समचा ।

कायाणुवादेण तसकाइयत्तसकाइयपञ्चत्तपम् मिच्छादिद्विप्पहुडि जाव अजोगिकेवछि ति ओघं ॥ ३१ ॥

दुरो । ओपगुणद्वाणिर्हितो एरअत्तरमुणद्वाणामाभिद्दभावेहि भेदाभावा । सन्व-पुदरी-मन्त्रआउ-सन्देतेउ-सन्ववाउ-सन्दराजण्डित् सत्त्रपण्डचमिन्छातिद्वीण भावपत्त्वणा सुचे ण क्दा, अवगद्यस्व्यणाए फडाभारा । तम्-तसप्रन्चगुणद्वाणभावो ओघादो चेव गज्बदि चि तन्मायपत्वणमणत्यपमिदि तप्यस्त्रण पि मा क्रिज्बद् चि भणिदे ण, तस्य

पर्योकि, पचित्रयपयावर्षोंने होनेपाउ गुणस्थानोंका बोधगुणस्थानोंकी अपेक्षा

विवक्षित भाषांके प्रति कोई भेद नहीं है।

श्वरा-पहापर परेदिय, ब्रीदिय, ब्रीद्रिय, चतुरिदिय तथा पचेदिय अप-

याप्तक मिथ्यादृष्टि जीवाँके भावोंकी प्रकृपणा पूर्वो नहीं की ?

समाधान—यह पोर दोष नहीं, क्योंकि, प्रकाशके विना भी उनमें होनेपाले भावोंका बान पाया जाता है। प्रकाश दूसरोके परिवानके लिये की जाती है, कि तु जाने बुद अथवी प्रकाशा पल्याती नहीं हाती है, क्योंकि, प्रकाशाका कार्यमृत वान प्रकाश

इरनक पूचन हा उत्पन्न हा चुका है। इस प्रकार इदियमार्गेणा समाप्त हुई।

कायमार्गणाके अनुवादसे असकायिक और असकायिक पर्याप्तरोंमें मिध्यादृष्टिसे

हेरर अयोगियेन्ट्री गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ३१ ॥ क्योंक, भाषगुणस्थानोंकी भयक्षा त्रसकायिक और त्रसकायिकपयासकॉर्म होन

द्युदा—श्रवनायिक और असमायिक प्रधान जीयोंमें सम्मय गुणस्थानोंके भाष आध्यत ही प्रात ही जात है, हसलिए उनक आयोंका प्रकृपण करना सनर्पक है, अतः उनका प्रकृपण भी नहीं करना चाहिए?

१ बायातुबादेन स्थावरवायिकानामीद्यिको मावः । अस्तवायिकानां सामान्यमेव । स सि १ ४

बहुसु गुणहाणेसु सतेमु किण्यु कस्पर जण्णा मात्रा होदि, ण हेदि ति सँदेशे व सेनी वि वप्पडिसेहङ्ग वप्परूपणाप्रस्णादो ।

एव ऋयमग्गणा समता ।

जोगाणुत्रादेण पचमणजोगि-पचवचिजोगि-कायजोगि-केर लियकायजोगीसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव सजोगिकेविल ति **औ**र्ष ા કરા

सुगममेड ।

ओराछियमिस्सकायजोगी<u>छ</u> मिच्छादिद्वि-सासणसम्मा<mark>रिद्वी</mark>ण ओघ ॥ ३३ ॥

एद पि सगम ।

असंजदसम्मादिहि चि को भावो, खइओ वा खओवसि<sup>त्रजे</sup> वा भावो ॥ ३४ ॥

कुरो १ खडय-वेदगसम्मादिद्वीण देव-णेरडय-मणुसाण तिरिक्ख-मणुसेसु उप्पन्क

समाधान-नहीं, फ्यांकि, असकायिक और असकायिकपर्यातकाँमें बहुतस 🗺 स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके शोई जन्य मात्र होता है, अधना नहीं हाता है, ह प्रकारका सन्देह न होये, इस कारण उसके प्रतिपेध करनेके हिए उनके भावाका कर पणा की गई है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई।

योगमार्गणाके अनुवादसे पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी औ औदारिक राययोगियोंमें मिथ्यादृष्टिस छेनर सयोगिक नही गुणसान तक मात्र आप समान है।। ३२॥

यह खुत्र सुगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिश्यादृष्टि और सामादनसम्यन्दृष्टियों मान ओपके समान है।। ३३।।

यह सूत्र मा सुगम है।

औडारिकमिश्रहाययोगी असुयतसम्यग्दृष्टि यह स्त्रीनसा भाव है ! धाविक सा मी है और धायोपग्रमिक भाग भी है।। ३४॥

क्योंकि, तियँच और मनुष्योंमें उत्पन्न होनेवाले शायिकतम्यन्हरि तथा वह

१ यागाद्वशस्य कावताब्यातवयागियां निष्पारष्टशाद्वयाग्वयस्य तातावयोगव्यस्ति व स्वयस्य ।

**१, ७, ३०** ]

माणाणप्रतलमा । ओवमानिश्रा भाग्ने छत्य रिष्ण पस्त्रीदो १ ण, चउमाहउत्समसम्मा रिक्कांण सरणाभागाने योगातियमिस्साहि उगम्ममम्मचस्युक्तभागाना । उत्तससीई बद्दा ओअस्तमबदाणपुर्वमसम्मचेण मरण अतिय चि चे सन्पमार्थ, हिंतु ण ते उत्तमसम्मचेण जोगानियमिस्मकायजाभियो होति, देगादि मोचूण वेतिमणात्य उपर्धार अभागा ।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ ३५ ॥ उपमन्द्र ।

सजोगिक्वलि ति को भावो, खइओ भावो ॥ ३६ ॥

एद पि समा। वेउन्वियकायजोगीस मिन्छादिद्विपहडि जाव असजदसम्मा-

वजन्यकायजागासु मिन्छादिद्विषहुढि जान असजदसम्मा-दिहि ति ओषभगो ॥ ३७ ॥

सम्यन्दर्थ दय, नारको और मनुष्य पाय जात हैं।

शुर्वा—पदा, नर्पात् श्रीदारिकांमध्याययोगी अथिंम, नीवशिमकमाय क्याँ महाँ वतलायाः

समाधान--नहीं, क्योंकि, बारों गतियोंके उपश्यसस्यग्रहि आयोंका मरण नहीं हानस आवारिकमिश्रकाययोगमें उपश्यसम्यक्त्यका सञ्जाप नहीं पाया जाता।

श्वहा—उपरामधेणापर चक्ते और उतरत हुप समत जीवींका उपरामसम्बक्तसके साथ ता मरण पापा जाता है ?

समाधान—चह कथन सत्य है, किन्तु उपरामधेणीमें मस्नेवाले य जीव उपराम सम्यक्तक लाग औदारिकमिश्रकाययांथी नहीं होते हैं, क्योंकि, दचगतिको छोड़कर उनवीं अन्यत्र उत्यक्तिम अमाव है।

किन्तु औदारिकमिधशाययोगी असयततस्यग्रहिका असयतत्व औदियक भावते है। १९॥

यह सूत्र गुगम है।

औराग्किमिश्रराययोगी सयोगिनेवरी यह कीनसा भाव है है धायिक भाव है।। ३६॥

यह सम भी स्ताम है।

वैक्तियिक रायपीरियोमें निध्याहरिसे लेकर असयतसम्पन्दि शुणस्थान तक मात्र ओपके समान हैं ।। ३७ ॥

एद पि सुगम ।

वेजव्वियामिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी सासणसम्मादिद्दी आ जदसम्मादिद्री ओघ ॥ ३८ ॥

बुदो ? मिच्छादिद्वीणमोदइएण, सासणसम्मादिद्वीण, पारिणामिएण, अनवर सम्मादिद्वीण ओनसमिय-खर्य-खओनसमियभानेहि जोषमिच्छादिहिआदीहि <sup>साप</sup> म्मवलभा ।

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीस पमत्तसजदा ति बो भावी, खओवसमिओ भावी ॥ ३९ ॥

इदो १ चारिचार्गचरुमजलण-सचणोकसायाणमुद्रपः सते वि पमादाणुरिङ्गः मुक्तमा । कथमेत्य खञापतमा ? पचोदयएक्कारमचारित्तमोहणीयपर्याडदमपारिका याणमुत्रममसण्णा, णिरतसेमेण चारित्तवायणसत्तीए वत्युत्रममुत्रलमा । वेमि चत्र सन पादिषद्याण रायसण्णा, णहोदयभावत्तादो । तेहि दोहि मि उप्पण्णा मनमा राजा

यह रात्र भी सगम है।

वैक्तियक्तिम्थकाययोगियोंने निथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और अम्यनम्य

ग्दर्थि ये भार ओपके समान है ॥ ३८ ॥

क्योंकि, वैकियिकमिश्रकाययागी मिध्यादृष्टियोंक श्रीवृथिकभाषस, सास<sup>त्र</sup> सम्यन्ददियाँक पारिणामिकभागस, तथा असयतसम्यन्ददियाँके बीपदामिक, शाविक भीर शापापशमिक मार्योका अवशा नाम मिष्याहरि आदि गुणस्नानीक मार्योक सार समानवा पाई जाती है।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियामें प्रमत्तमयन यह क्री<sup>त्रजी</sup>

मात है है बायोपग्रमिक मात्र है।। ३९॥ क्योंकि, यथाक्यानपारियक भावरण करनवाउ पारी सम्यटन और सा<sup>त</sup>

बाहरायों के उदय हान पर भा भगाद्समृद्ध सम्म पाया भाता है।

प्रदा-पहा पर शापापर्शामकताय कत कहा ?

हानका कारण यह है। कि उदयका मान्त चार संस्थानन भार सात नाकपाय (व स्वार्ध बारबदारनाय बहतियाँ इरायाती साथहाँकी उपरामगता है। नवीक गामुनहास बहारत चानवंदी ग्रान्थका यहां पर अपनाम पाया भाता है। तथा अहा स्वार्ट व है श्वनंत्रा १ क्योंक वहा वर उनका प्राप्त बार उरणम इन राजाम उत्पन्न हान्यकी क्षाबा बा

समित्रो । अथवा एक्कारमकम्माणमुदयस्सेव रात्रोतसमसण्णा । दुदा १ चारिचघापण मचीए अभावस्मेव तन्वराणमाटो । तेण उप्पण्ण इदि रात्रोतसमित्रो पमादाशुरिद्धसन्तरो ।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिद्दी सासणसम्मादिद्दी असजदः सम्मादिद्दी सजोगिकेवली ओघ ॥ ४० ॥

इदा ? मिन्छादिहीणमादर्एण, सासणाण पारिणामिएण, कम्महपनायजागिजस-जदसम्मादिहीण ओवसमिय-खद्य खओवसमियमावेहि, सजोगिकेरलीण खर्एण भावेण ओपम्मि' भदगुणहाणेहि साथम्मुबर्छमा ।

एव जोगमग्गणा समता।

वेदाशुवादेण इत्थिवेद पुरिसवेद-णउसयवेदएस मिच्छादिट्टि-पहुडि जाव अणियट्टि ति ओघं ॥ ४१ ॥

मुगममेद, एदस्महृपस्वणाए निणा नि अत्थोतलद्वीदो।

स्वयम झायोपप्रामिक षहलता है। अध्या, जारियमोहसम्बन्धी उक्त ग्यारह कममहतियाँके उदयबी ही स्वापदासम्बन्ध है, प्योषि, जारियके धातनकी ग्रानिके अभावकी ही क्ष्यो प्रमासक्ष है। इस प्रकारक स्वापदामस उत्पन्न होनेवाला प्रमादयुक्त सवम सायोप ग्रामिक है।

क्रमणकाययोगियोमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असपतसम्यग्दृष्टि और मयोगिकेवली ये भाव आधके समान है ॥ ४० ॥

स्वाहि, कार्मणकायपेगी मिष्याद्दष्टियोंके श्रीतिपक्रमायस, सासाइनसम्यग्दिष्ट योक पारिणामिक्रमायस, अस्वरतसम्बद्धियोंके लोपशिमक, शायिक और सायोग सामिक भावोंको व्यवसा, तथा संयोगिकविष्यात्रे प्रतिक्रमायोंको योशा लोपमें कहे ग्रेय गुणस्थानोंक मार्योक साथ समानता पाद जाती हैं।

इस प्रकार योगमागणा समाप्त हुइ।

वेदमार्गणाके अनुरादते सारदी, पुरपवेदी और नपुनववेदियोंने निध्यादृष्टिसे रुक्र अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक भाव ओयक समान है ॥ ४१ ॥

यह सूत्र भुगम है, प्यांकि, इसके अर्थकी प्रस्तपाक विना भी अर्थका झान हो जाता है।

् प्रतिषु आर्थ पि' इति पार । २ बदानुबादन स्रोपुषपुत्तकवदानां ×× सामान्यवन् स सि १,८

## अवगदवेदपसु अणियद्विपहुडि जाव अजोगि<del>वे</del>नही औषं ॥ १२ ॥

एत्य चोदमो भणदि- बोणि-मेहणादिहि समिष्णद सर्गरे वेगे, ब तस् विजासो अतिव, सजदाण मरणप्यमगा । ण मारोदद्विणामो ति अतिव, मर्गरे अविश्व वन्नावस्स विणामविरोहा । वदो णारगदरेदच जुडनेट इदि १ एत्य परिहारे उप्तर- ब सरीरिमित्य पुरिमवेदो, णामहम्मज्ञणिदस्म मरीरस्स मोहणीयचिरोहा । ण मीरस्मा जिन्दमित्र मरीर, जीविवादणो मोहणीयस्म पोग्गलिवादच्विरोहा । ण मरीरमात वि वेदो, वस्स वर्गे पुधभूदस्स अणुजलमा । परिमेमादो मोहणीयद्व्यहम्मवस्यो वर्ज्यक्ष्र जीवपरिणामो ना वेदो । तथ वज्जणिद्जीवपरिणामस्म वा परिणामेण मह सम्मतस्यम्म वा अनावेण अरगदरेदो होदि चि वेण णेम दोमो चि मिद्र । मेम मुगम ।

#### पत्र नेदमग्राणा समस्य ।

यहान्य राजाकार कहता है कि योति और लिए भारिस सनुक रणा वह कहवाना है। सा भगनतपरियों कहत प्रकारक पेर्ट्स विनास नहीं हाता है, क्यार, यह पानि, रिम भारिस समित्रित शारिका पिनास माना जाय, ता भगनवर्श मह वे कारक्षा प्रस्ता पाना होगा। हमी प्रकार भगनवर्श जीयों के मायरका रिवास भा नहीं है, क्यों के, जब तक शारिका रिनास नहीं होता, तब तक शारिक प्रकार रिनास माननमें रिरोच भाना है। हमल्यि भगनवर्शन मुक्तमान नहीं है।

मनानि— जब यहा उपयुक्त श्राकाश परिहार कहत हैं— व ता शारा, सी वी पुरुष रह है, क्यों के, नामकमल उत्पन्न हो तथा है । सहसीपणन का विश्व है। भग के पारर माहतीपकमत हो जिल्ला होता है, क्यों कि, आविषाकी माहतपक की पुरुष्टियाचा हो का शिराय है। ने पाराका प्रमुख्य के हैं के हैं, क्यों के, शाराल प्रभाव कह पाया की का । पाराण न्यायन माहतायक इत्यक्ष महस्यक, मात्रा माहती के कम्म उत्पन्न होने का विष्यामकों पह कहत है। उनमें बहुआतन आवक्ष र सम्मक्त, भया पाराणमक लाघ महस्यक्ष का समाय होतल क्षाय तथा तथा विश्व है। है। हमाजद स्थायन करना मानवस रायुक्त काह दाव मही माता है, वह शिव है औ

इस प्रचार पर्यागमा समन्त हुई।

1 AAA 4554 4 83/451 8 7 1, 6

अपनुरोदियोमें अनिवृत्तिकरणमें लेक्ट अयोगिकेवली गुणस्थान तक भार कोचके मनान है ॥ ४२ ॥

क्सायाणुवादेण कोधकसाइ-माणक्साइ मायकसाइ-टोभक्साईसु मिच्छादिट्टिप्सहुद्धि जाव सुहुमसापराइयउवसमा स्वता ओपं ॥४३॥

सुगममेद् ।

अक्साईसु चदुद्दाणी ओघं ॥ ४४ ॥

चोर्डन मण्डिन स्वाओं जाम वीत्रमुका, ज तस्य तिणाना अत्य, जाज-द्वन-णाणिमित्र । निणान वा बीतस्य निणातेण होद्रच्य, णाज-द्वन-पाणिमित्र । निणान वा बीतस्य निणातेण होद्रच्य, णाज-द्वन-पाणिमित्र वीवित्रणामो, तन्ति तहस्या-अवस्याययं घडदे हिदे ! होदु जाज-द्वनणाण निणातिहें वीवित्रणामो, तन्ति तहस्या-षाद्र । ज क्याओं बीवस्य त्वस्यान, क्षम्यज्ञणिद्वन्तिहार । ज क्याचान क्षम्यज्ञणिद्वनित्रद्व, क्यायवृत्तीण बीत्रक्ष्यण्यायावित्रम्याद्वण्यवर्वादा तस्य क्षम्य बणिद्वनिद्वीदे । ज च गुणा गुणवत्तिकाहें, बण्याच्य तहाणुवरुमा । मस्य गुणम ।

रपायमार्गणांके अनुवादसे जोधरपायी, मानरपायी, मायाक्रपायी और लाव-क्यायी बीजोंमें मिध्यादियेन लेतर ग्रह्मसाम्यतय उपदानक और धपक ग्रान्सान रुक

भाव ओपके समान हैं ॥ ४३ ॥ यह सूत्र सुराम है।

अक्रपी जीगेमें उपदान्तरपाय आदि पागें गुणस्थानवर्ती भाव आपक्र समान है। ४४॥

द्वारा वहां राषाचार पहता है कि क्याय नाम आपक गुलरा है। हार्सान्य उपका पिनारा नहीं हा सकता, जिस अवार कि जान और करान, हन दानों औषक गुणांका पिनारा नहीं हाता है। यदि आपक गुणांका पिनारा माना आप ता बाव आर करानक पिनाराक समान आपका भी पिनारा हा आना चाहिय। हसजिय एवमें करी गा अक्यायता परित नहीं हता है। है

समापान—सान और दरानक विजास हानपर आपका विजान अब हो हा आप, क्योंकि व जीवन सदस्य है। किंगु क्याय तो प्रविध तरस्य बही ह क्यांकि कमानित क्यायको जीवना तरस्य माननमें दिगाभ भाता है। भार व कपायोग्य कमान जरस्य हाता भाषाद है क्योंकि, क्यायोकी वृद्धि हानपर आपक यहम्यन्त कानमी हाति भाषाम का नहीं सकती है। हसाँदय क्यायका कमान उपमा होता सिन्न है। स्था गुल गुलान्तरका विरामी नहीं हाता क्योंकि भन्यव स्था क्या वही आज!

a university programme of the contract the c

राव गुत्राधं गुगमं है। इस प्रकार क्यायमानका समान्त हुई।

र समानार्थर दन कोप्रयोगसानारार्थान्त्रकाराच्या x x सत्यान्तर । स वि र

नाना द्वारेणमरिज्ञणाणि सुरक्षणाणि विभेगणाणीतृ निक रिद्धी नानगरमारिद्धी ओव ॥ ४५॥

कर निरुपति क्रियासम् प्रणापत है गाणकाशाक्षणाए। १६ कारण है प्रणापत्रस्य । यह निरुपति क्रियासम्बद्धाः स्थान है विद्यासि क्रियासम्बद्धाः १ विद्यासि क्रियासम्बद्धाः १ विद्यासि क्रियासम्बद्धाः १ विद्यासम्बद्धाः । विद्यासम्बद्धाः विद्यासम्बद्धाः । विद

🖈 भूर १ इ.स. २ हुमार है. में सामी, हुमानी आहे रेनलेशाली 🚧

्ड केट र एका १४ अवस्था नाइ आपक्ष संभाग देशी जोती। - इन्हें - के नावर इन्ने सक्त बावक्ष भन्ना सामा केल कहा है

११११ स्थाप ११६८ नात अन्यत् काच नत्रे करणा है।

र । वान्त्र क्षा का अवस्था अवस्था अवस्था अवस्था । वार्षे विष्

६७० - १ क्या १९६४ मा १४४४ हाथ मुख्य मुख्य मा से १९४४ हाथ है। १ स्थाप के से १९४४ में स्थाप करा नाम स्थाप है।

THE MET WE WE A STANDARD OF MET AND MET ARE ASSESSED TO A STANDARD OF MET AND ASSESSED AS A STANDARD OF MET AS A STANDARD OF MET

with the major the next and appearant space server per the term name and appearance of the term of the terms of the terms

which we are as a secretarial and a second second and a s

war war and and a said to the

दाहि मि अक्नमेण अणुविद्धस्म सजदासंजदो घ्य पत्तजब्यतरस्स णाणेसु अण्णाणेसु वा अस्थियविरोहा । सेम मुनम् ।

आभिणियोहिय सुद ओधिणाणीसु असजदसम्मादिट्टिपहुढि जाव सीणकसायवीदरागछदुमत्या ओघ' ॥ ४६ ॥

सुगममेद, औषादे भार पढि भेदाभारा।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्तसजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदमत्या ओच ॥ ४७ ॥

एद पि सुगम ।

केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघ ॥ ४८ ॥

दुदो १ सद्दश्याय पिंड भेदाभाग । सनोगो चि रो भावो १ अणादिपारिणमिञ्जे भागे । णागसमिञ्जा, मोहणीए अण्यासंते वि जोगुवरुमा । ण सहजो, अणप्पसरुवस्स सम्माण सएयुप्पचितिरोहा । ण पादिकम्पोदयज्ञिणो, णहे वि पादिसम्मोदए केन

द्दानक पारण संयतास्यतक समान भिन्नजातीयतायो मान्न सम्यग्मिध्यात्यका पार्चो श्रामॉर्मे, अथया तीमों भश्चामॉर्मे शस्तित्य द्दानका विरोध दे।

दोष सुत्राथ सुगम है।

आभिनियोधिरमानी, अतन्नानी और अवधिन्नानियोंमें असयतसम्यग्दिसे लेकर धीणस्थायवीतरागछवस्य गुणम्यान तक भाव ओपके समान है ॥ ४६ ॥

यह सुब सुपन है, क्योंहि, प्रानमाथणार्मे आयक्षे भावशे व्यवेक्षा कोह भद्र नहीं है। भन्न पूर्वपद्मानियोंने अभवस्वतने ठेश्र शीणक्ष्यायनीत्रागछबस्य गुणस्वान तक भव ओपके समान है ॥ ४७ ॥

। आयक्त प्रमान ६ ॥ ४० यहसूत्र भी सुगम ह ।

केन्नलज्ञानियामें सयोगिननली भान जोषक समान है ॥ ४८ ॥ क्योंकि, धारिकमार्चक प्रति कार भेट नहीं है।

इका -- ' संयान ' यह बोनसा भाव है ?

समाधान—' सवाम' यह अनादि पारिणांत्रव भाग है। रसवा वारण यह है कि यह याम न ता औपदांतिक भाग है, क्योंकि, माहनीयक के उपराम नहीं हाने पर भी याम पाया जाता है। न यह शायिक भाग है, क्योंकि, आतमस्वरूप रहित वागवी कमोंक दायब उत्पत्ति माननेने विराध आता है। योग पातिकमांत्रप जनित भी नहीं है, लिम्हि जोगुवलमा। णो अधादिकम्मोदयज्ञणिदो नि, सते नि अपादिकम्मोदए अवेनिम् जोगाणुवलमा । ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पागलविवाडयाण जीवपरिकर्वहेडर निरोहा । कम्मइयसरीर ण पोग्गलनिर्नाई, तटे। पोग्नलाण वण्ण रम गघ-फा<del>स-सवन</del>् गमणादीणमणुवलभा' । तदुष्पाइदो जोगो होतु चे ण, कम्मइयसरीर पि पोग्गलनिर्म चेव, सञ्चक्रम्माणमासयत्तादो । कम्मइओदयनिणद्वसमए चेव जोगविणास्दराणकी कम्मइयसरीरजणिदो जोगो चे ण, अघाइकम्मोदयनिणासाणतर निणस्मतमविश्वस पारिणामियस्स ओद्इयत्तप्पसगा । तदो सिद्ध जोगस्म पारिणामियत्त । अधना जोदर्ज जोगो, सरीरणामकम्मोदयनिणासाणतर जोगनिणासुनलभा। ण च भनियचेण विजवपाते, कम्मसम्धिनिरोहिणो तस्त कम्मजणिदचिरोहा । सेस सुगम ।

### एव णाणमग्गणा समत्ता ।

क्योंकि, घातिकर्माद्यके नष्ट होने पर भी सयोगिकवरीम योगका सङ्गाव का जाता है। न योग अधातिकर्मादय जनित भी है, न्योंकि, अधातिकर्मादयके रहन पर मी अयोगिकेबर्लीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोदय जनित भी नहीं है क्योंकि, पुत्रलविपाकी प्रकृतियोंके जीन परिस्पदनका कारण होनमें विरोध है।

श्का<u></u>—कामणशरीर पुद्रऌविपाकी नहीं है, क्योंकि, उससे पुद्रलॉके वण,रह, गन्ध, स्पर्श और सस्थान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसिंहए वाग्की कार्मणदारीरसे उत्पन्न होनेवाला मान लेना चाहिए ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आध्य होनेसे कार्मणदारीर भी पुरुष विपाकी ही है। इसका कारण यह है कि वह सब कमोंका आध्य या आधार है।

शका—कार्मणशरीरके उदय चिनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनाश वि

जाता है। इसलिए योग कार्मणशरीर जनित हे, ऐसा मानना चाहिए?

समाधान---नहीं, क्योंकि, यदि ऐसा माना जाय तो अधातिकमाद्यके विनाए होनेके अनन्तर ही विनष्ट होनेवाले पारिणामिक भव्यत्वभावकेभा औदविकपनेका प्रहण भाप्त होगा ।

इस प्रकार उपयुक्त विवेचनसे योगके पारिणामिकपना सिद्ध हुआ। <sup>अध्वा</sup> 'योग' यह भीत्विकमाव है, फ्यॉकि, शरीरनामकमके उत्यका विनाश होनक वधार हा योगका विनादा पाया जाता है । और, ऐसा माननेपर मध्यत्वभाषके साथ व्यक्ति भी नहीं जाता है, क्योंकि, कमसम्य घक विरोधी पारिणामिकभावकी कमस उर्लाह माननेमें पिराध आता है। शेष स्थाध सुगम है।

इस मकार ग्रानमागणा समाप्त हुई।

१ निक्पमागमन्त्रम् । त स् २, ४४ । अन्ते मदमन्त्रम् । क्रित्र वर्षामन्त्र । इत्रियम्बाहिक्स ष्ट्यादीनापुष्टि बहुपमानः । तदमानाभिक्षमोगम् । सः वि २, ४४

सजमाणुवादेण सजदेसु पमत्तसजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली ओर्घ' ॥ ४९ ॥

सगममेद ।

सामाइपछेदोवडावणसुद्धिसजदेसु पमत्तसजदप्पहुढि जाव आणि-

यद्वि ति ओध ॥ ५०॥ एद पि सगम ।

परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अपमत्तसजदा ओघ ॥ ५१ ॥

दुरी ! सञ्जावसमिय भाव पिंड विसेसामात्रा । पमचापमचसवदेसु अप्णे वि भारा सति, एरच ते हिण्ण पस्विदा ! ण, तिर्सि पमचापमचसवसचामारा । पमचा पमचसंबदाण भारेसु प्रस्थिदेसु ण हि सम्मचादिभावाण पस्वाणा णाओववप्णोचे ।

त्रपटनार्थं मन्तर् प्राच्याद्व पाद्व तस्य वादमावार्थं परवर्षां गांआववस्थायः । सहम्मार्पराद्वयसुद्धिसजदेसु सहमसापराइया उवसमा स्वा

ओष ॥ ५२ ॥

सयमनार्गणाके अञ्चवादसे सयतोंमें प्रमचसंयवसे टेक्टर अयोगिकेवटी गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ४९॥

यह सूत्र सुग्म है।

सामापिक और छेदोपस्थापनागुद्धिसपर्वोमें प्रमचसपवसे लेकर अनिश्वविकरण गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ५० ॥

यह सूत्र भी सुगम है। परिहार पुद्धिसवर्धेमें प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्यत ये भाव ओषके समान है।। ५१।।

क्योंकि, शायोपशमिक भावके प्रति दानोंमें कोई विशेषता नहीं है।

ग्रवा — प्रमत्त आर अप्रमत्त स्वत जीवोंमें अन्य भाव भी हाते हैं, यहापर वे क्यों नहीं कहें है

क्या नहां नहां . समाधान — महाँ, क्याँकि, वे भाव प्रमच और श्रप्रमच स्वयम हानेक कारण नहीं हैं। हुसरी यात यह है कि प्रमच और श्रप्रसचस्वतोंके भाव पूछनेपर सम्यक्त्व आहि

भाषोंकी प्ररूपणा करना स्थाय सगत नहीं है।

यक्ष्मसाम्परायिक्नुद्धिसयर्वोमें यक्ष्मसाम्परायिक उपग्रामक और ध्रपक्र भाव ओपके समान हैं ॥ ५२ ॥

१ संयमानुबादेन सर्वतां संयतानां xxx सामान्यवत् । सः ति १, ४ ९ प्रतिषु माओववण्यो । सः इति पाठ ।

हक्खडागमे जीवडाण २२८ 1

[ 1, 4 46

उपसामनाणमुप्रसमिजी भाषी, राप्तगाण राज्ञो भाषी चि उन होरि। जहाक्लादविहारसुद्धिसजदेसु चदुट्टाणी ओघ ॥ ५३ ॥ सुगममेद ।

सजदासंजदा ओघ' ॥ ५४ ॥ एद पि सगम। असजदेसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव असजदसम्मादिद्वि वि

ओषं ॥ ५५ ॥

सगममेद, प्रब्य परुविदत्तादो ।

ा सनमग्राणा समता।

दसणाणुपादेण चम्युदसणि-अचम्युदसणीसु मिन्जादिहिषहुरि

जान सीणरसायनीदरागठदुमत्था त्ति ओंघं ॥ ५६ ॥

उपरामकोंके भीपरामिक भाव भीर शपरोंश शायिक भाव होता है, वह भर्व सुत्रद्वारा बहा गया है।

यथारत्यातिरहारगुद्धिमयतोमें उपग्रान्तरपाय आदि तारों गुणश्यानरती भर और हे ममान है ॥ ५३ ॥ यह सूत्र सुगम है।

मयतानेयत भार जोयके समान है।। ५४॥ यह सब भी समय है।

अनयतोने निष्यार्राष्ट्रमे हेक्कर अस्पतसम्पार्द्ध गुणस्थान तक भार आंप सनाव है।। ५५॥ यह सूत्र मुगम है, क्योंकि, पहल प्रहरण हिया जा गुका है।

(स बहार श्वममागंवा समाप्त हर) रणनमार्ववाहे अनुसरण चहुरपैनी और अपनुराधिषेत्र विश्वासीय हो। बायक्तापरान्यावडवस्य प्रास्तान वह बार आयह समार ६॥ ५६ ॥

f kit k fet då en dåfen i renne søynt å tytet (14 % jug

र्दाः । मिन्छादिद्विषदुद्धिः सीणस्मायपञ्चतमञ्ज्ञपुणहाणाणं चवस् अपनसु-णिरिरिहेचाणमणुबक्तमा ।

ओहिदसणी ओहिणाणिभगो ॥ ५७ ॥ केनलदसणी केनलणाणिभगो ॥ ५८ ॥

एदाणि दो वि सुनाणि सुगमाणि ।

६२ दसम्भाग सन्त । हेस्साशुवादेण किण्ह्हेस्मिय-भीह्रहेस्सिय काउहेस्सिएसु चहु-

भी ओप' ॥ ५९ ॥ चरुष्ट द्याण नमाहारा चरुद्वाणा। रेच नमाहारा १ वगलेस्माव। वेतलाम। तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएस् मिन्छादिद्विपहुडि जाव अपमत्त

जदा ति ओघ ॥ ६० ॥

एद मुगम ।

क्योंकि, मिष्यारिध्य लेकर शावकपाय पूर्वत कोह गुणस्थान चयुदस्त और चयुदस्तनपाठ आयोज रहित नहीं पाया जाता है।

अवधिदर्शनी बीरोंक भार अरिध्यानियोंके भारोंके समान है ॥ ५७ ॥ केरल्युनी बीरोंक भार केरल्यानियोंके भारोंके समान है ॥ ५८ ॥

य दानों ही सूत्र सुगम है।

रस प्रकार दशनभागणा समाप्त हुई।

रेस्यामागणाक अनुरादमे कथारेस्या, नीरलेस्या और कापोतलेस्या वालॉमें १दिके चार गुणन्यानवर्ती भार ओषक समान ६॥ ५९॥ बार स्थानीक समादारका चन स्थानी कहत है।

बार स्थानाक समाहारका चनु स्थाना कहत है।

श्वरा—बास गुणस्थानीया मनाहार विश्व अपशास है।

समाधान—एक रुस्पानी अवसासे हैं, अधात् आदिके चारों गुणस्थानोंमें पक्सी द्या पार्र जाती हैं।

शेष स्त्राथ सुगम है।

वेजोलस्या और पद्मलस्या वारोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेहर अत्रमचसयत गुणश्चान क भाव ओपक समान दें ॥ ६० ॥

पह स्व गुगम है।

१ टेरवानुबादेन वद्रण्यानामरथ्यानां च सामान्दर् । स सि १, ४

ओघ ॥ ६१ ॥

सगममेद ।

एव डेस्सामग्यणा समचा ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिन्छादिट्रिपहुडि जाव अजोगि केविल ति ओधं ॥ ६२ ॥

द्वे ? एत्यतणगुणद्वाणाण ओघगुणद्वाणेहितो भनियत्त पडि भेदाभावा । अभवसिद्धिय त्ति को भावो, पारिणामिओ भावो<sup>ं</sup> ॥ ६३ ॥

चुदेर १ कम्माणमुदएण उपममेण राएण राजोपसमेण वा जमपियनाणुष्पनारा । मनियसस्य वि पारिणामित्रो चेय भारो, कम्माणमुद्य-उत्तमम खय खञ्जीतममेहि मरिष चागुष्पचीदो । गुणहाणस्य भारमभणिय मन्गणहाणमार पहर्नेतस्त ग्रेमिप्पात्रा

राऊलेश्यातालोंमें मिथ्यादृष्टिमें लेक्स सर्योगिकेवली गुणम्यान तक भाव अपूर्व समान है ।। ६१ ।)

यह सम्बन्धम है। इस मकार लेखामागणा समाप्त हुइ।

भन्यमार्गणाके अञ्चरादसे भन्यमिद्विरोंम मिथ्यादृष्टिमे लेहर अयागिकाती गुप्तान वह मार शेषहे ममान है।। ६२॥

क्योंकि, मञ्यमागणानम्य थी गुणस्थानोंका नोष गुणस्थानोंस भव्यत्व नामक पारिवानिकनायके प्रति काश भर नहीं है ।

अभव्यमिद्भिक्ष यह कीनमा भार है ? पारिणामिक भार है ॥ ६२ ॥

क्र्योकि, कर्मोक उद्यत, उपरामन, शयन, धध्या शयापशमन धनव्यत्व नार उत्तव वहीं हाता है। इसी प्रकार सन्यत्य भी पारिणामिक भाव ही है, वर्षीकि, बर्मी

उरव. उरागन, श्रव भार श्रवापरामन मध्यत्व भाव उत्पन्न नहीं हाता। इश-पहापर गुजस्थानक भाषका न कह कर मागणास्थानसम्बन्धा मावकी प्रस्पन स्टन १ए बाचायका क्या अधिपाय है।

र बनाइराइन बणाना निमाहर पर मध्यक्त नो सम्बन्ध । स वि १० ६

५ व्यवस्थाने प्राप्तांत्रका साथ । स. ११ १, ४

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओध ॥ ६४ ॥

युगममेद् ।

पहिंचसम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्वि ति को भावो, खहुओ भावों ॥ ६५ ॥

खुदो १ दसणमाहणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मचादो ।

खइय सम्मत्तं ॥ ६६ ॥

सहयमम्मादिद्वीमु सम्मत्त सहय नेव होदि ति अणुत्तसिद्वीदो णेद सुत्तमाढवे-दम्ब १ ण एस दोसो । कुदो १ ण वाय सहयसम्मादिही सण्णा सहयस्स सम्मचस्स

समाधान-गुणस्थानसम्बाधी भाष तो विना कहा भी जाना जाता है। कि तु अभव्याव (कीनसा भाय है यह ) उपदशकी अपशा रखता है, क्योंकि, उसके स्वरूपका पहल प्रकरण नहीं किया गया है। इसलिए यहापर (गुणस्थानका भाव न कह कर) मागणासम्याधी भाष पहा है।

इस प्रकार भव्यमागणा समाप्त हुई। सम्यक्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यग्दृष्टियों अस्यतसम्यग्दृष्टिसे लेकर अयोगि-वेत्रली गुणस्थान तक भाव ओघके समान है।। ६४॥

-यह सूत्र सुगम है।

धायिकसम्पन्दृष्टियों में अस्पतसम्पन्दृष्टि यह कीनसा भाव है ? धायिक भाव है॥ ६५॥

क्योंकि, दरानमोहनीयवमके निमूल क्षयसे क्षायिकसम्यक्त्य उत्पद्म होता है। उक्त जीगोंके धायिक सम्यक्त्व होता है ॥ ६६ ॥

द्वरा--शायिकसम्यादिएयाँमें सम्यादर्शन शायिक ही होता है, यह बात अनुका सिद्ध है, इसलिए इस सूत्रका भारम्भ नहीं करना चाहिए !

समाधान-यह कोइ दाप नहीं, क्योंकि, शायिकसम्यव्हिष्ट यह सम्रा शायिक

र सम्यक्तवातुवादेन क्षापिकसम्यन्दश्चिषु असंयतसम्यन्दश्चः क्षापिको साव । स सि १,८ र क्षापिकं सम्यक्तवत् । स सि १.८

अध्यत्त गमयदि, तत्रण भक्सतादिणामस्य जणगुजहस्य वि उवलभा । ग च 🕶 🌬 खर्यसम्मचम्म अस्थिचरिह चिण्हमति । तदो खड्यसम्मादिद्विस्म सर्य से समर् होदि चि जागानिद। अगर च ण मच्ये मिम्मा उपपण्णा चेत्र, किंतु अउपवा वि अत्थि । तेहि खडयमम्मादिद्वीण रिम्राममम्मत्त, कि खडयमम्मत्, कि बद<del>ण्यान</del>ं होडि नि पुच्छिर एदस्म मुत्तस्म अग्यारी जारी, खर्यमम्माडिट्टीण खर्य 🛪 सम्ब होदि, ण मेमदोमस्मचाणि चि जाणाउणह अपुन्तरस्यवस्यायाण सहयभावाण नार् चरित्तरमेत्र दमणमोहस्वत्रयाण पि स्वह्यभाताण तस्मत्रधेण वद्यमम्मतीद्रए मन्त्रि महिनिम्मवस्म अधिचपना वपडिमेहद्र रा ।

ओदइएण भावेण पुणी असजदों ॥ ६७ ॥ सगममेद ।

सजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावो, सओवसिंगी भागे ।। ६८ ॥

सम्पन्नयक भिल्लयका बान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लोकमें तपन, भारवर माहि मनायुथ (अप्राप्त्य या कद्र) नाम भी पाय जात है। इसक भतिरिक्त भन्य हर्ष थिन्द शायिकसम्यक्षराक अस्तिराका है नहा। इसल्पि शायिकसम्याद्यां शायिक सम्यक्त हा हाता है, यह बात इस सूत्रमें सांपित की गई है। तूसरी बात यह भा है। सना गिप्य व्युताब नहीं हात, किन्तु कुछ नन्युताब भा होत है। उनक ब्राग शाव सन्यन्तर्थि। ६ क्या रणशामनम्यक्त्य है, क्या शायिकसम्यक्त्य है, क्या वनकामक होता है, दला पूछन पर शायिकसम्यन्द्रश्यिक शायिक ही सम्यन्द्र हाता है, हर दा सम्यक्त्य नहीं हात हैं, इस यात्र जतरातक रिष्ट, अध्या शायिकभाष्या अधी करच गुजरशानवता अवहोक शायिक गारिय समान शायिकमारवात भी और है दा बनाइबायदा भाषय करत हुए उसक सध्याध्य यहकसम्पत्रायप्रतिक शत्य (( पर ना भारियक्रमस्यक्रम्यक अस्ति प्रका प्रमा प्राप्त क्षान्यर उसका प्राप्त क्रानक्रीय हम मुक्ता बातार हुआ हू।

किनु वारिक्रमम्यार्वाष्ट्रकः जमयनात्र जीर्यपक्र भारमे 🖁 ॥ ६० ॥ यह सूच स्राम ह ।

अभिरम्भराग्द्रावि सयनास्यत्, प्रमानयत् और अप्रमानयत् वर कार्या नाव है ' बारायपूर्विक नाव है।। है ।।

ASSECULATION A

e stada comensa at particulated at the

इदो ? चारिचायरणकम्मोदए सते वि जीतसहायचारिचेगदेखस्स सञ्जमासञ्जन-पमच अप्पमचर्सनमस्स आविश्मावस्तुत्रत्मा ।

खइय सम्मत्त' ॥ ६९ ॥ सुगमनेद ।

चंदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावो ॥ ७० ॥ मोहणीयस्त्रवनमणुष्पण्णचरिचवादा, मोहोवनमणहेदुचारिचनमण्जिदचादा र ।

खइय सम्मत्त' ॥ ७१ ॥

पार्द्वदसणमोहणीयक्खवणो क्दक्रिणज्ञो वा उवसमसेढि ण चढिर चि जाणा-वणह्रमेद सुच भणिद । मेस सुगम ।

चदुण्ह खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खडुओ भावों ॥ ७२ ॥

क्योंकि, चारित्रायरणवर्मक उत्तय हान पर भी जीवक स्वभावभूत चारित्रक एक देराक्य सवसावयम, प्रमचसवम भार भग्रमचसवमका (उन्त जीवोक कमरा) भाविभीय पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्शन धायिक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

अपूर्ववरण आदि चार गुणस्थानोंक धायिवसम्पन्छि उपशासक यह धानना भाव है १ आपश्रमिक भाव है ॥ ७० ॥

क्रोंकि, उपसान्तवपायक मोहनीयकमक उपसमस उत्पन्न द्वार बारिब पादा जानस भीट शय तीन उपसामकॉर्क माहोपामक कारणभूत बारिबस समिवत हाबस भीपशमिवभाष पाया जाता है।

धाविक्तम्यगरिष्ट चारों उपसामक्षेत्रे सम्यादर्धन धाविक ही होता है ॥०१॥ इरानमाहनीयकमक श्वापना भारम्य बरनवाला औव अथवा इतहत्वहरूक

द्वातमाश्चायक्षकः (ध्याव । आरम्भ व प्यायः) आयः वययः इत्यायद्वकः सम्यादि औष, उपरामध्यीपर नहीं पहता है इस बातका कान करानक (क्ष्य यह सह स्व बहुत गया है। रोज स्वाय सुगम है।

धापिवसम्परिष्टि चार्रे गुणसानोंके धपक, सपोगिकवती और अपि। करती यह कीनसा भाव है ! धापिक भाव है ॥ ७२ ॥

> १ क्षादिकं सम्यक्षयार्थीयकृषिको साथा। इस वि १ ४ १ चतुर्योद्यप्रस्थायार्थीयकृषिको साथा। इस वि १ ४

३ श्रादिकं सम्दर्भव । त ति १,४ ५ अपार्य सामान्यम् । स वि १ ४

कुरो १ मोहणीयस्स स्परणहेदु-पपुञ्चसिणद्चारित्तसमिणदत्तादे। मोहस्कण्ड-प्पणाचारितादो घादिनस्पर्णुप्पणागप्रसन्टरुद्वीहिता ।

ख़इय सम्मत्तं ॥ ७३ ॥

सगममेद ।

वेदयसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्वि ति को भावी, सओव

समिओ भावो' ॥ ७४ ॥ सगममेद ।

खओवसमिय सम्मत्तं ॥ ७५ ॥

ओघम्मि असजदसम्मादिद्विस्म तिष्णि भाग सामर्णेण परूपिदा, एद सम्मर्ष मोरसमिय खड्य खनोरमिय वेति ण परुरिद। सपिंह सम्मत्तमग्गणाए एद सम्मत मोरम्भिय खर्य खजीरम्भिय नेति एदेहि स्तेहि जाणानिद् । सेस सुगम ।

क्योंकि, अपूर्वेवरण आदि तीन शपकोंका मोहनीयकमके शपणके कारणन्त भपूर्वसमायाले चारियसे समिचत होनेवे कारण, शीणक्यायचीतरागछमस्यके माहश्यस

उत्पन्न दुमा चारित्र हानके कारण, तथा संयोगिकेवली और अयागिकेवलीक वातिवा कर्मीका शय है। जानसे उत्पन्न नव फेन्टरुरियपाँची अपेक्षा शायिक भार पाया जाता है। चारों धपर, सयोगिरेनली जीर अयोगिरेनलीके सम्यग्दर्शन धायिक ही हाता

है।। ७३।।

यद स्वयं सगम है। वेद्रमम्यारशियोंने अमयतमम्यारशि यह कीनमा भाव है ? वायापविक

भाव है ॥ ७३ ॥

यह मूत्र सुगम है।

ह । इन्द्र सुवाध स्वय ह ।

वेद्रसम्यग्दरि जीगोंके सम्यग्दरीन वायोपरामिक होता है॥ ०५॥ भोजनक्षणभामें अस्यवसम्यन्दिष्ट जीयक सामात्यस सीन भाष कहे हैं। 🚧

उनका यह सम्यन्दरान भाषरामिक है, या शायिक है, किया शायापर्शामिक है, यह प्रकार बही । इया है। अब सम्यव जमागणाम अस्यतसम्बन्धिः जीवींका यह सम्यन्धः भीपर्शायकसम्पक्षित्रयोक आपणामिक हाता है, शाधिकसम्पादियों के शाधिक हाता है धार यद्रहावन्यान्यश्योह आयापार्यामह हाता है, यह धात हा गुर्वेत ग्रांचन ही नई

र क्रान्डियरक्रम्प्ट्रम् व्यवस्थानेत्रस्य १ । वर्षन्त्री व र १ व वि र १ LECTURE COLECTE IS 1, 4

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ ७६ ॥ अवरायन्ध्रमेट ।

सजदासजद-पमत्त अप्पमत्तसजदा ति को भावो. खओवमिमओ भावो ।। ७७ ॥

णादद्रमेष ।

खओवसमिय सम्मत्तं ॥ ७८ ॥

बदो १ दमणमोहादए मते नि बीनगुणीभृदमहहणस्य उपाचीए उनल्या ।

उवसमसम्मादिद्रीस असजदमम्मादिद्रि चि नो भागे, उव-समिओ भाषो ॥ ७९ ॥

बुदो ? दमणमाहाममणुष्पण्यमम्मत्तादो ।

उवसामिय सम्मत्त ॥ ८० ॥

रिन्त वेदक्सस्यम्द्रष्टिया अस्यतस्य औद्ययकः भावसः है ॥ ७६ ॥ इस सम्बद्धा भथ जाना इना है।

वेदवनम्यादिष्टे संयवासयत्, प्रमचनयत् और अप्रमचनयत् यह श्रीमसा भार है ? क्षायोपश्चमिक्साव है ॥ ७७ ॥

रस सबदा भर्ध बात है।

उक्त बीवोंके सम्यग्दर्धन धायोपद्मिक होता है ॥ ७८ ॥ क्योंकि. इ.समाहनीयके (भगभूत सम्यक्त्यप्रहातक) उद्दर रहत एर सी

जीपके गणस्यरूप ध्रजानकी उत्पत्ति पार जाती है।

उपग्रमसम्बरहरियोंने अस्रवत्तम्बरहरि यह बानमा भाव है। बापप्राचेक भाव

ટ્રેક્કા હર મ

क्योंकि, उपरामसम्बद्धियाँका सम्यक्ष दशक्रमाहनीयक्रमक उपरामस उत्तर इसा है।

उक्त जीरोंक सम्पन्दर्धन औपश्रीमक शता है।। ८०॥

। क्षंद्रकः एन्सद्धिनन स्वयन । सः शं र ८

 सद्वाबद्वद्रदेवताय्वतवव्यार्थं कार्याद्वावयोद्धाः । सः भः १ ० । ब्राइप्ट देव सन्दर्बय । स हि १, ८

र के हिंदी के किसी विश्वविद्युष्ट विश्वविद्युष्ट के विद्युष्ट के विद्युष के विद्युष्ट के विद्युष के विद्युष के विद्युष के विद्युष के विद्यूष के विद्युष के विद्युष्ट के विद्युष्ट के विद्युष्ट के विद्युष के विद्य के विद्युष के विद्युष के विद्युष के विद्युष के विद्युष के विद्य

Lafreica birecte te fe t c

दो वि सत्ताणि सगमाणि । संजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावा, स्रओवसिमो

भावों ॥ ८२ ॥ सगममेद । उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥ एद पि सुगम ।

चदुण्हमुबसमा त्ति को भावो, उवसमिओ भावों ॥ ८४ ॥ उवसमियं सम्मत्तं ॥ ८५ ॥ दो वि सचाणि सगमाणि ।

सासणसम्मादिङ्री ओघं ॥ ८६ ॥

किन्तु उपश्रमसम्यक्ती असयतसम्यन्दष्टि जीवमा असयतत्व औदिविक गार्म है।। ८१ ॥ ये दानों ही सूच सुगम है। उपगुम्बन्यादष्टि सय्वासयत, प्रमचनयत और अप्रमचतयत यह ग्रीनम

मार है र वायोपग्रमिक मार है ॥ ८२ ॥ यह गूथ सुगम है। उक्त बीरोंके मम्पर्क्यन औपद्यमिक होता है ॥ ८३ ॥

यह मूत्र भा सुगम है। अर्रेड्स अदि चार गुणस्थानीके उपग्रममध्यम्बरि उपग्रामक यह मेन्स मार्व है ! श्रीपद्मिक्ट मार्व है ॥ ८८ ॥ उक्त बोरोंके सम्पर्धांत जीपग्रीमक होता है ॥ ८५ ॥

ये दानों ही गुत्र गुगम है। मामादनमम्पर्राट भार जोपक ममान है।। ८६॥

६ व्हाइन ज्यार्ग्साहरू स्थाय । सः (१) वदन वदन्त्रवर,प्रवनभदनानां श्राह्मवदिका संदान वि. १, ६ 1 4" 3 26 044 54 1 4 17 1. 6 र पन्य प्रदेशक न समार्थिक सामा है है है, द म् अवस्थित सम्दर्भवत्। सः सि १,० १ सः नात्रतसम्बद्धः वः वद्धवासः । सः सः ।

```
सिष्णयाणुवादेण सुणीसु मिच्छादिद्विषद्वुडि जाप सीणस्मा
                                          एउ सम्भवसम्मणा समवा ।
              वीदरागछडुमत्या ति ओघ'॥ ८९॥
                   असिष्णि ति को भावो, जोदहओं भावो ॥ ९०॥
                   इ.सं. १ पोहादियान्स्मस्म मन्त्रपादिकस्याणमुद्गस्य असाव्यानुष्पर्धाः । जनान्त्र
           गुणहाणमारी किन्न परुविदी है ज, अर्देनमतरण नदवनमारा ।
                                     एवं संविगमागणा समचा ।
7 T
                मम्यग्निध्यादृष्टि भाव आपके समान है ॥ ८७ ॥
               मिध्यादृष्टि भार आपके समान है ॥ ८८ ॥
               इन तीनों हा गुजांका अथ बात है।
                          इस प्रकार सम्प्रकृत्यमागवा समाप्त दुई।
             सविमागणान अनुसदम मानेयोपै मिष्याद्यांच्या रुक्त श्रीणक्रपायसमाम
      छद्यस्य तक भाव आपक्र समान है।। ८०॥
            यह सुत्र सुगम है।
            अमनी यह दीनमा भार हु है और पिक भार हा। ८००
           जाना १० वामाना सार ० जा १४७ मार ७ ॥ १ ।
ज्याति जाहाँ द्वयायणकामः संययाना स्पर्धकाक रहतस असक्षित सह
    उत्पन्न हाना है।
          विहा- यहापर भसवी जीवाब राज्यभाससम्बद्धाः नावव केल वहा दननाल
         समाधान—नहीं क्यांक उपकाक प्रकार भव कार हा हाता है
                      हैंस प्रकार सर्वामार्गाणा समापन हुहै
         erral actor no ex
         AL RELIE SE A. B. 18
```

[ 1, 234 } हक्सब्राममे जीवदाण ओदरएण भावेण पुणी असजदी ॥ ८१ ॥ दो वि सत्ताणि सगमाणि । सजदासजद पमत्त-अप्पमतसंजदा ति को भावो, सओर मावो ॥ ८२ ॥ सुगममेद । उवसंभिय सम्मत्तं ॥ ८३ ॥ धः पि सगम । चदुण्हमुवसमा ति को भावो, उवसमिओ भावों ॥ ८४ उप्रतिय सम्मत्ते ॥ ८५ ॥ रो वि गुनाणि मुगमाणि । सासणसम्मादिद्वी ओघं ॥ ८६ ॥ कितु उपरामगम्य स्त्री अन्यतमम्यादृष्टि जीवका अन्यतस्य और्विक કે છે હશે છે

ित् उत्तराममध्यस्ती अमयतमध्यस्थि जीतका अमयतस्त अहिष्कि है।। ८१।। ब दानों हो एव ताम है। उत्तरमध्यस्थि मयनामयत्, प्रमत्तमयत् नीर अप्रमत्तमयत् पर् इट है है भागोरणिक मार् है।। ८२॥ बह स्व सिंह मध्यस्त्रीन नीपणिक होता है।। ८२॥ बह स्व सिंह मध्यस्त्रीन नीपणिक होता है।। ८२॥ बह स्व स्व स्व मुगम है। अहहस्त्र नाहि नाह गुणकाताक उप्तमस्यादि अपणामक वह है

बद सूच भा सुराम है।

भाइतक्षम भाइत सार गुणकाताक उपग्रममध्यक्षित उपगामक वह है

भाइतक्षम भाइत सार है।

उक्त भाइत सम्मार्थित भीपग्रीमक क्षेत्रा है।। ८५।।
व कर्म का सूच सुनम है।

साम्यानसम्बद एक सार भाषक मनान है।। ८६।।

राम्यानसम्बद एक सार भाषक मनान है।। ८६।।

राम्यानसम्बद एक सार भाषक मनान है।। ८६।।

```
<sup>। १९७</sup>।। ८८ ॥
   107 67
                       विध्यि वि सुचाणि अरगपत्थाणि ।
                     सिष्णयाणुवादेण सण्णीख मिच्छादिङ्गिपहुडि जाव सीणक
                                        ९३ सम्भत्तमग्यमा समता ।
              वीदरागछ्दुमत्या ति ओघ'॥ ८९॥
                   असिण्णि ति को भावो, औदहओं भावो ॥ ९०॥
7.016
                  इर् १ णाहादियाराणस्य सन्यपादिषद्याणपुदराण ्याण्यानुष्यचीरा । असन्ति
           युणहाणमार्गे निष्ण पहावेदी ? ण, उनदममतरण तद्दनमार्गः ।
                                   एव स्रिथानगणा सम्वा ।
                सम्यन्मिध्यारिष्ट भाव ओएके समान है ॥ ८७ ॥
               मिध्यादृष्टि भार आपक समान है ॥ ८८ ॥
              इन तानों हा गुर्योका भर्य बात है।
                         इस महार सम्यवस्थागणा समाप्त हुई।
             मविमागणारे अनुरादमे मात्रियोमें मिष्याद्यांस तक्र श्रीणकप्रायर्गनाम
      छद्रस्य तक मात्र आपर समान है।। ८९॥
            यह सूत्र सुगम है।
            असबी यह दीनमा भाव है ? औरपिर भाव है ॥ १०॥
           ज्याति नाहा-द्रयायरणक्यक सर्ववाता स्थापना उदयस असाक्रय चार
    उत्पन्न हाना है।
          रहान यहावर भसवी जीवाक गुणक्थानसम्बन्धा भावक। क्या नहा कतासः
         समाधान---नडी क्यांकि उपहराक विना ही सका जान ही जाता है
                     हत प्रकार सम्बोधाराचा समाप्त हुई
```

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जान संजोगि केविल ति ओर्घ' ॥ ९१ ॥

> सुगममेद। अणाहाराणं कम्मइयमगो<sup>र</sup>॥ ९२॥

एद पि सुगम । कम्मइयादो निसेसपदुष्पायणह उत्तरसुत्त भणदि-

णवरि विसेसो, अजोगिकेविल ति को भावो, खइओ भावे। ॥ ९३ ॥

सुगममेद् ।

( एव आहारमग्गणा समत्ता )

एव भावाणुगमा चि समत्तमणिओगदार ।

आहारमार्गणाके अनुगद्से आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर सर्पोगिकवरी हैं भाग ओधके समान हैं ॥ ९१ ॥

आधक समान है।। ९४ यह सब समझ है।

अनाहारक जीरोंके भार कार्मणकाययोगियोंके समान है॥ ९२॥

यह सूत्र भी सुगम है।

कामणकाययोगियाँमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिय उत्तर सूत्र कहते हैं-रिन्तु निशेषता यह है कि कामणकाययोगी अयोगिकेन्सी यह कीनता मार है! धार्यक मान है ॥ ९३ ॥

यह सप सगम है।

( इस प्रकार आहारमायणा समाप्त हुइ । ) इस प्रकार भारानगमनामक जनयोगद्वार समाप्त हुआ ।

क्षे मात्र परिस्थानात्र । स सि १, ४

१ आहारानुदादन जाहारकामा ×× सामा पनत् । सः सः १ ४

२ × × अनाहारदात्रां च सामायवत् । स सि १, ८

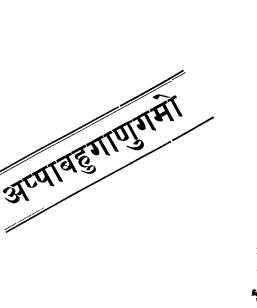





सिरि भगवत पुष्फदत भूदयति पणीदो

## छक्खंडागमो

सेरि चीरसेणाइरिय विरइय धवला टीका समण्णिदो

तस्स पदमखंडे जीवहाणे

# अप्पावहुगाणुगमो

क्रेन्टणाणुजोइयलोयालोए जिणे णमसिचा । अप्पबहुआणिओअ जहोनएस परूवेमो ॥

बहुआणुगमेण दुविही णिदेसो, ओघेण आदेसेण य' ॥१॥ ॥म दृरणा-देज सबसेएण अप्पाबहुअ चउन्तिद। अप्पाबहुअसदो णामप्पा-हादो एदस्स स्वत्रमप्पच वा एदमिट्टे एयचन्नातोवेण इविद टक्पप्पा पहुंच दुविद आगम-णोआगमसेएण। अप्पाबहुअपाहुदजाजोओ अध्यन्तरो

शनके द्वारा छोक और भरोकको मकाशित करनवाळे थी जिने द देखोंको जिस मनारले उपदेश मात हुना है, उसके श्रमुसार अस्पबहुत्व श्रमुयोग करते हैं ॥ हुत्तानुममनी अपेक्षा निदय दो प्रसारता है, ओषनिर्देश और आदेख-

स्यापना द्रव्य और भायके भेदसे अस्पबहुत्य चार प्रकारका है। उनमेंसे इ नामअस्पबहुत्य है। यह इससे पहुत है, अथवा यह इससे अरु है, त्यके अध्यारीपसं स्थापना बरणा स्थापनाबस्पबहुत्य है। द्रव्यअस्य और नोअपामके देससे दोमकारका है। वो अस्पयुक्त विषयक मानुतको परतु वतमानमें उसके उपयोगस रहित है उसे भागमद्रव्य अस्पबहुत्य

आगमदच्यप्पान्हुअ । णोआगमदव्यप्पान्हुअ तिविह जाणुअसरीर-भविय तब्बदिरिष्हेर। तत्य जाणुअसरीर भनिय बद्धमाण समुज्झाद्मिदि तिनिह्मिव अनगयत्य । भविय मिस्स काले अप्पानहुअपाहुढजाणओ । तव्वदिरित्तअप्पानहुअ तिनिह सचित्तमचित्र मिस्समिरि। जीवद्व्यपारहुअ सचिच । सेसद्व्यपारहुअमचिच । दोण्ड पि अपारहुअ मिस्र। भावप्पानहुअ दुनिह आगम-गोआगमभेएग । अप्पानहुअपाहुदेजागओ उवजुत्ता आपन भावप्पाबहुअ । णाण दसणाणुभाग-जोगादिनिसय गोआगमभानप्पाबहुअ।

एदेसु अप्पानहुएसु केण पयद ? सचित्तदृब्यप्पावहुएण पयद । किमपानहुर्य सत्ताधम्मो, एदम्हादो एद विगुण चतुगुणमिदि बुद्धिगेन्झो । कस्मप्पानहुत्र ! जीत द्व्यस्स, धम्मिनदिरिचसराधम्माणुवलभा । केणप्पानहुत्र १ पारिणामिएण भावन ।

कहते हैं। नोशागमद्रव्यअस्पवहत्व शायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिकंक भरते तैन मकारका है। उनमेंसे भाषी, यतमान और अतीत, इन तीनों ही प्रकारके हायकारीरब मर्थ जाना जा चुका है। जो भविष्यक्रालमें अल्पनहृत्व प्राभृतका जाननेवाला हाना, वर् मापी नोभागमद्रव्य अस्पवदुत्यनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अस्पवदुत्य तीन प्रधान है- सचित्त, अचित्त और मिश्र । जीवद्रव्य विषयक अस्पवदृत्य सवित्त है, दार दूर्ण थिपयक मस्पयद्वस्य अधिक है, और इस दोनोंका अस्पयद्वस्य मिश्र है। मापन और नोमागुमके भवस भाव अस्पादुत्व दो प्रशासका है। जो अस्पवदुत्व प्रामृतका आवर्ष याला है और पतमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगमभाव अस्पवद्वत्व हहते हैं। सात्माक ग्रान और दर्शनको, तथा पुद्रलकर्मीक अनुमाग और योगादिको विषय करने बाटा नोबागमभाय अस्पवहुत्व है।

द्युक्त-इन अस्पयदुत्वॉमेंसे प्रश्तमें क्सिस प्रयोजन है है मुमाधान-पठतमें सचित्त द्रव्यके अस्पयद्वत्यसे प्रयोजन है।

( अव निर्देश, स्वामित्यादि प्रसिद्ध छह अपुरोगद्वारीस अस्पवहुत्यका अवर हिया जाता है।)

शस्त्र-भस्यवदृत्य क्या है ?

समायान—यह उसस विगुणा है, अथवा चतुगुणा है, इस प्रकार पुद्धि हात प्रदेश करने याग्य संस्थाक धमका अस्पर्यद्वस्य कहत है।

द्या-- वत्यवदृत्य किसक दाता है, वर्धात् ब्रत्यवदृत्यका स्वामी बीत है! ममापान-जीवद्यक भरावदृत्य हाता है, भधान जीवद्रव्य उसका स्थामी है। क्वाहि, धर्मीका छाङ्कर सच्याधम पृथङ् नहीं पाया जाता ।

मुद्धा---- अरावदृत्य किसस होता है, अधान् उसका साधन वया है।

सनापान-अन्यवदुत्य पारिणानिक भावसे होता 🕻 ।

करयप्पारहुभ १ जीवद्को । केरिक्समप्पारहुआ १ अणादि-अपज्ञवसिद । कुदो १ सच्चेसि गुणहुाणाम्परेषेय पमाणेण सञ्वकालमग्रहाणादो । कदिवहमप्पारहुऔ १ ममाणभेयभिष्ण गणहाणमेत्त्र ।

अप्प च पहुत्र च अप्पानहुत्राणि । तेसिमणुरामो अप्पानहुआणुगमो । तेण अप्पानहुआणुगमेण णिर्सा दृतिहो होदि ओपो आदेसो वि । सगहिद्यपणकलाचे दन्बद्विपणित्रपणो ओपो पाम । असगहिद्यपणकलाओ पुरिन्नकृत्यीवपरणित्रपो पजन-द्विपणित्रपणो आदेसो पाम ।

ओपेण तिस अदास उवसमा पवेसणेण तहा थोवा' ॥ २॥

वितु अदासु वि वयणे चचारि अदाओ पडितेहरू। उत्तममा वि वयण स्वया-दिपडितरुष्ठ । पत्रसंगणीच वयण संचयपडितेरुष्ठ । तुझ वि वयणेण तितरिसच-पडितेहरू । आदिमेतु वितु गुणद्वाणसु उत्तसामया पत्रसंगण तुझ सरिसा। इदो १

श्रामा-भस्पवहत्व वितने समय तक होता है ?

समाधान-भरावदुत्व भनादि भीर भनन्त है, क्योंकि, सभी गुणस्थानोंका इसी प्रमाणस सववाल अवस्थान रहता है।

श्वरा-अस्पवदुत्व वितने वकारका है !

समाधान-मार्गणाओंके भेद्स गुणस्थानोंके जितने भद हाते हैं, उतने प्रकारका

भस्पवद्वत्य दोता है।

सर भीर पहुत्यका नथात् होनता भीर अधिकताको अलयपुत्य कहते हैं।
उनका अनुगम अल्पाइत्यानुगम है। उससे अधात् अलयपुत्यानुगमसे निर्देश हो
प्रकार के अधानिक और अदिशानिक हो।
सिर्मा है।

ओधनिद्दासे अपूर्वतरणादि शीन गुणस्थानोमें उपग्रामक बीव प्रवेशकी अपेक्षा

परस्पर तुल्य हैं, तथा अन्य सब गुणसानोंक प्रमाणसे अल्प हैं ॥ २ ॥

ंतिना गुणस्थानोतं वह पवज पार वर्षाताक गुणस्थानोव मितरेप करनके तिन विद्या है। वर्षाताक 'यह पवज सरकारिक मित्रेपक लिए दिया है। अपरात्ता त्रिक्त दिया है। वर्षाताक 'यह पवज सरकारिक मित्रेपक लिए दिया है। अपरात्ता करेशा' इस प्रचनका कर प्रचलका मित्रेपक है। गुला' दिव स्वकृति प्रसारकार मित्रेपक किया है। श्रेणीसस्य भी साहिक सीन गुणस्थानोने वर्षाताक आप प्रचेतकी

र प्रतिष्ठ पुणिबद्धाः इति पाठ । सप्तती तुः स्वीहतपाठ । २ सामान्येन तावत् वय वयवस्याः धर्वतः स्तोधाः स्वत्वस्यान्यानेषु प्रवेचेन तुस्त्वस्याः । सः वि १,८ एआदिचउण्णनेचजीताण परेस पिंड पिंडनेहामाता । ण च' सब्बद् ख्रि उत्तर्भ पिंडसवर्जीवेहि सिरिनचणियमा, संमव पदुच्च सिरिसचर्जीदो । एरेमि नचन भी अविरिन्त कि सारिसचणियमा, संमव पदुच्च सिरिसचर्जीदो । एरेमि नचन भी अविरिन्त कि सारिसचणियों । परिम्त नचन कि अविरामादे । पदिस्तमाणजीताण निमित्त सर्व मचयस्म दिन्तिसक् अविरिन्तिहारो । अपुच्चादिअद्याण बीर-बहुचारो निमित्त स्वयस्म दिन्तिस्क पिंडियों हो । उपुच्चादिअद्याण बीर-बहुचारो निमित्त स्वयस्म दिन्ति । उपुच्चादिअद्याण बीर-बहुचारो निमित्त स्वयस्म दिन्ति । अपुच्चादिअद्याण बीर-बहुचारो निमित्त स्वयस्म विर्माण विराम स्वयः । विराम विर

भरेक्षा तुन्य भयात् सदस दांते हैं, क्योंकि, यकसे लकर वीपन मात्र जीवाद का अति काद अतिराध नहीं है। किन्तु सरकात तीनों उपसामकोंसे प्रेया करतवात्र जीव बरक्का सदस्यकार नियम नहीं है, क्योंकि, सभायनाकी भयक्षा सदस्यतात्र है दिया गया है।

यहा--हन तीनी उपशामकीका साउच सहश हाता है, या असरश हण इस रणका प्रकाण क्यों नहीं किया?

मनासन—यह कार दाप नहां, क्योंकि, प्रदेशकी सदशतास उनके स्वा सदश गंका भी बान दा जाता है।प्रविद्यान आयोकी दिवदशता हान पर दी स्वा स्वारण्या होती दी, योद पेसा न माना जाय ता प्रविद्या दिवाप माता है।

धरा - भए।करण भारिक कारोमें गरसर अस्यवदूर्य हानगं सबयक्षी क्यान क्यां नहीं हा जाती है है

मनारान-वर्गा आयावार भागाय उत्तर व है कि अव्वादण आविष्ठ व रनपारक रानम भागय के विभवसाना नहीं होती है, क्योंकि, तीना प्रधानक है के रन्द्र के वर्णन्तरका काठ बहुत है व्या अवद्या नाया जाना है। इसावर किं अवद्याना भाषण हो होता है।

## उवसत्तकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेय' ॥ ३ ॥

पुध्यचारमी किन्हों ? उसतवकनायस्म कताउनसामगण च चवासचीए अभारस्म तदसवकरो । बेनि पच्चासची अस्यि वेसिमगजोगी, इदरेसि भिष्णजोगी होदि चि एदेण जाणाविद् ।

खवा सखेज्जगुणा' ॥ ४ ॥

वृदो ? उत्रसामनगुणद्वाणमुक्कस्मेण पविस्समाणचउवण्णनीवेहिंतो खवगेनगुण

सां चार (२०४) और स्वक्रभेणांके मलेक गुणस्थानमें भिषक्तं भाषिक छह सी आठ (६०८) है होत हैं । यहि सवज्रयन्य ममाणकों भी भरेसाले वक समयमें एक हो जीवका मवा माना जाय, ता भी मलेक गुणस्थानके भरेसकाळके समय संख्यात आर्थात प्रवाम माना जाय, ता भी मलेक गुणस्थानके भिषक तीन सी चार और स्वव्कर्भणीके मलेक गुणस्थानमें भिषक के भिषक स्वीक स्वीक शुणस्थानमें अधिक स्वीक छात्र साम विद्या करीत स्वीक्ष्य का स्वास प्रविद्या के प्रविद्या के प्रविद्या स्वास कर स्वीक्ष्य के प्रविद्या के स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्विक्ष्य स्विक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्विक्ष्य स्विक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्वीक्ष्य स्वीक्ष्य स्विक्ष्य स्विक्

े उपयुक्त जीय आगे वही जोनेपारी गुणस्थानोंकी सख्याको 'देखकर अन्य है' पेसा वहा है।

उपरान्तकपायबीतरायछबस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३ ॥

रीता-पृथक् सुवता प्रारम्भ किस लिय विया है !

सम्पान—उपज्ञान्तकपायका और कपायक उपज्ञम करनेपाने उपज्ञानकोकी परस्पर महायायिका भनाय दिखाना इक्का एक है। जिनकी मह्यायांक पाइ जाती है उनका ही यक पोग भथाव एक समास हो सकता है और कुलारेका निम्न पोग होता है, यह बात इस स्पर्ध स्थित को गह है।

उपद्मान्तरपायवीतरागछद्यसोंस धपक सरयातगुणित हैं।। ४ ॥ क्योंकि, उपन्यामकके गुणस्थानमें उत्करसे भवश करनेयाले खौपन जीपाँकी

१ अपष्ठान्त्रकापास्ताकन्त पृत्र । छ वि १ ४

६ त्रयः अपनाः संस्थवयणः । सः ति १,८

इस्त्रमोन कीम्मनाराश्चानारशीयन गुप्ताप्रातमा, प्रश्नानाराभीति स्वयंग्याप्रातमा, प्रश्नानार्थिति स्वयंग्याप्रातमार्थिति । स्वयंग्याप्रातमार्याप्रातमार्थिति । स्वयंग्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्रातमार्याप्

न्द्रेगइमारतीरगगज्दुमत्या ततिया नेर्रा ॥ ५ ॥

इन्द्रनग्रस्य साम पुर्व र सम्य । यन गुगव । सन्दर्भ हेन्द्री अनोग हेन्द्री परोमणेण दो वि तहला तीत्रण

रेंग्राहा

्ट्राप्तः, इड्डानः उद्देशेद प्राप्तमणीतः अभागोते पुणस्तारेश वारे के. च्या चारतः वारतः वारत्याच्याद्वे अङ्गामादुद्व-अग्राध्यक्षमा क्षत्र व्यक्ति कंद्रान्तकः स्वतं प्रवाहतः वार्ति अग्राप्तायामा स्वतिकार्याः क्षत्रः वार्तिकार्याः व्यक्तिकार्याः क्षत्रे वार्तिकार्याः क्षतिकार्याः वार्तिकार्याः वार्तिकार्यः वार्तिकार्याः वार्य

क्षक राज्य ने नाम जवां के देव भारत स्थान हैं। उन्हों भारत में श्री के क्षण के गुनक्षानमां बी कर्क कर सर्वे हैं हैं हैं। कर स्थाप के श्रीपता होता हो है है

हा क्यारे का भीत देवली हो। हा जाती ही है है है है। काल का अन नकर बारन तब बहा खातन हावना आहे है। तह रहत हातुली काल

क्षा १ करूर वर्ग वर्ग संक्ष्या १४ १४४ वर्ग सामा सामा हो। इत्य और हात्र

mind some and shorts of retailine and of more measures of the whole of a mind of a min

सजोगिनेवली अद्ध पहुच्च सखेज्जगुणां ॥ ७ ॥

इदो १ दुरूर्गछस्तदभेचजीर्राहेतो अङ्कल्ख अङ्गाणउदिसहस्त दुरिहयपचसदः मेचजीयाण संसेजगुणजुबकमा। हेड्डिमरासिणा उपरिमर्गास छेतूण गुणयारो उप्पादेदन्त्रो।

अपमत्तसजदा अक्खवा अशुवसमा सखेज्जगुणा ।। ८ ॥

रागुरतामगञ्ज्यमचसबद्यहिस्हो हिमङ्क दीर्द १ ण, अप्पमचसामण्येण तैर्सि पि ग्रहणप्यसमा । सर्वागगासिणा चरोडि-छण्णउदिलस्व-णरणग्रहसहस्स विजचर-सदमेचअप्पमचरातिम्ह आगे हिदे जे लङ्क सो गुणगारो होदि।

पमत्तसजदा सरोज्जगुणा' ॥ ९ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूपाणि । नुदो णव्यदे ? आइरियपरपरागदुवदेसादो ।

सयोगिकवली कालकी अपेक्षा सख्यात्मणिव हैं।। ७॥

क्योंकि, दो कम छह सी, अपान पान सी अहातये मात्र जीयोंकी अपका आठ हमल, अहातव हजार पान सी हो सख्याममाण जीवोंके सख्यातगुणितता पाद जाती है । हमला चाहिए। इस्ता चाहिए।

सयोगिकेन्द्रियोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमचसयत अवि सरयात गणित हैं।। ८ ॥

श्चना—यहापर क्षपक और उपशामक अध्यनसम्वर्तीका निषेध क्षिस्र लिए किया गया है ?

समापान—नहीं, क्योंकि, 'अप्रसच' इस सामान्य परसे उनके भी प्रहणका प्रसान भाता है, इसविष्य क्षणक और उपरामक अप्रमत्तस्यतींका निषय किया गया है। स्योगिकेचळीकी राशिसे दा करोड़ ज्यानवे लाख नित्यानये हजार एक सी तीन सच्या प्रमाण अप्रमत्तस्यतींकी राशिमें भाग देनेयर जा लप्य आये, यह यहाँ पर ग्रावकार होता है।

अप्रमचसयतोंसे प्रमचसयत सख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ गुणकार क्या है ! वो सख्या गुणकार है । क्रका—यह कैसे ज्ञाना जाता है !

समाधान-शाचाय-परम्पराके द्वारा आये हुच उपदेशल जाना जाता है।

१ सयोगवेबलिन स्वकाळेन समुदिताः सक्येयः।गाः। (८९८५ २)। स (४ १ ८ २ अप्रमण्डमयता सक्येययागः (२९६९९०३)। स (४ १,८

३ प्रमाचनवर्षाः संस्थेयद्भा (५९१९८२०६)। सः सि १ ४

पुट्युत्तअप्पमत्तरासिणा पत्रकोडि-तिष्णउड्लस्य-अट्टाणउड्सहस्स ठब्महिपटोमदमेनिष पमत्तरासिम्डि भागे डिदे ज भागळद्ध सो गुणपारो ।

सजदासजदा असंखेज्जगुणा' ॥ १० ॥

कुदो ? पलिदोवमस्स असरोज्जदिभागमेचत्तादो । माणुसलेबन्भतर वर्ष सजदासजदा होति, णो बहिद्धा, मोगभूमिन्दि सजमानजमभावनिरोहा। ण व गालुम सेष्यन्मतरे असरोज्जाण सजदासजदाणमस्य सम्मो, तेषियमेचाणमेत्यावहाणिरोहा। ददो सरोज्जपुणेति सजदासजदिहि होठच्चमिदि ? ण, सपपहपच्चदपरभागे असलज्ञ जोपणनित्यके कम्मभूमिपिङमाए तिरिक्दाणममरोज्जाण सनमासजमगुणतिराम् मुवलमा। को गुणगारी ? पलिदोनमस्म असरोजदिमागो, असरोज्जाणि पलिदोनमप्रम-वन्मामूलाणि। को पडिमागो ? अतोमुद्धनगुणिदपम्चसजदरासी पडिमागो।

सासणसम्मादिही असरोज्जग्रुणा' ॥ ११ ॥

पूर्योक अप्रमचराशिसे पाच करोड़ तिरानचे छाल, अट्टानचे हजार, दा सौ वर सक्याप्रमाण प्रमचसयतराशिमें भाग देनेपर जो भाग रुष्य आवे, वह यहावर गुणकार है।

प्रमत्तसयर्तोसे सयतासंयत असरयातगुणित है ॥ १० ॥

क्योंकि, वे पस्योपमके असख्यातवें भागत्रमाण हैं।

र्धन।—सथवासयत मनुष्यक्षेत्र के मीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, क्योंकि भणे मृत्मिम सथवासयमके उत्पन्न होनेका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रके भीतर असक्यात स्पत्त स्पर्योक पाया जाना सम्मय नहीं है, क्योंकि, उतने सथवासयतींका यहा मनुष्यक्षक भीतर अवस्थान माननेमें विरोध आता है। इसिल्प ममनसथतोंसे सथवास्वत सख्यातगुणित होना चाहिए?

समायान—नहीं, क्योंकि, असख्यात योजन विस्तृत एय कमभूमिके प्रतिमाण इप स्वयमम पवर्क परभागमें सवमासयम गुणसहित असच्यात तिर्वेच पाव जात है।

गुणकार क्या है ? पत्यापमका असक्याववा माग गुणकार है, जो वत्यामक्र असक्याव प्रथम परममूर प्रमाण है। प्रवित्तमाग क्या है ? अन्तर्मुहुवस प्रमचस्ववर्षाग्रिक्ष गुणिव करत्यर जा रुप्य आव, यह प्रवित्तमाग है।

सयतास्रयतोंन मामादनमम्यग्दृष्टि जीत्र असख्यातगुणित 🕻 ॥ ११ ॥

र स्वतः अवता जनस्ववद्याः। सः वि १,८ १ वर्षम् १ सन्ताः (ति वादः ।

१ हामादरम्बरप्रशास्त्रकारतंक्त्रपामा । ह वि १, ४

अप्पानद्वमाणुममे आघ-अप्पानद्वमपुरुदाण इरो १ विनिद्दसम्मच्द्रित्स<sup>न</sup>रासञ्देदिंवो एगुर्ममसम्मचादो सासणगुण ए विज्ञम् छुरु आमित्रमास् समित्रनीवाणमास्त्रान्तमुणमुबद्दमाद्गः । त पि क्षमः णाजद् प्रगतमयिह सनमायज्ञम पडिवज्नमाणनीनहिता एक्तसमयिह चेव सासण्यण पडि र्रभावनभारः च भावनम् भारतम् भागः (वादणः रमः चमनारः वरः वादण्यमः भाव बज्जमाणनीत्राणममस्त्रज्ञगुणचदमणादो | त रि इदा | अण्वससारोस्ट्रिवहेनस्त्रमा सन्महमस्त अहरुल्मचादो । हो गुणगाते ? अवित्यार अमंदन्विभागो । हहिम-वान्यवादः वानुहरूवावादः वा उवानादः वानाव्याद् वापवादः वाद्यवादः वाद्यवादः वाद्यवादः वाद्यवादः वाद्यवादः वाद्यव रामिमा उनिमसासिद्धिः भागः हिदं गुणमारो आगस्त्वदः उनिमसिन्यस्याद्यावादः विद्विमसीमित्रवृह्मसम्बद्धाः भागे हिंदे सुणगारी होदि, उत्तरिमसित्रवृह्मसम्बद्धाः पद्भावाचाच्यास्य १० मान १८५ अगमास्य १०१५) जनस्य प्राप्ताचनकास्य । रातिका पित्रोतमे भाग हिद् गुणमासः हाद् । एत्र वीहि प्यासहि गुणमासे समाण-भवज्ञा मध्यसम् भाग १६५ असम्बद्धः । वाहरि हैहिमसिवा उपस्पितीनिहः मागे हिंद गुणमारा आगच्छिदि चि एद समाणातमाणभग्नमणरामीण साहारण, दास वि एदस्म पउचीए बाह्यशुनलमा ।

क्योंकि, वान प्रकारक सम्यक्तपके साथ स्थित सयतास्वयतीकी अपसा एक उपरामसम्बद्धाः सासाहन्युणस्थानका प्राप्त हाकर छह भाविष्यास स्थित और असच्यातगुणित हैं, पत्ता उपदेश पाया जाता है।

रामाधान—एक समयमें स्वमास्वयमको मान्त हानवाळ जीवाँस एक समयमे ही सासाहनगुणस्थानका भारत हानवाल और ससस्यातगुणित वस्त जात हैं।

समाधान-प्यांकि अनन ससारक विच्छत्रका बारणभून सबमासवसका पाना भतिदुल्भ ह ।

गुणकार प्या है । आवर्णका असत्त्वातवा नाग गुणकार है । अपलनहानिस

उपरिमर्ता'नम् भाग् इतपर गुणकास्या अमण भागः ह । अध्याः उपन्याः ह । व्यवस्थाः अभ्याः अभ्याः । बाउम अत्राप्तवात्त्रिक काष्ट्रारबाउम भाग क्यार गुणकार हाथा है। कारण उत्तरम वाहारकात्रम अधाननात्त्रम् ग्रीणम वस्त्र मालाप्रभाग उपका प्रमास वाहारकारम् अधाननात्त्रम् ग्रीणम वस्त्र मालाप्रभाग उपका प्रमास त्राव द्वापर गुणकार वाता है। वस स्त तींत प्रकासन समात अन्त्यमात सामायास सम्ब प्रवाह साधित वह ज्या पाहर । वस्तु वेत गांत अवशस्त समात संजयात सा । पांत सक्त प्रवाह साधित वह ज्या पाहर । वस्तु विद्यापता सह है कि अधिनस्ताह । पांत सक्त ात्र भाग हत्यार गुणकार भागा है वह विद्या समान भाग भागान जीन उत्तरासन ित सार ज्ञार पुण्यार भागा है वह भावन समान या ज्ञाराम व्यवस्थान विकास क्षेत्र विकास विकास व्यवस्थान व्यवस्थान व ज्ञाराम साधारण है देशांकि उन्हें सेना राणियाम में हुस नियमको महान हानम

# सम्मामिन्छादिद्वी सखेन्जगुणां ॥ १२ ॥

एदस्मरभे उच्चदे- सम्मामिन्छादिद्विजद्वा जत्तेमुद्रुत्तमेत्ता, भामणममानि अद्धा नि छानिलयमेचा । नितु सामणसम्माटिह्विअद्धादो मम्मामिन्डाइहिअद्धा महन्द गुणा । सरोज्जगुणद्वाए उपस्कमणमालो वि सामणद्वापस्कमणमालादा संसम्बन्ध उवक्यमणिरिरोहा निरह्कालाणमुह्यत्य साधम्माटेः । तेण दोगुणहाणाणि पिडव बमार्क रामी बदि नि मरिमो, वो नि सामणमम्मादिङ्गीहितो सम्मामिच्छारिङ्गी समज्बाजा होंति । दितु मामणगुणग्रुपमममम्मादिष्टिणो चेय पडिवन्जति, मन्मामिन्छत्तपुण 🧗 वेदगुप्रसमसम्मादिहिणो अहापीसमत्त्रस्मियमिन्छादिहिणो य पडिपज्जति । तेण सास् पडिवज्जमाणरामीदो मम्मामिच्छत्त पडिवजनमाणरामी सरोजनगुणो । तथा समजन गुणायादी सरोजनगुणउपस्तमणराठादी च मामणेहिती मम्मामि ठा<sup>त्रि</sup>हिणो सम्रा गुणा, उत्रमममम्मारिट्वीर्हितो वेद्गमम्मादिद्विणो अमरोज्नगुणा, 'त्रारणाशुमारिणा क्ष्म होदव्यमिदि ' णायादो । सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्विणो अससेवज्ञाणा विष्ण है। चि उत्ते ण होति, अणयणिग्गमादो । जदि तेहि पडियज्जमाणगुणहाणमेकः चा हारि

सामादनमम्यग्द्रष्टियासे सम्यग्मिन्याद्यष्टि जीव सरमातगुणित है ॥ १२॥

इस स्वका अथ कहते हैं- सम्यामध्याद्दाष्ट गुणम्थानमा काउ अत्मुहुतमन है भीर सामादनसम्यन्दरिमा काल भी छह आवलीयमाण है, मि तु किर भी मामादन सम्यन्दर्श्विक कारमे सम्यग्निष्यादृष्टिका कार संस्थातगुणा है। संस्थातगुणित कार्रा उपत्रमणकार मी सामादनके कालके उपत्रमणकारसे संस्थातगुणा है। अयसा उपकर्म बाटमें विराध भाजायगा, क्योंकि, विरहकार दोनों जगह समान है। हसीरप हर हान गुषस्थानों का प्राप्त हान गरी राशि यथित समान है तो भी सासाइनसम्बन्धा हर है सम्याम्बर्धादयं संस्थातगुणित है। किन्तु सासादन गुणस्थानका उपरामसम्बन्धा है बान्त होत हैं, परातु सम्याग्मिथ्यात्र गुणस्थानका येदकसम्याहरि, उपदामसम्याहा हार माहकमकी अट्टाइस महतियाँकी सत्तातात्र मिथ्यादि जान भी मान हात है। इसावर सामादनगुपस्थानका मान्त हानयाणी राशिस सम्यानम्थातका मान्त हान्याण र्याच संस्थातगुषा है। अतः संस्थातगुर्गा अय हानसं और संस्थातगुषा उपद्मवद है हाबस सामादनमम्पर्धाश्योम सम्यामाव्याहार जीव सम्यातम् ।त हात है। उद्यव सम्बन्धियान बहरूमध्यन्ति आह अनुस्थानगुणित है, क्योंकि, ' कारण के अनुसर हाव हाता है' वसा न्याय है। मासादनसम्बर्गार्थास सम्बत्ताया है। अस्ताव है। सासादनसम्बर्गार्थास सम्बत्ताया है। सा क्यों नहीं दात दे वसा पूरत पर भागा अभर दत दे वि नहीं दात हैं, क्या क विमानके सारान् आनक मार्ग अनक है। यदि यदकराम्यार्थाश्यक ज्ञारा ज्ञान । हरी

<sup>5</sup>m 457724 64475# 14 9 6 6 र्गाना सम्बद्धाः । Rafog Ind Stiggs 1

तो एन ष्णाओ रोतु' जुत्तो । दितु वेदगमम्मादिष्टिणो निच्छत सम्मानिच्छत्त च पडिवज्नति, सम्मामिन्छत्त पडिवज्जमाणेहिता मिच्छत्त पडिवज्जमाणेरेद्रग्नम्मादिहिणा जमराज्जमुणा, तेण पुज्युत्त ण धडद इदि । ण चामखेरजगुणरामित्रओं अण्यरासिम-विकास हार्टि, तस्स अपनो आयाणुनस्ममहात्रचादो । एत्मेर चत्र हार्दि वि इध मन्दद र मामणेहितो सम्माभिच्छारिष्टिणो सरहनगुणा वि सुचण्णहाणुत्रचीरो पच्येद ।

### असजदसम्मादिद्री असँखेज्जग्रणां ॥ १३ ॥

वा गुणगारो 🖁 आवित्याए असरवज्बदिभागा । सम्मामिच्छार्शिद्दरासी अता सुरूनमचिटो, अमनदमस्मादिहिरामी पुण वैसागगरमसचिदा । मस्माभिन्छादिद्विश्रदादा वेमागरीयमञ्जले परिदेशयमार्गराज्यदिभागगुणौ । मम्मामिच्छानिद्विउपस्थमणद्वात्प्रदा नि जमनदमम्माटिहिङाक्समणराहा पहिटोरमस्म मखन्तिसागगुणो, उदस्यमण कालस्य जढाणुसारिचदमणाटी । तण पलिदोतमस्य असम्बज्जदिभागेण गुणगारण होदच्यमिदि १ ण, अस्तरसम्मादिद्विरासिस्य अस्तरज्ञप्रिदावमप्पमाणप्पत्रमा । त जानवाला गुणस्थान एक हा हा, ता यह त्याय वहन याग्य है। बिन्तु यहबसम्बर्ग्सह मिष्यात्व बार सम्यामिष्यात्व, इन दानी गुणस्थानीका प्राप्त हात है। तथा सम्य ग्मिध्यात्वका मान्त हानवाल वद्दवसम्बन्दछ्याँस मिध्यात्वका मान्त हानवाल बहर सायादप्रि जाय असस्यातमुणित है, इसिंग्स पूर्वींच बधन घटित नहीं हाता है। इसरी यात यह है कि असल्यानगुणी राशिका स्यय अन्य राशिकी अवसास नहा हाता है. क्योंकि, यह अपन भायने भनुसार स्वयंत्रीक स्वभाववाला हाता है।

शरा-पह इसी मकार हाता है, यह वेस जाना जाता है ?

समाधान-साराहनसम्बद्धधिमंश सम्बन्तिध्यादि जीव शब्दातगुणित हात है, यह सम्र अयथा यन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपर्यात्तम जाना जाता ह कि सासादनसम्बन्द्रष्टियाँस सम्बन्धिमध्याद्रष्टि जीव सञ्चातगुर्वित हात है।

सम्यग्निष्यादृष्टियोन अभयतमम्यग्दृष्टि जीव असएयातगुणित 🕻 ॥ १३ ॥

गुणकार क्या है ! आधलीका असंख्यातयों आग गुणकार है।

द्यवा-सम्यागमध्यादाष्ट्र राणि आतमुद्रत सचित है और असयनसम्यग्दाह राद्रि दो सागरापम साजित है। सम्याग्मिध्यादाएं का उस दा सागरापमकाल पन्यापन्न असंख्यात्वे भाग गुणितप्रमाण ह । सायान्मध्यादिष्ट उपत्रमणकालक्षे भा अस्यत्र सम्पारिका उपवामणकारः पत्थापमक संस्थातवे भागगुण्यित ह क्या ह उपवाम काउ गुणस्थानकारक भनुसार इस्ता जाता है। इस्तिष्य पत्योपमक असस्यातवे जाव प्रभाष गुणकार हाना चाहिए !

समाधान-नहीं, क्यांकि गुजवारका व यापमक असक्यातन जाम मानन पर अस्यतसम्यन्द्रश्चि राज्ञिका अस्वयात परपापमधमाण हानका मसग मात हाया ।

र सीम्ब चार्च सति पड । 4 487 181 CE + WHEE AL I B 18 F F इ.स.च. प्रा. न्यो वि अंतर्वत कार्दे व्यवस्थला इ.इ.स.च छ।

[ 4, 4, 48 छक्खडागमे जीवद्राण ۹٦ 1 बा− ' एदेहि पिटदोनममनहिसदि अतोमुहुचेण कालेणेचि' विव्याणिओगहान्सुचहो व्यदि जथा पलिदोनममतोम्रहुचैग राडिदेयराडमेचा सम्मामिच्छादिहिणो होति वि। गो एद रासि पिलदोवमस्म असरोजनदिभागेण गुणिदे असरोजनपिलदोवममेता अमः दसम्मादिद्विरासी होदि। ण चेद, एदेहि पलिदोनममनहिरदि अतोष्ठदुत्तण कातणि देण सुचेण सह निरोहा । कथ पुण आवितयाए असरोज्जदिभागगुणगारस्म निद्री ! ब्चेद्- सम्मामिच्छादिद्विअद्धादो तप्पाओग्गअमरोज्जगुणद्वाए मचिदो अमज्दममा द्विरासी घेत्तन्त्रो, एदिस्मे अद्वाए मम्मामिन्छादिहिउनक्त्रमणकालादो असलेज्ज्युक वक्कमणकालुवलमा । एत्य सचिद्-असजदसम्मादिद्विरासीए वि आवित्याए अमेस बदिभागेण गुणिदमेचो होदि । अध्या दोण्ह उपक्कमणकाला बदि वि सरिता होति व तो नि सम्मामिच्छादिद्वीहिंतो अमजदसम्मादिद्वी आग्रियाए सक्षेज्जभागगुणा। दो ? सम्मामिच्छच पडियज्जमाणरामीदो सम्मच पडियज्जमाणरामिस्म आविष्णर (संखेज्जदिभागगुणचादो **।** मिच्छादिद्री अणंतग्रणा ।। १४ ॥ उसका स्पर्धकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्यन्दिष्ट आदि जायाँकी माण क्तर्मुद्भतकालसे पत्योपम अपहत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके स्त्रसे जाता जाता कि पत्योपनको अन्तमुद्भतसे खडित करने पर एक सडममाण सम्यग्मिष्यादि हा र पुनः इस राशिको पत्योपमक असंख्यातव भागस गुणित करने पर असंख्यात पत्मी मममाण अस्तवतसम्यग्रहिराति होती है। परत यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'हन गुन स्थानपती बीपोंकी अपेक्षा अ तमुद्धतंकालसं पत्योपम अपद्धतं होता है 'इस सूत्रक साथ ह्योंच दयनका विरोध भाता है। ग्रम-पिर भावलारे असंख्यातवें भागक्त गुणकारकी सिद्धि देस हाती है! समाधान--सम्यग्मिष्याद्यश्चि कालसे उसके योग्य असक्यातगुणित बानम स्रवित अस्रयतसम्यग्दप्रि राशि प्रहण करना चाहिये, फ्याँकि, इस कालका सम्यामस्या हार्ष्टक उपश्रमणकालस असस्यातगुणा उपश्रमणकाल पाया जाता है। यहां पर साव ! भस्यत्रसम्यन्द्रश्चित्रां भी भाग्लाहे अस्त्यात्वे भागसे गुणितमात्र है। अप्रम कार्बोक्ष उपरामणकात्र ययापि सहदा हात है, ता भी सम्यागिमध्याहरियास अमयतमान हाँद्र आप भापराह संस्थात नागगुणित हैं, क्योंकि, सम्यमिष्यात्यका बात हानरजी र्याग्रस सम्यक्त्यदा बाज हानवा य राशि भावयोर असम्यातवे भागगुणित 📢 जनयतनम्यन्द्रश्यिम् मिथ्याद्रश्यि जीव जनन्तुगुणित 🕻 ॥ १४॥ 1 C-C" ( (41 ) 7 (1) ६ बन्दर र २ ज्यादना १५ पार १ ३ विभागक्षराज्ञला । त क्षित्र ४ ८ व ४ वर्षतः वा सी पार ।

1,4,

मिद्दाहे असबद

अस्त

मतियः

मचत्रात्स् गुणहि ह

रात्र'वह सन्दर्भि

11

क्षाडी हो ब्रह्महरू

Bliff' Bliff

दुरो ! मिच्छादिद्वीजमाणतियादो । को गुजगारो ! अभवसिद्विवृद्धि अणतगुणो, निद्वेहि वि अणतगुणो, अणताणि सन्ववीदरानिषटनवग्गम्लाणि । को पडिभागो ! असबदसम्मादिद्वी पडिभागो ।

असजदमम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १५ ॥ सञ्दानञ्दादिद्वाणपिदश्रह अगञ्दनम्मादिद्विद्वाण्वयण । उविध्वनमाणराति-अप्रेस्स्य नप्यत्योपयण । सेतनम्मादिद्विद्योजसेदद्वमुनमसम्मादिद्विदयण ।

स्तइयसम्मादिद्री असखेज्जगुणा ॥ १६ ॥

उपनमनम्मवार्ते राह्यगम्मवम्हदुष्टिह, दस्तपमीहणीयक्खण्ण उबस्सेण छम्मास मत्तरिय उन्हरसंण अहुचानहमेषाम चेश उपप्रज्ञमाणवारी । सहयसम्मवारी उत्रसम सम्मवनहतुर्टिह, मचर्तारिद्याणि अंतरिय एगमनप्ण गिरुहोनम्स असीवज्विसाम् गर्वज्ञीवसु तदुष्पविद्यापाटी । तदे सदस्यममादिद्वीहिं वा स्वसमसम्मादिद्वीहिं असोवज्ञ-गुण्विह दोहरुमीवि ! नवमेस्, विद्वा नयस्यसमादिवाहिं सहस्य-

क्योंकि, मिध्याद्योग्र अनन्त हाते हैं।

्राहा—गुषकार क्या है <sup>ह</sup>

समाधान — अभव्यसिद्धांसे अनन्तगुणा और सिद्धांसे भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सम्यूण जायराशिक अनन्त प्रथम वर्गमुल्यमाण है।

श्चरा-मतिभाग प्या है !

समाधान--असयतसम्यग्दाप्टि राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

अमयत्तमम्यादृष्टि गुणस्यानमें उपश्चमसम्यादृष्टि जीव सबसे पम है ॥ १५ ॥ स्रयतास्यत भादि गुणस्थानोंका निषेध करनेके लिये स्वमें 'भस्यतसम्यादृष्टि

स्वतायवत भार्द गुणस्थानाका निषये करनक लिए यूथमें अस्यवसम्बन्धार्थ स्थान 'यह पचन दिया है। आगे वही जानयाली राशियोंकी अपेक्षा 'सचेसे कमे 'यह पचन दिया है। श्रेप सम्यन्धीप्रयोक्त प्रतिक्थ करनेके लिये 'उपशाससम्बन्धीर्थ 'यह यचन दिया है।

असयतसम्पर्दाष्टे गुणस्यानमें उपग्रमसम्पर्दाष्टेपोसे घाषिकसम्पर्दाष्टे जीव असल्यातगणित है ॥ १६ ॥

पुशा—उपरामसम्पन्यसे सापिक संप्रपत्य भतितुक्य है, क्योंकि, दर्शन माहनीयके स्प्रकारा उत्तर प्रकार सार्वक अत्यवस्य प्रिक्त अपिक अधिक प्रकार उत्तर प्रकार सार्वक अत्यवस्य क्या माहनीयके स्प्रकार प्रकार कार्व कि विद्युक्त है, क्योंकि, सात राव दिनके भवराज्ये एक समयम प्रमोपक सम्यवस्य भागप्रतित वीचाँकि प्रवासन्यक्षको उत्यासन स्पर्य आती है। इसक्षिय सार्विक सम्यवस्य अधिक स्वासन्यक्षको उत्यासन स्पर्य आती है। इसक्षिय सार्विक सम्यवस्य स्थापिक सम्यवस्य सम्यवस्य स्थापिक सम्यवस्य समिति सम्यवस्य स्थापिक समिति समित

सुमाधान-यह बहना सत्य है, विन्तु सचयकालके माहातम्यसे उपरामसम्य

ता है ?

2 1 <sub>गाउँद्वि</sub>णो असरोज्नगुणा जादा । त नहा~ उपमममम्मचद्वा उक्कस्मिया विश्वा

तमेचा चेय। राइयसम्मचढा पुण जहािणया तामुद्रूच, उपमाम्मया राषुत्रकाहि महियतेचीसमागरोपममेचा । तस्य मन्त्रिमदालो टिपद्वपलिदोपममेना । ण्य

मुहुत्तमतरिय सरोज्जातरकमणसमण्यु घेष्पमाणसु पिठडाँ प्रमस्य जनसम्बद्धिगा वस्क्रमणशास्त्रो सन्भद्र । एदेण शास्त्रेण मचित्रतीया वि परित्रोयमम्म अमस्यत्रीर मित्ता होत्ण आविष्याण अमरोज्ञिनागमेतुरस्यमणरारेण समय पिट उरस्स दोवमस्स े असंदेजनिभागमेत्तर्नावेण मचिद्रउपममम्मान्द्रिहिता अमनेवनगुण

। ण सेमित्रियप्पा सभवति, ताणममयवनगुणमुत्तण मह विगेहा ।

एत्य चोदओ भणदि- आपितयाए अमन्देज्जदिभागमेचतरेण मद्यमम्मार्टिंडीष म्मे जह सच्जो कीरदि परेताणुमारिणिग्गमादौ मणुमेस्सु असंदेज्जा सहसममा हुणो पार्नेति । अह सरोज्जानिलयतेश हिडमचओ नीरिन, तो मसन्नाविल्याहि

दोरमे खिंडेदे एयक्खडमेचा खदयसम्मादिद्विणो पार्नेति । ण च एरा, आर्राह्याण

रोज्जदिभागमेत्तभागहारन्स्रगमादो । तदो दोहि नि पर्यारहि दोमो चेय दुस्हार ष्ट्यॉस शायिकसम्यन्दप्रि असरयातगुणित हो जाते हैं। वह इस प्रकार है- उपराम

पक्तवका उत्रुष्ट काल भी अतर्मुहृतमात्र ही है। परन्तु क्षायिकसम्यक्तारा विषय ठ अन्तमुद्धत है और उत्छए काल दे। पूचकोटिस अधिक तताम सागरोपमप्रमाण है। में म यम काल डेड पल्योपमप्रमाण है। यहा पर अन्तमुद्भतकालको अन्तरित <sup>करके</sup>

क्रमणके संख्यात समयोंके प्रहण करने पर पत्योपमके असंख्यातचे भागमात्र उप णकाल माप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा सचित हुए जीव पर्योपमक ाख्यातर्वे भागमात्र हो क्रके भी आवर्टाके असख्यात्वे भागमात्र उपनमणकारक

त प्रत्येक समयमें प्राप्त होनवाले पस्योपमके असंख्यातवें भागमात्र जावाँस सर्वित उपशमसम्यन्दिष्योंकी अपेक्षा असच्यातगुणित होते है। यहा शेप विकल्प समय हिं, क्योंकि, उन विकल्पींमा असयतसम्यग्हिए गुणस्मानमें 'उपश्मसम्यग्हिण्यास

यिकसम्यन्द्दष्टि असप्यातगुणित हु ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है ।

ग्रका़—यहा पर शकावार वहता हे कि आवर्टीके असप्यातवें नागमार्थ तरसे क्षायिमसम्यग्दिथाँमा सौधम स्वगम यदि सचय मिया जाता है ता प्रवदीके ख़ार निगम होनेसे अयात् आयने अनुसार व्यय होनेसे मनुष्योम असय्यात क्षा<sup>विक</sup> यादृष्टि जीव माप्त होते हैं। और यदि सख्यात आर्यालयोंने अन्तरालसे स्थिति वय करत है ते। सरपात आवित्योंसे पत्योपमके खडित करने पर एक खड़माडू यिक्सम्यन्द्रष्टि मात्र होत हैं। परतु ऐसा है नहीं, फ्योंकि, आयिल्के असम्यात्र्ये गमात्र भागहार स्वीकार किया गया है। इसलिए दोनों प्रकारोंसे भी दोष हो प्राप्त

नि 🤊 मागहा क्रमा **डिगाँ**ड <sup>D></sup>प व

١, ८,

एवं मन विण वि

हैं, वा रू वमाणसारि **स्मण**गल साउप या

लाका ह

षाग्त नहीं <sup>मनण्</sup>यामें अर

मागहार हान

ব্যা व्याच्यानकः याक समावास

हारक समह गर निमित्तक

बरमणनमया ल्ब्सिन, ना दिवद्वपालेखेरमन्भनर कि लभामा नि पमाणे <sup>भरा</sup>कारस्य श्रमाम उरलमादा । त नहा— अङ्कतमयम्भहियछम्मातम्भतरः हि जाक जाराहिताए उत्तरमध्यक्ताल ल्ब्मीदे। विस्म महाज्वनीयहि गुणि विषाहि ओर्रोहृदयिन्त्रियमचा सङ्घनम्मादिहिणा स्टमित्। तण आरक्ति ज्बदिभागो भागहारा नि व घनन्ते । उत्तरमणवर आसंविद्याण असर्वेजन ण्ड् व पडादि वि वामर्राण्डन, मणुसम् सदयसम्मादिङ्कीण असरेजनावाम्(श्वन एड मन गामणारीयममगढन्त्रायलियाहि भागहारण होदच १ व एस दोसो, इ

ण जण्यनिमाहरियाण वस्ताणण निरुद्ध ति एदस्स उच्छाणसः जमहत्त, सु अभिरुद्धस्य अभद्द्वभिराहादा । एदिहं पिट्रासममहितदे अवायुद्धचण मार्टणाचे िष निराहा, तस्म उत्तयारणिनधणनारो । समाधान--यह योद्र तथ नहीं है क्योंकि, गायिमसम्परहरियोंके क त्रामक लिख परमापमका संस्थात भाषितमात्र भागद्वार युनिसे मान्त हो जाता ात्म । प्रचारमम् । प्रचार मात्रकं भीतरं यदि संस्थातं उपम स्थातं । जाता जात- आउ समय अधिक छेद मात्रकं भीतरं यदि संस्थातं उपम मणके समय मात्र ह हैं, ता इंद्र पट्यापमक भीवर रिनान समय मान्त होंगे ! इस मनार नेपालिक रुते हैं

है। ता ३० वर्षांच्या के सावर (१०११ समय भाग होगा। इस मयार बराग्वाक वरण प्र समाणसाहित कुरस्तिम स्थापर १९११ समय सार्व होगा । इस मयार बराग्वाक वरण प्र नमण्याच्या । प्राप्त होता है। उस संस्थात जायांस गुणित वर यन पर पत्यापमा संस्थात न भवशर भाग हैत रहे तो रुप्त अव उत्तन सावित्रसम्बद्धिः तीव भाज स्वत्रसम्बद्धिः वीव भाज हात है। वाधार थात्र। वार्य प्रदेश वर्षः अस्त्र वार्षः वर्षः भागः सम्बर्धः स्टब्स् वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः व उपद्रमणकाञ्चा अन्तर भाउलीमा असच्यातचा भाग होत् पर उपयुक्त व्याख्यात

पदित नहीं होता ह एसी आगम भी नहीं करना चाहिए पर्योकि एसा मानन पर ीरा –पदि पमा हुना मासार्वनसम्पादींप गरिव असस्पात आवरिया

ममाधान-पह कार दा १ नहां क्यांकि यह रूप ही है।

तम यह व्याच्यान अय अचार्योव याच्यानम विग्त ह स्मान्य स्म पानर भाउता ( अपूर्ण समतता ) भी नहा ह पर्योप हम पाच्यानमा सूचक वीनः १४८०। ( अवीन १४४००। ) मा महा ह १४४१२ ६७ पारचानव। १५४६ विराध नहा ह स्यान्य उसर अभद्रनीय माननम निर्माप नीमा है। जिस्तीन प्राणको नामा अन्तमुहर्गकोत्रम प्रत्याच्या अवहत होता हु हैसे देखानुवास विराध महा है हैसे देखानुवास उपन माथ भी उन व्याच्यानमा विराध नहा नाता है क्योंकि वह स्व उप

वेदगसम्मादिद्वी असरोज्जगुणा ॥ १७ ॥

कुदो १ दमणमाहणीयक्खएणुप्पष्णराइयमम्मत्तादो खओवसमियवेदगमम्मत्तल सुद्ध सुरुहत्तुनरुभा। को गुणगारो १ जानिरुपाए अमक्षेज्वदिभागो। इदो १ बोषमाहम्म

असजदसम्मादिद्विभागहारस्स आवितयाए अमरोज्जदिभागपमाणनादो ।

सजदासजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी॥ १८॥ दुदो १ अणुव्ययसहिदयास्यमस्मादिद्वीणमहदुल्लभत्तादा । ण च तिरिस्मा

खइयसम्मर्त्तेण सह सजमामजमो लब्मदि, तत्य दसणमोहणीयक्खवणाभावा। त वि इस णव्यदे ? 'णियमा मणुमगदीए ' इदि मुत्तादों । जे वि पुच्य वद्धतिरिक्खाउत्रा मनुना विरिक्खेस खर्यमम्मचेणुप्पज्जवि, वेसिं ण सजमासजमाँ अत्यि, भोगभूमि मान् अप्णत्रुप्पत्तीए असमगादो । तेण राइयसम्मादिष्टिणो सजदासनदा सर्वेज्ञा 🔫

अमयतमम्यग्दिष्टे गुणस्थानमें क्षायिक्तमम्यग्दिष्टयोमे वेदवमम्यग्दिः की असख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥

क्योंकि, दशनमोहनीय कमके शयसे उत्पन्न हुए शायिकसम्यक्त्वकी अपण शायापश्मिक पेर्कसम्यक्तारा पाना अति सुलभ है।

द्यहा-गुणकार क्या है ?

समापान—आयर्टाका असख्यातया भाग गुणकार है, क्योंकि, माझल्व<sup>व</sup> सीधमस्यगढ सनयतसम्यन्द्रष्टि देवाँका भागहार आवलके असंख्यातव भागवार हाता है।

संवतार्संपत गुणन्यानमें दाविक्रमम्यन्दृष्टि जीव सरमे कम हैं॥ १८॥ क्योंकि, अणुजनमहित शायिकसम्यन्द्रश्योंका हाना अत्य त रूपन है। क्य तिर्येचींने शायिकसम्यक्तरक साथ सयमासयम पाया नहीं जाता है, क्याँकि, रिर्वेबर्व दश्यनगहनायक्रमका क्षप्रणाका अमात्र है।

'राध-पद रूम जाना जाता है ?

मनापान—'दशनमोहनायका क्षपण करनपाल जीव नियमस माप्यामा राव हैं ' इस स्वस जाना जाता है।

तथा जि.होन पहर तथेचापुका वध कर रिया है यस जा भा मनुष्य धर्मार सम्यक्तक साथ निर्वेचीन न्त्राय होत है उनक्ष संयमासयम नहीं हाता है। ब्राह्म नामन्तिका छात्रकर न्यकी अन्यत्र न्याति अस्यत्र है। इसलिय शायद्वसम्बद्धाः स्यतास्यत बाद सच्यात हो हात हैं, क्योंकि, स्यमाश्यमक साथ शावहस्त्रहर

१ दन्यनाहरूकाम्प्रदेशा करन् नव रा द्वाणयमा मणुसार्गाद विकास ४ व हन वर्ग

SERVEL SPECIUL 1

मणुसपज्जेच मोन्ण अष्णत्याभाग । अदो चेय भणिस्ममाणावसेज्जसतीहितो धोचा । उवसमसम्मादिद्री असस्वेज्जगुणा ॥ १९ ॥

षो गुणगारो १ पिठदोवमस्म अमंखेज्बदिभागा, असखज्बाि पिठदोवमपदम-वम्ममूर्णाण। वो पिडभागो १ खद्यसम्मादिद्वस्वद्राधबद्रमेतसखज्जन्यपिडभागो। इदा १ असंखेज्बारिक्यादि पिठदोरोने खडिदे तत्य एयखडमेताणमुख्यमक्षम्मचेण सद्द सबद्ग-सबदाणमुख्यमा।

वेदगसम्मादिट्टी असस्वेज्जगुणा ॥ २० ॥

को गुजपारो १ आरित्याए असंबेज्बिरभागो । एमो उत्तमप्रमारिद्विडकम्म-सचपारो बेदासम्मादिद्विडकस्मान्यसम् सातरस्य गुजपारो, अध्यदा पुण पतिदो यमस्य अससेज्बद्धिमानो गुणपारो, उत्तमसम्मादिद्विरावस्य सातरम्य क्रया एप जीवस्य वि उवस्मा । वेदासम्मादिद्विरायी पुण मञ्चवाल पील्दाबसस्य असंबेज्बदि भागमेचो चेप, णिरतस्य समाणायन्यस्य अध्यक्षविद्याता ।

पयाप्त मतुष्योंका छाड्डकर कृषयी गतिमें नहीं पाया जाता है। भार इसीविय संचना स्वयत शायिकसम्यादिष्ट भागे कही जानेवाटी भसक्यात राशियोंस कम हात हैं।

संपतास्यत गुणसानमें धापिक्यम्पग्दष्टियोत उपञ्चमसम्पग्दष्टि सपतास्यत्व असरमातगणित हैं।। १९॥

गुणकार क्या है! वस्त्रापमका असल्यातमां आग गुणकार है, जा वस्त्रापमक असल्यातमां आग गुणकार है। प्रतिभाग क्या है! साविकत्तम्य स्वाधकारं भी जितनी सक्या है ततमाण सल्यातक्य प्रतिभाग ह, क्योंकि, असल्यात आर्थावचित्र स्वाधकार क्योंकि, असल्यात आर्थावचित्र स्वाधकार क्योंकि क्या क्या क्या स्वाधकार स्वाधकार स्वाधकार क्या स्वयं स्वाधकार क्या स्वयं स्वयं

स्यतासयत गुणस्यानमें उपश्चनसम्यग्द्रष्टियोंने वेदक्रमम्यग्द्रष्टि अस्यात्रशुचित्र हि ॥ २० ॥

गुजनार क्या है ? आप रोना अस्तरपातमां आग गुजनार है। उपरायसनगराष्ट्र योंक उन्हर्ण सक्यर वेद्यनगरमारियोंक उन्हर्ण सात्तर सक्वचक पट गुजनार है। अस्त्रपा पत्यापमना अस्त्रपातयां भाग गुजनार होता है क्योंक उपरायसनगरादराज सात्तर है, हमत्त्रिय क्योंजन का कोचकी आ उपर्याप होता है। परतु वेद्यनगरादराज सीत स्वचान पत्यापमन अस्त्रपातवें आगानाव ही। हतते हैं क्योंक। उन्हर्ण प्राप्त आप आर व्याप समात है। आर जा अन्तरनाहत है। उसको अन्यवर्ण मानवने (स्पर्य आत है।

पमचारमचमजदद्वागे सञ्जलोवा उवमममममारिई। ॥ २६॥ इते ! जनपुरुवद्भाववारी, उपनम्मनेता सर् पाण्य नव्य प्रशत्र ठबबर छंगे व ।

सङ्ग्यम्मादिदी सस्रेज्यगणा ॥ २२ ॥

बंग्युदुर्वेतः मानिर्व्यममयम्मारिद्वात्योः देपूणपुन्नक्रोद्वीमन्दिर्णस्थान रिक्ष नवक त्वन सहि है हिलास । को गुणगती है मसेरवा ममया।

देदगनम्मादिद्वी सरेक्जगुणा ॥ २३ ॥

इन्हर्भ शहर हो संचार क्षेत्रस्य सम्भवस्य पाण्य सवसः। अस्युवस्याः 4 7"37 4"4"" }

द्र रिन्नु विजयस्य ॥ २४ ॥

रशः प्रकारम्बरम् । वस्तन समूद्रव्यक्तिः, तदानिषु उम्पन्नवः कद्र अनुष्के १ के के १ - १८४ तथा प्रथम स्थापनाविश्वी । सद्यम्पनाविश्वी मध्यत्रिष्

1 1 1

कः कं रक्षतः ६४ तस्ययस्यापुर्वात्रं स्वत्यप्रदेशं द्वातः सम्मण्डानायः हे वर्ष काम्य ५० के व्यवसंघर न कर्तु इत्या स्था वद्या मान बाहरा है। Berre bitter better eretter ber ber ber

fire ではます まつき りょうまは ももほ war to a district the state of म रक्ष र क्षर र के के के कालार सक्ष वसारश्वीत र बात है के है जिस है औ

& want but the true to the fact to ers of aroundsor wound blished the french

we some for each of the contract for

ें नमर के अने के दें जो के इनके दिवसानों के इकार एका है

which \$ - 4 th a company of a company of the state of

कारण, दच्याहियचादो । वेदगनमादिद्वी णारिय, तेण नह उनसमनदीआरोहणामाता । उनगदनगएस मम्मचप्पादृता रिण्ण पस्तिद १ ण एम दोगो, तिसु अद्वासु सम्मच-प्यादृतो जनगदे तत्र ति तदनगमादो । सुह गहणङ्क चदुगु उनसमाण्यु वि' हिस्स्य पस्तिद १ण, 'एराजोगिणिहिङ्काणमेगदेशो णाणुमञ्जदि' वि णायाना उनीर चटुण्हमणुजिस पमगा'। होदु ने ण, पदिजोगीण चटुण्हमुजाममाणमात्राचा

सव्यत्योवा उवसमा ॥ २५ ॥

कुदो १ धोरापुपदेसादो<sup>५</sup> सर्रालदसन्यस्त<sup>५</sup> वि यारचस्य णायसिद्धचादा ।

क्षायिक सम्यन्दिष्ट जीय सम्यातगुणित हैं, स्पॉदिन, क्षायिक सम्यन्दिष्ट्याँचा यहां द्रस्पनमान्त्र अधिक पाया जाता है । उपरामभ्रेणीम येदक सम्यन्दिष्ट जीय नहीं पाय जात हैं, क्योंकि, येदक सम्यन्द्यक साथ उपरामभ्रेणीक आराहणको अभाव है।

श्चना---वपशान्तवपाय गुणस्थानवर्गी जीवोंमें सम्यक्तवका आपवदुत्य क्यों नहीं वहा !

समाधान-च्यह बार दाप नहीं, प्योंबि, तीनी उपसामन गुणस्थानोंमें साम्य परवना भराबहुत्व मात हा जान पर उपसाम्तवपाय गुणस्थानमें भी उसका क्षान हो जाता है।

श्वा—सुख अधान् सुयमतापूष्य झान हानव निष 'चार्च उपनामक गुक स्थानोंमें 'वस्स सुबमें पूर्वो नहीं वहा !

ममाधान---नहीं, पर्योशिः, 'जिनवा निर्देश पव समागक द्वारा (वया जाता है उत्तर पद देशको अञुग्रीच नहीं हाती है' इस ग्यायक अनुभार आग वह जानवाज सुजॉर्मे चारों गुणस्थानींवी अनुपृत्तिका प्रसन् प्राप्त हाना।

ग्राना-पहि भाग चारी उपशामवाँकी अनुवृत्तिका प्रथम भागा है, ता आब हा क्या दोच है !

समाधान—नहीं, क्योंकि, वार्से उपनामकाक प्रतियानयाँका सभाव है। स्थान् जिस मकार अपूर्वकरण आदि तीन गुलसानोंक भीतर उपसामक भार उनक प्रान्तानी स्पन्न वार्य जान हैं, उसी प्रकार सीच उपसामक अधान् स्यार्टने गुलस्थानमें उपसामकाक प्रतिवासी स्पन्न मही पाय जात हैं।

अपूरवरण आदि शीन गुणस्थानोमें उपग्रामक और सबसे हमा ६ ॥ ६५ ॥ क्योंहि, भरूर भाषका उपहरा हानक स्वीवत हानपाठी स्वास्ट स्ताहरूका भरान् इस हाना स्वापतिञ्ज ६ ॥

र प्राप्त करण प्रति हो हो हो है। असे विकास कर है का स्थापन है। इस्सा

## स्रवा ससेज्जगुणा ॥ २६ ॥

दुरो १ ससेज्ज्जाणायाते सचउन्तमा । उनमम-स्वगाणमेदमणात्रुग प्रम् पह्निद्मिदि एत्य ण पह्निद्वः १ ण, पुज्जमुनमामा-स्वनगरमेसगाणमणात्रुग्रह्मकातः। तदो चेन सचयप्पानहुगिमदीए होदीदि चे सच्च होदि, जुनीदो । जुनिगरे अन् उपस्तान्युग्गहहुमेदमप्पानहुअ पुणो नि पह्निद । स्वनगसेडीए सम्मचपानहुअ हिन्म पह्मिद १ ण, तिम सह्यगम्मच मोन्ण अण्णमम्मचाभागा । त हुरो णब्द १ सान्त उत्रसमन्वदग्गम्मादिद्विद्वादिपह्मपसुनाणुग्रह्मा । उत्रमम स्वा स्वा स्व सह्यगम्मवन्त्रम्मचन्त्रह्मसम्मचन्त्रहम्यसम्मचाणा वाच्या ण होति चि भणताणमभिष्याण्ण सर्यगम्मवन

अर्द्वेद्रण आदि तीन गुणन्यानर्रती उपद्मामरोंने तीनो गुणन्यानर्गी <sup>क्षाह</sup> जीह सम्ब्यातगुणित है ॥ २६॥

क्योंहि, सन्यातगुणित भागसे क्षप्रकारा सचय पाया जाता है।

ग्रह्म-ज्यामक भीर शपनीका यह भरपयनुत्व पहले कह आप है, हमीछ पहीं नहीं बहना चाहिए हैं

मुमारान — नहा, क्योंकि, पहले उपशामक और क्ष्यक आयोक प्रशासी <sup>आक्षी</sup> सराव**रूप वहा है**।

द्वस्र—ासान संप्रयक्षे अलावहृत्यको सिद्धि हो जायमी (फिर<sup>्डान शुप्र</sup> क्यों दश) रे

मनापान—यह सय ह कि युनिस भरायहूराकी सिद्धि हा सकती है। 18 रै आ छिप्य युन्धयहर्मे नियुण नहीं है, उनक अनुमहके लिये यह भरायहूर्य पुन औ स्टा है।

अग्र-अग्रह प्रणाने सम्बद्धारका बरवाहुरव प्रयो नहीं कहा !

स्वायन — नहीं, क्यों हे, भरहात्रणायाणी हे शायिकसम्बन्धका छाड़ हर औ सन्दरस्य नहीं राजा जाता है।

पद्म-पह ६न जाना जाता है रे

निवासन-क्योष, भ्यवभयोबार आंग्रीम स्थानमानगराय भर वर्ष एक राव माराव इस्य वार्य मन्ता भार भार वार्य एक क्यान मार्व वर्ष एक वर्षा गाँव मन १। स्थानमान भार भारत, य राजी गान क्रमा भारतमन्त्रक भार क्रिंग्डियन्तरक रहे वा रह नहीं हैं, यसा कान बरन गांत भागायोह सामान्य अप्पावहुवपस्वपाणि, पुष्वमपस्विद्खवगुवमामगमवयम्म अप्पावहुवपम्बपाणि वा हो वि मुत्ताणि वि पेत्रच्य ।

एव ओपपर प्रणा संनद्या।

आदेसेण गदियाशुवादेण णिरयगदीए णेरइएमु मञ्जत्याचा सासणसम्मादिद्यी ॥ २७ ॥

आर्रेमरयण आपपडिमहण्ठ । मेमममगणादिपहिमहहू गरियाणुरार्डपण्य । समगादेपडिमहणुरा जिरमगदिजिह्मा । ममगुणुराजपिटगरहा मामजीतमा । उत्तरि उच्चमाणगुणहाजद्वाहंतो सामजा दच्चमाणेण योदा अप्या तरि उत्तर हाहि ।

सम्मामिच्छादिङी सरोज्जग्रणा ॥ २८॥

दुरो १ सामणुजनवमणजालारा सम्माभि छार्गिद्वजनकमणकारम्स सम्बद्ध गुणस्म उजलमा । वो गुणमाग १ सम्बद्धसम्मयः । हिद्दमगर्भिणा उद्यक्षिमगर्भिकः सम्ब

य हानों गुत्र शायिवसायक्तयक भागबहुत्वक प्रद्रपक है, तथा पहुत्र नहीं प्रदेशक हिन्द गय शुपक भीर उपशामकसम्बन्धी श्रवयक भागबहुत्वक प्रदेशक हैं देशा अर्थ प्रदेश करना चाहिए।

्रस मकार भाषप्रकृषणा समाप्त हुई ।

आदरात्री अवेधाः गतिमार्गणाके अनुवादम नरवर्गातमे नागहरात्रे सामादन-मम्बन्दछि और सबसे राम है ॥ २७॥

पदमें भाइना ' यह प्रथम भाषाना मतिया सनक जिय है। एक माधना भाइक मतिया हरना जिए ' गितमाधेयाक अध्यादस' यह पश्च कर है। एक गायोक माधिक मतियाद जिया । एक गुक्साना माधिक मतियाद जिया । एक गुक्साना माधिक मतियाद जिया। एक गुक्साना माधिक मतियाद जिया। एक गुक्साना माधिक मा

नारश्चिमें मासादनमध्यपदियोन सम्योगध्याददि श्रीव संस्थानदृष्टित है।। २८ ॥

क्योंकि सासाहनसम्पादिष्याक उपक्रमणकालस सम्पामभ्यादाहदाका वक् क्रमणकाल सम्बाग्नाचा पाया जाता है। गुणकार क्या है " सम्पान समय गुणकार है। अधरतनपादाका उपरिमाशियाम आया इन पर गुणकारका प्रसाव भागा है। अध्यतन

हिंदे गुणगारा आगच्छदि । को हेट्टिमरामी ? जो धोतो । जो पुण वहु सो उत्तरिकाली एदमरवपद बहारमर सच्नत्य वचन्त्र ।

असजदसम्मादिद्यी असखेज्जगुणा' ॥ २९ ॥

कृदो ? सम्मानिच्छादिद्विडवनकमणकालादो अमबद्यममादिद्विडवनकमणकालादो अमबद्यममादिद्विडवनकमणकालादो अस्वस्थान प्रदेशक असंस्वेडवागुणस्य समग्रतलमा, सम्मानिच्छन परिवरवनमाणवीर्विहतो सम्मन परिवरव माजवीराजनसम्बेडवागुणचादो गा। को गुणगारो शास्त्रिक्या ।

क्ये गुरागारी । अमरोज्जाओं मेडीओं पदरस्म अमंग्रेजदिभागे।। तानि महान

मिच्छादिद्वी असस्वेन्जगुणा ॥ ३०॥

विक्तनस्यो अगुनस्य अन्तर्भविद्यायो, अम्तरेकाणि अगुक्तम्ममूलाणि विदेवायः मृत्रम्य अम्तर्भवन्यनाम्माणि । त ज्ञा- अम्बद्धम्मादिद्वीदि ध्रीअगुत्रविदिवायम् गृद्धम् तत्र स्रिअन्तर्भविद्यायम् गृद्धम् तत्र स्रिअन्तर्भवे भागे दिदे लद्भमृतस्य अम्तरेकाणि अग्रिकाणि अ

इस्ट्रस्ताम दे। यद्र भगगद्र यथायगर स्थय वह्ना चाहिए। सर्ग्रहरोने महाविष्ट्यारिष्ट्रयामे अमयनसम्बद्धि अमस्यातगुणिन हैं॥२९॥ १ १८ इ. सम्यान्यव्यादिष्टामें इ. उपत्रमणका २०१ समयनसम्बद्धियों हा उपहर्णक

कात स्मध्या गुजा वाता जाता है। बयात स्मानिक स्मानिक प्राप्ता प्राप्ता प्राप्त प्राप्ता प्राप्त का वात जी श्राप सन्दर्भकार ज्ञान दान गाउँ और समस्यातगुणित दात है। गुणहार क्या है। सन्दर्भका स्मध्यात्वा साम गुणहार है। अवस्तरात्तिक प्राप्तातिका सामार्ग

बर्ग्ड दुवहर । धर्ड हर जना जीतर । च .हि. वे अन्यत्तमध्यरणियोन विध्यारीष्ट्र तीर अमस्यातवाणित हैं ॥१०॥ द्वाहर क्या है । बन्यतम नगरीवयो गुणहार है, स स्वयावयो स्वतस्य क्रम्यत्व है । यह स्वयाव है। यह स्वयावया ही विद्यास की बतु रह आवस्वतर वर्ष स्वरूप है। एक हर यहार स्वयाव स्वरूप

क्ष्यान है। हिन्द हो बनान नेगुर है हिनाय सम्मूर्य वन्नवार है माममान बन्धन है इन्ज हनेन्द्र है रह हम बहार है- वन्नयनसम्बद्धि होई बनायन स्टब्स्ट्र होत्री बन्द्र हो गुप्त हर्ष हो राज्य बाद, उनय स्थानरह जात हैन पर बनुहर्स क्ष्यान हो सन्त रुज्य बन्धे हैं।

द्वा-न्युटक वसकान साम् मूलकारस्थास्य १, यह ६४ वर्ग

ह - इंडि.सि.च.च्यानसम्बद्धाः इ.सामस्य स्टब्स्ट व्यक्तिः वर्षेत्रः



मुणद्दीणओषसंद्रपसम्मादिद्दीण अमेराज्यदिमागमेत्रादा । ण गामपुषत्तरसुत्त्व नर् निरोहो, सोहम्मीसाणकप्य मोत्तृण अष्णत्य द्विद्रपद्रयसम्मादिद्दीण गामपुप्रत्तरस्पतिउडत् बाह्गो गहणादा । त तहा घेप्पदि ति दुदा णव्यदे १ ओपुग्ममसमार्गिई।विज ओषस्वह्रयसम्मादिद्वी असंरोजनसुणा ति अप्पानदु-सन्तादो ।

## वेदगसम्मादिट्टी असखेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

हुदो ? राइयसम्मनादो राजोवसमियस्म नेदगसम्मनस्स सुरुहनुवरुमा । क्र गुणनातो ? आनलियाए असरोज्जदिमागो । क्रयमद णव्यदे ? आइरियपसम्बर् वदसादो ।

एव पढमाए पुढवीए जेरइया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णणेरहपाणमप्पान्तु अपरुनिद, तहा पढमपुदवीणेरहपाणमप्पान्तु अपरु वेदन्त्र, ओषणेरहपायप्पान्तु आलामदो पढमपुदनीणेरहपाणमप्पान्तु आलामदो पढमपुदनीणेरहपाणमप्पान्तु आलामसा अन्यस्या अन्यस्य अन्यस्य अन्यस्य क्षाय अस्यस्य अन्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्य स्यस्

स्थित क्षायिकसम्बादिएयोके अन्तरमें कहे गय वर्षप्रयक्तवके ' पृथनत्व' द्वावहों गुज याची प्रहण किया गया है। याम्—यहा पर पृथक्तवका अर्थ वेपुस्थवाची प्रहण किया गया है, वह केह

ज्ञाना जाता है ? समाधान —'ओष उपराममध्यग्दर्धियोंसे ओष शायिकसम्यग्दर्धि जा<sup>ब अस</sup>

क्यातगुणित हैं ' इस अस्पाहुत्यके भितपादक सुत्रसे जाना जाता है।

नारित्योंने असपतसम्पर्राष्ट्रि गुणस्मानम क्षायिरमम्पर्राष्ट्रयोंसे वेदङ्गम्यार्थः असरयातगुणित हैं ॥ ३३ ॥

पर्योषि, शायिकसम्यक्त्यमी अपेक्षा शायोपद्यामिक वेदकसम्यक्त्यमी प्रार्थि मुख्य है। गुणकार क्या है? आवलोका असक्यातचा माग गुणकार है।

र्शना—यह पेसे जाना जाता है ? समाधान—शाचाय परम्पराने आये हुए उपदेशके द्वारा जाता जाता है।

रेषी प्रधार प्रथम प्रियोमें नारिनयोहा जलपहुत्त है ॥ २४ ॥ निन प्रकार सामान्य नारिकयोहा अस्परहृत कहा है, उसी प्रकार वह<sup>ती</sup> हुवे योक नारिकयोका अस्परहृत कहना चाहिय, प्रयोकि, सामान्य नारिकयोह अस्परहुत्क स्वार

कपनन पद्दा पृथियक नार्यक्षण अस्पवतुत्यके कथनमें कार भद्द नहीं है। अ १ दुरुवा बहुवार । क व पृथि

विदियादिछण्ड पुढवीण सातणसम्मादिष्ट्रिणो बुद्धीए पुध पुध द्वविय सञ्वरयोवा वि उच । इरो । छण्डमप्पाबहुआणमयचित्रोहादो । सन्वहितो घोवा सन्वत्थोवा । आदि अतसु पेरहण्तु णिहिंद्वेतु सेसमन्त्रिमणेरह्या सच्चे विहिद्वा चये, जावसहच्चार-पष्पहाणुववनीदो । जावसहेष सचमपुढवीयाहयाष' मञ्जादचाए रविदाए', विदियपुदवी-णारपाणमादिचमाबादिद । आदी अठा च मञ्ज्ञेण निणा ण होति वि चदुण्ह पुढवी-णारपाण मन्त्रिमच पि जावसरेणेन परुविद। वदी पुष पुष पुरुवीणमुख्यारणा प कदा।

सम्मामिच्छादिद्री सस्रेज्जगुणा ॥ ३६ ॥

विदियपुदवीआदिसचमपुदवीपञ्जतसासणाणमुवरि पुघ पुघ छपुदवीनम्मामिन्छा-दिदिणो सखेन्यगुणा, साम्रणसम्मादिहिउवक्कमणकालादो सम्मामिच्छादिहिउवक्कमण-पयापाधिकनयका अवरम्यन करने पर कुछ विद्येषता है, सी जानकर कहना साहिए। (देखा भाग ३. पू १६२ इत्यादि।)

नारिक्योंने दुमरीसे लेकर सावशे पृथिबी तक सामादनसम्यग्दृष्टि जीव सबसे

कम हैं ॥ ३५ ॥

इसरीको बादि लेकर छहाँ पृथिवियोक सामादनसम्बन्दछियोंको बुद्धिके द्वारा पृथक् पृथक् स्थापित करके प्रत्येक सबसे कमें हैं, पैसा अथ कहा गया है, पर्योक्ति, प्रहों अस्पबहुत्वोंको एक माननेमें विरोध जाता है। सबसे थोडोंको सर्वस्तोक कहते हैं। आदिम और अन्तिम नारवियोंके निर्देश कर दन पर शेप मध्यम सभी नारकियोंका निर्देश हा ही जाता है, अन्यथा पायव शानुका उचारण नहीं यन सकता है। पायव शासके द्वारा सातवी पृथियोक नारिक्योंक मयादारूपस स्थापित किये जानेपर दसरी पृथियोक नारिक्योंक आदिपना अपन आप या जाता है। आदि आर सन्त मध्यक्त विमा नहीं हात है इसलिय चार पृथिवियोंक नार्शक्योंक मध्यमपना भी यायत शनक द्वारा ही ब्रह्मपिन कर दिया गया। इसी कारण पृथक पृथक रूपस पृथिवियाका नाम निर्देशपूर्वक उच्चारण नहीं किया गया है।

नारवियोंने दुनरीस तका साववा पृथिती तक मामादनमम्य दृष्टियोसे मम्य

ग्मिध्याद्दष्टि जीव भरत्यातगुणित है ॥ ३६ ॥

इसरी पृथिवीस लकर सातवी पृथिवी तक सामादनसम्बन्द्रियोंके उत्पर प्रथक गुधक छह पृथापयाँक सम्याग्निष्यार्शय नारकी सन्यानगुणित है क्याँकि सासादन सम्पर्शिणां उपत्रमणकालस सम्यग्निम्यार्शियोंका उपत्रमणकाल युक्तिस सस्यात-

र भा कम या *नरहवा हा* उपाठ । र पतिश्र टावदा इति पाठ । कालस्स जुत्तीए मधेज्जगुणजुनलभा । नो गुणगारो १ मगेजना समया।

असंजदसम्मादिट्टी असरोज्जगुणा ॥ ३७ ॥

कुदो १ छप्पुढिनिमम्मामिच्छाविद्विउनस्यमणकालैहितो उपपुढिविअसवरममा दिहिउनकमणनालाणमसरोजागुणचदमणाटो, एगममण्ण मम्मामिच्छचमुनऋगतजारीही एगसमएण वेदयसम्मत्तप्रायक्तमतजीवाणमसरोज्नगुणचाडो वा । हो गुणगास ? जा लियाए असरोज्जिदिभागो । स्प्रमेट णच्चदे ? ' एटेहि पलिटोपममपहिरिन अतामुद्रवन कारेणेचि' सुचादो । असयेप्जानिस्याहि अते।मुहुचच किण निरुद्धादि वि उच प ओघअसजदसम्माटिहिअवहारमाल मोत्तृण नेमगुणपडिवण्णाणमवहारमालस कव कारणोत्रयारेण अतोग्रहत्त्वसिद्वीदो ।

मिच्छादिट्टी असस्रेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

छण्ड पुढरीणमसजनसम्मादिहीहिंतो मेडीतारम-दसम अहम छह तह्य विद्विद<sup>्य</sup>

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? सच्यात समय गुणकार है। नारिक्योंमें दूसरीसे सावना पृथिनी तक सम्यन्मिय्यादृष्टियासे अमयतमध्यादा

जीन संख्यातमुणित है ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथितियाँसम्याधी सम्योग्मध्याद्दष्टियाँके उपत्रमणकार्णस अ पृथिवीगत् असयतसम्यन्दिष्याँ रा उपममणराज् अस्ययातगुणा द्वा जाता है। अधी पक समयके द्वारा सम्यामाध्यात्वको प्राप्त होनेवाल जीवाँका अपक्षा एक सम्ब हारा यदव सम्यक्त्यमे भाष्त होनेपाल जाप नमस्यातगुणित हाते है। गुणमार स्थाई आवर्रीका असस्यातचा भाग गुणकार है।

श्वरा—यह र्षेस जाना जाता है ?

समाधान--' इन चाउरादिएयाँके द्वारा अन्तमुद्धतकालसे पल्योपम अपद्वत हात्र

है, ' इस इव्यानुयागद्वारम सुत्रत जाना जाता है। ग्रेगा—श्रातमुद्धनका अथ असंख्यात आप्रतिया हेनेसे उसका अन्तमुद्धना

विराधका क्यों नहीं प्राप्त हाता है ?

समापान—नहा, क्योंकि, आवजसयतसम्बन्हीयु जावोंक अवहारकाण्या जा कर क्षत्र गुणस्थान प्रतिपद्म जागाँत अवहारकारका वायम कारणता उपचार कर रूवन बन्तमद्वतपना सिद्ध हा चाता है।

नागर्रेट्योंमें दुम्समे सार्त्या पृथियी तक अनयतमम्यम्बर्थियोंम मिध्यार्व द्वीव असम्यावगुणिव है ॥ ३८ ॥

द्वितायादि छहाँ पृथिरियाँक असयतसम्यन्द्रश्चियास जगधर्णक बारहर्ग, <sup>दृह्यक</sup>

र्टोनहिदगढीमेचछप्पुदनिमिच्छादिद्विणा अगरोजनगुणा हाँति। यो गुणगारो १ सेडीए अगरोजनदिभागा, अखरेज्ज्ञाणि नदीपदयारगम्ट्राणि । रो पडिमागो १ असरोज्ज्ञाणि रडीनासम दमम अद्वम छद्व-सदिय निदेयरगम्ट्राणि। उद्दे। असनदसम्मादिद्विससिया रणिदचादो ।

अनजदसम्मादिहिट्टाणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३९॥

सब्येहि उच्चमाणद्वाणेहिते त्योमा चि मध्यत्योमा । कुदो ! जावित्याए असस्रे त्यिशागमेचउम्बरमणस्रालेच मचिदचाना ।

### वेदगसम्मादिद्वी असरोज्जनुणा ॥ ४० ॥

ण्य पुरुष न तीहि पयोरीह मेचियमहोहि गुणयोर पहारेदच्यो । एत्य इस्परम्मान्हिणा प पहाँदरा, हेट्डिमङ्गुद्धवीतु तेतित्तररादाभारा, मणुमयह श्रुच्या एण य द्राजमोहणीयदाजामानारी च ।

गर्टरें, उटरें, तामर और रूनर वगस्रुन्स आजित जगधणात्रमाण छह पृथिवियोंके मध्यादिए नाररी अमध्यातगुजित हात है। गुजरार पया है! जगधणीरा असच्यातचा तम गुजरार ह, जा जगज्जार अमरयात त्राम यामूर्यमाण है। प्रतिमाग पया है! ताधणाह यारहुँवें, रावेंष, आर्ट्रें, उट्टें, तीसर आर दूसर असस्यात वगसूर्यमाण तिभाग है, क्योंनि, य सर अमयतस्यात्राहियातिस गुजित है।

नागंत्रयोंमें दिवीयादि छह श्रीयियोंके अक्षयवसम्पन्हिष्ट गुणस्थानमें उपग्रम स्पन्हिष्ट जीव सबसे रूम है ॥ १९ ॥

आग पह नानवारे स्थानीस उपश्चमसम्बन्धिय धार् हाते हैं, हसारिय व सव जार पहलात है, क्योरि, आरटीक असच्यातर्वे भाषमात्र उपत्रमणकारसे उनका स्वयं हाता है।

नारित्रयोंन दिवीयादि छइ प्रवितियोंके अस्यतमम्यग्रहि गुणस्थानमें उपग्रम-स्पारियोंन वेदरूगम्यरहिट जीर अमर यातगुणित हैं ॥ ४० ॥

यहा पर पहल्य समा सिवरस्तरण अभाव मापवे विभाव भदस्यरूप तीनों बारास गुणकारता प्ररूपण वरना चाहिए (दसा १ ५४९)। यहा क्षाविकसम्बर्धार्थ चित्र प्ररूपण नहीं निया है क्योंकि, नीचवी छह पृथिवर्षोमें साविकसम्बर्धार्थोची त्यांच नहीं हाती है और मनुष्यमतिका छाड्डर अन्य पतियोमें दशनमाहनीयची पणा नहीं हाती है।

तिरिक्स्नगदीए तिरिक्स-पचिंदियतिरिक्स-पचिंदियगन्त तिरिक्स-पचिदियजोणिणीसु सव्यत्योवा सजदासजदा'॥ ४१॥

पयदचउन्निहतिरिक्तेसु व देमव्यक्षणो व वेमि चेन मेसगुणहाणर्जनाहिन 🕶 वि चदुन्हमणाबहुनाण म्लपदमेदेण पमीद । क्रिमंह देमलहेणा थाता ।

सञ्जूबलमस्म सुदुल्टहचादी ।

सासणसम्मादिट्टी असखेज्जगुणा ॥ ४२ ॥

चउन्चिहतिरिक्खाण वे मामणमम्मादिद्विणो ते मम-मसमवगमवर्गीहता ३ चेत्रज्ञाना, मजमामञ्चानतमादी मामणगुणतमस्य मुल्हतुनतम्। स्र गुन्ना आवित्याए जनसंज्विदिमागो । त उथ णब्वेद १ जविमुहुचमुचादो, आसीरनसः गद्भद्भादी गा।

... सम्मामिच्छादिद्विणो सस्वेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

नियंचमानिमं नियंन, पचेन्द्रियानियंच, पचेन्द्रियपर्यात और पचेन्द्रियगानिनने तिषंत्र जीतीमें मयनामंपत सरमें उमें हैं॥ ४१॥

नहन चारों नकारोंक तियंचाम जो तियंच देशमती हैं, व भवन हा पर गुर रपानवर्ती आयास याहे हैं, इस प्रकार इसस चारों प्रकारक तिर्येगोंक भरारहार म्बप्द प्रकान दिया गया है।

वद्य-देशनती भरत क्यों होत हैं ?

ममापान- क्योंकि, सयमासयमकी प्राप्ति अतिकुल्म ह ।

उक्त चारों प्रद्धारक निर्वेचाम मयनामंचनोंने मामादनमम्बर्धार जीर प्रथमन ाचित्र है II हर II

धारों उद्दारह निर्पेचीने जो गामादनसम्बन्हिंद जीप हैं । प्रपन प्राप्त महार संदर्भात वसक्यात्रगुण्यत है क्योंकि स्वयमास्यमं यानिकी स्वयम सामादर है स्यानका बाति मुळ्ज है। गुनकार क्या है ? बावणका अस्यानया जाग गुनकार है

विचारित- अलामुहत अवहारहारह वातपादक सूत्रम भार भागाव सामार्ग

ध्यव हुए त्यहराम यह जाना जाता है।

हेन्द्र चर्मो प्रद्याद तिवसीचे मामाञ्जमस्याद्यार्थमेन मस्यिप्रधार्थ छ। اا و١ ١١ ك ديد ديمه

रेलेक्च रुव १६९ मध्य प्रस्तुरण व श्र g funt facet 1 & M

(, c, vu.)

पडिन्दर्शिरिक्यसामयारमारिकारितः मय-मगरम्माभिष्ठादिक्विण सारव्य गुष्पा । दुरा रै मगरणुबरसमणका गरो मम्माभिष्ठादिक्वीनमुबरसमणकालस्म तत्र जुलीण संस्वव्यापुणुबर्गमा । पूर्व गुष्पाग रै मगरव्यमयम् ।

असजदसम्मादिट्टी अनसेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

पर्यविद्यातिरिक्यसम्माभिन्यदिद्वादितातिर्भि प्रयः अगवद्गममादिद्विणी असंस्वत्र गुणा । इदा १ सम्माभिन्यसम्बद्धवस्यमन्त्रीर्थिते। सम्मन्त्रमयकस्यनववीराणमसंस्वत्राण-

चादा । वर गुजगारा ? आर्यालपाए अनंगरज्ञीदभागा । व कुदा पन्रद ? 'पलिदोत्रमम र्वाहर्गद अंतामुद्रवर्णाच ' गुजादो, आहरियपरवरागदुबदेमादो वर ।

मिन्छादिद्यी अणतगुणा, मिन्छादिद्वी अससेउनगुणा ॥४५॥ पद्गर विरिक्षाणम्बद्धसम्मादिद्वादित्रो वेनि चेर मिन्छादिद्वी अणवगुणा

पदुष्द विरिक्तापमसबरसम्मादिद्वार्दिते। वेति चेत्र मिच्छादिद्वी अणतगुणा अर्थस्यज्वगुचा य । विष्पदिभिद्धमिद् । बदि अणतगुणा, क्रथमसंसेज्बगुणच १ अह

चारों प्रकारक सासाइनसम्यग्दिश तिर्वेषोंमेंस भपन भपने सम्यमिष्यादिश्व तिर्वेच सञ्यानगुष्तित इं, पर्योक्, सासाइनसम्यद्दश्यिक उपनमकातसं सम्यमिष्या दक्षियोंका उपनमक्कान भागम भार युक्तिस सञ्यातगुष्ता पाया जाता हो। गुणकार

क्वा ६ ! सक्यान समय गुणकार ६ । उक्त पारी प्रकारके विषयोंमें सम्यागिक्यादृष्टियोंसे अस्यवसम्यादृष्टि जीव असरयावराणित ६ ॥ ४४ ॥

चारो प्रकारक सम्यागमध्यादि तिष्योस उनके ही अस्यवसम्यादि जीव असक्यातनुष्यत है, क्योंक, सम्यागमध्यात्वको प्राप्त होनेपाल अधित सम्यक्तवको प्राप्त होनेपाल और अध्यातनुष्यत होत है। गुणकार क्या है। आयलीका असक्यातनी आग गुणकार है।

द्यहा—यह देन जाना जाता है ! सभाषान—'दन जीपदाशियोंक ममाणजारा भन्तमुहृत कालस पस्योपम भपहृत होता दें ' इस हम्यानुषागद्वारक सुवसे और भाषायें-यरपरास भावे हुए उपदेशसे

जाना जाता है। उक्त चारों प्रवारक विर्येचोंमें असयवमम्यग्रदृष्टियोंन मिथ्यादृष्टिजीर जनन्त गणित है, और मिथ्यादृष्टि जीर असरयातगुणित हैं॥ ४५॥

वारों प्रशास्त्र अस्यतस्यान्तरि तियंवीस उनके ही मिध्यादि तियंव भनन्त गुणित हैं भार असम्यानगुणित भी हैं। असंसेजज्ञगुणा, कवमणतगुणच, दोण्हमनक्रमेण एयस्य पउचितिसेहा ? एस्य परित्त उच्चदे - 'जहा उद्देसो वहा णिदेसो' चि णायाने 'तिरिस्सिम छान्द्रि करिया अणता, सेमतिरिक्सित्यानेच्छादिही अमस्यज्ञा 'हि मुनाने ना एम सम्मा क्षेत्रे तिरिक्सिमच्छादिही अणतगुणा, सेसिनिरिक्सित्यिमिन्छादिही अमस्यज्ञगुणा चि, अण्य दोण्हहु ज्यारणाए निहल्जपपसमा । सो गुणमाने शितिस्सिनि छाहिट्टीणमभनिदिर्ण अणतगुणो, मिद्रेहि नि अणतगुणो, अणताणि सन्प्रजीत्सिम्पन्यस्यम्पन्नणि गुणमाने को पिडनामो ? तिरिक्स अस्य अस्य सम्मादिद्विसमी पिडनामो । मेमतिरिक्सित्यविष्ठि देहिण गुणमारो पद्रस्स असंदोज्जदिभागो, अमस्य अभे मेडी ने अपस्य ज्योदिसमम् मृत्रिण गुणमारो पद्रस्स असंदोज्जदिभागो, अमस्य अभे मेडी ने अस्य ज्योदिसमाने जिल्माने अस्य प्रकार स्वर्ति सम्माने जिल्माने । स्वराम सम्मादिद्वी सामो । स्वराम सम्मादिद्वी पिडनामो । स्वराम सम्मादिद्वी पिडनामो । स्वराम सम्मादिद्वी पिडनामो । स्वराम सम्मादिद्वी पिडनामो ।

असजदसम्मादिहिद्वाणे सन्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥४६॥

अनन्तगुणत्य केंसे वन सकता है, क्योंकि, दानोंकी एक साथ एक अथमें प्रशृति होनेक विरोध है ?

समाधान—इस शनाना परिहार रखे हैं- 'उद्देशने अनुसार निद्दश क्या जाता है' इस न्यायसे, अपना 'मिश्यादृष्टि सामान्य तियंच कितन हैं' अनत हैं शेष तीन मनारके मिश्यादृष्टि तियंच असस्यात है' इस सूत्रसे इन प्रनार सन्तर्य करना चाहिए- मिश्यादृष्टि सामान्यतियंच अनत्तृगुणित हैं और शेष तीन प्रगार्थ मिश्यादृष्टि तियंच असस्यातृगुणित है। यदि पेसा न माना जायगा, तो दानों प्रांभी उद्यारणोक विफलताना मसग मात होगा।

यहापर गुणकार पया है ? अभव्यसिद्धांस जन तगुणा ओर निद्धांस भा अन त गुणा तिर्यय मिथ्यादिधां रा गुण्यार है, जो सम्भूण जीवराधिक अनन्त प्रथम पगम्ह ममाण है। प्रतिभाग पया है ? अस्पतसम्यग्दिष्ट तिर्ययराधि प्रतिभाग है। प्रति जी प्रकारक तिर्येच मिथ्यादिध्यों रा गुण्यार जगवतरमा जस्यादाना भाग है, जो उत भागिक अस्वयात प्रथम पगम्हण्यमिन अस्वयात जा मेणाप्रमाण है। प्रतिभाग पया है! पागागुक्या जमक्यात्वा भाग प्रतिभाग है। अव्या, पत्योगमें अस्ययाव आप्राम्व प्रतिभाग है। अय्या, अगने जप्य द्वाया अस्वयात्वा माग गुण्यार है।

तिपंचोंमें अस्पतम्म्यादि गुणस्थानमें उपद्मसम्यादि जीव सपत्र स्म

त जहा- चउन्बिहेसु तिरिस्वेतु भागस्ममाणसन्बतस्माराष्ट्रदन्यादो उवसम सम्मारही थावा, आवलियाए अमराज्विदिभागमेचउवन्त्रमणराठन्भवरे सचिद्त्तादो ।

#### सङ्यसम्मादिद्दी असखेज्जगुणा ॥ ४७ ॥

इदा १ असरेज्जसमाउगेषु पिल्होगमस्म असरोज्जिदिभागमेचकालेण सिष दचारो, अणार्णिदणनस्थेन उगसममम्मादिद्वीहिंतो खर्यसम्मादिद्वीण आयलियाए असराज्जिदिभागगुणचेन अगद्वाणादी वा । आयलियाए असरोजनदिभागो गुणगारो चि कथ पण्जदे १ आहरियपस्परामद्वादेतादो ।

### वेदगसम्मादिही असखेज्जग्रणा ॥ ४८ ॥

रूरो १ दमामोरर्मायक्ष्वएशुप्पणारार्धसमम्बाण सम्मनुष्पवीदी पुत्रमेर बद्दाविस्त्राजाण पउर सभगभागा। ण य लेल् सार्द्ञ्याण दुष्ठहत्तमप्पविद्ध अस्त-हरिय पत्यस्तित्व साराण लेल् दुष्टद्वनुत्रस्मा।

यह इस प्रशर है- चारों प्रकारके तिर्चचॉम भाग वह जातेवाले सर्व सम्बन्धि यॉक इच्यममाचस उपरामसम्बन्धि जार अस्प हैं, क्योंकि, आवरीके असस्यातवें भाग भाष उपगमणगढने भातर उनका सचय होता है।

तिर्वेचोंमें अनयतमम्पन्दिष्ट गुणश्यानमें उपग्रमसम्पन्दिष्टेयोंसे क्षायिकसम्पन्दिष्ट जीव अमरवानगुणिव हैं ॥ ४७ ॥

क्योरि, असन्यान एक्टी आयुवाले जावाँमें पत्योपमके असस्यावये आगमात्र बालक द्वारा सांवत दानले, अथवा अमादिनिधनस्वरूपसे उपरामसम्बन्धारेषाँकी अपेक्षा शाविकसम्बन्धारे जावाँका आवलाके असल्यावये भाग गुलितप्रमाणसे अवस्थान पाया नाता है।

ग्रुरा—यहा आवलाका असश्यातया भाग ग्रुणकार ह, यह केस जाना जाता है ! समाधान—आचाय परम्परास जाय ट्रुप उपदशस जाना जाता है !

वियन्त्रोमे अस्पतमस्यादृष्टि गुणशानमे धापिरमस्यादृष्टिगाँवे वेद्द्रनस्यादृष्टि जीव असत्यातगुरित है ॥ ४८ ॥

प्यांकि जिहींन सम्यक्तवं उपलित पूर हा तिर्पेच आयुषा यथ कर लिया है ऐत इराज्योहनायक स्वयं उत्तर हुए शायिकसम्परिष्ठ आयोक्त प्रयुक्ताते हाना समय नहां है। तार लेंक्स बार प्राणीकी दुल्ताता भ्यतिद्य नी नहीं ह पर्योक्ति, अर्थ, हुली आर पावाणारिकों सार पराणीकी सबव दुल्ताता पाद जाती है। सजदासंजदट्टाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्माइट्टी ॥ ४९ ॥

कुदो १ देसव्ययाणुविद्ववसमसम्मत्तस्य दुछहत्तादो । वेदगसम्मादिद्री असंरोज्जगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो ! आपलियाए अमंखेजनिक्सामो । एदम्हादो गुणगाराने जन समय पिंड तदुरचयादे। असरोज्जगुणचेशुरचिदा चि असरोज्जगुणन । एत्य सार सम्माइद्वीणमप्पानहुत्र किष्ण परुविद ? ण, तिरिक्तेस असंखेजननस्ताउएस चेय सर सम्मादिद्वीणमुजवादुजलमा । पर्चिदियतिरिक्छनाणिणीस् सम्मचप्पाबहुअविसस्प

प्पायणहुमुत्तरसुत्त मणदि-णवरि विसेसो, पंचिदियातिरिक्खजोणिणीसु असजदसम्मादिहि सजदासजदद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥

सगममेद ।

वेदगसम्मादिट्टी असस्रेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

विवेचोंमें सक्तास्यत गुणस्मानमें उपशममम्यग्दृष्टि जीन सबसे कम है ॥३९। क्योंकि, देशवतसहित उपशमसम्यक्तका होना दलम है।

तिर्यंचोंमें सयतामयत गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक्सम्यग्दृष्टि वा अमञ्चातगुणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार प्या है ? आउलीका असल्यातना भाग गुणकार है। इस गुणकार यह जाना जाता है कि प्रतिसमय उनका उपचय होनेसे व असल्यातगुणित सबित है

जाते हैं, इसलिए उनके प्रमाणके असंख्यातगृणितता वन जाती है। ग्रम-यद्दा सयतासयत गुणस्थानमें शायिकसम्यग्दिष्ट तिर्वेचाँका मरावृत

क्यों नहीं कहा ? समाधान---नहीं, क्योंकि, असख्यात यक्की आयुराले मोगभूमिया ति<sup>र्ववा</sup>

ही शायिकसम्यन्हाँष्ट आर्थोका उपपाद पाया जाता है। भव पचित्रयतिर्वेच यानिमतिर्योमें सम्यक्तक अस्तवहृत्यसम्ब पी विश्व प्रतिपादन करनेके छिए उत्तर सूत्र कहते हैं-

रिगेपना यह है कि पचेन्द्रियनिर्यंच योनिमनियोंमें अस्यतसम्यारि औ मयतास्यत गुणस्थानमें उपग्रमगम्यग्दृष्टि जीव सबसे ऋम है ॥ ५१ ॥

यह सूत्र सुगम ह।

पचेन्द्रियातिषच यानिमतियोमें असयतमम्पग्दष्टि और मयतास्रयत गुमस्तान उपञ्चमसम्यादृष्टियोचे वेद्रहसम्यादृष्टि जीव असर्यातगुणित हैं ॥ ५२ ॥

मणुसगदाप मणुस मणुसपञ्जत्त मणुासणस्य तिस् अद्धास उव-उमा पर्वसणेण तुल्हा घोवा ।। ५३ ॥ विस वि मणास विष्णि वि उत्तामया परेमणेण अण्णाण्यमरेक्सिय तस्ता

रिसा, चउरण्णमत्तवादा । ते ब्वेय थोवा, उत्तरिमगुणद्वाणनीपारेक्साए ।

उवसतक्सायबीदरागछदमस्या तेत्रिया चेव ॥ ५४ ॥

वदा ! हेट्रिमगणहाणे पडिवण्णजीयाण चेय उवसत्तकसायवीदरागस्ट्रदमन्त्र-रन्त्राएण परिणाप्तरुभा । सचपस्न अप्पारहुअ किण्ण पहरीद । ण, परेक्षपारहुएच वेय तदवगमादो । जदो सचओ जाम परेमाहीजो तदो परेसप्पावहएण सरिसी

तचयप्पाबहुओं चि पुध ण उची । गुणकार प्या है। भाषजीका असंख्यातवासाग गुणकार है। यहा पचे डियांडर्ट्स

पानिमतियाँमें शापिकसम्यन्द्रष्टि जीवाँका अन्ययद्वत्य नहीं है, क्योंकि, सब प्रकार लियोंमें सम्यन्दर्श जीवींका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोडहर हन्द शतियाँमें दशनमाहनीयकमकी शपणाका भी मनाय है।

मनप्यगविमें मनुष्य, मनुष्यप्याप्त और मनुष्यनियोंने अपूर्वेद्वरण कार्ट होन गुणस्थानों में उपग्रामक जीव प्ररेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प है ॥ ५३ ॥

सचात तीनों प्रकारक मनुष्योंमें अपूचकरण आदि तीनों हा उ स्वास्त्र हुन

प्रवहास प्रस्थारको अपशा तुल्य अधात् सदश है क्योंकि, एक समयम क्षावरूह स्रोहर चीपन जीपाँका प्रयश पाया नाता है। तथा, य जीय ही उपरिम्न गुणस्चानक क्रिकेट भवसा जन्म है।

उपज्ञान्तरपायनीतरागछबस्य चीर प्रवणम प्राक्त प्रमाण हा है। 🗫 ॥ क्योंकि अधन्तन गुणस्थानाँको प्राप्त हुए जीपाँका ही का लाइ प्रमुख्य

स्थास्थास्य प्यायस परिणमण पाया जाता ह । गाना -यहा उपशासनीय समयवा सापवहाय क्यों हरू हरूला है

ममाधान---नर्श पर्योव प्रजासम्बर्धा अलब्हुकः 🕻 स्ट्राट अल्डे जाता है। पूर्व साम्य प्रवत्तव आधीन हाता है, कि

स्त्रावहा अत्रवहार सहन है अत्रवय उस पृथव नहीं हर र प्रतुप्य को प्रतुप्यानापूपश्चमकादित्रमधसयतानामी सम्बन्धः 🖫 🖫 🗸

अप्रता पदसहीना भारत्या पदसाहिना हा 🚌

. खवा सक्षेज्जग्रणा ॥ ५५ ॥

स्त्रा १ अडुत्तरसदमेत्तत्तादो ।

इदाः अडुनसदमनवादाः सीणकसायवीदरागछद्दमत्थाः तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥

सुगममेद। सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तिर

चेय ॥ ५७ ॥ इदो १ सीणकमायपज्जाएण परिणदाण चेय उत्तरगुणद्वाणुवस्म्रुवसमा । सजोगिकेवली अद्धं पड्डच्च संरोज्जगुणा ॥ ५८ ॥

मश्रस मश्रसपञ्जवस्म ओघसजोगिरासि ठिनय हेट्टिमरासिणा ओरहिप गुणण उप्पादेदच्यो । मश्रसिणीस पुण वप्पाओग्गसस्यञ्जमजोगिजीते द्वितय अहुचरमद हर्ष वप्पाओग्गसंगेञ्जर्याणकसारहि ओरहिय गुणगारो उप्पादेदच्यो ।

तीनों प्रसरके मनुष्योंमें उपशान्तरपायनीतरागछप्रसाँसे क्षपक जीव स<sup>हया</sup> गुणित हैं ॥ ५५ ॥

क्योंकि, क्षेपकसम्य भी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रयेश करनेवाड जीवी प्रमान एक भी थाठ है। वीनी प्रकारके मनुष्योंमें बीणस्थायनीतरागछद्यस्य जीन पूर्नेक प्रमाण

हैं ॥ ५६ ॥ यह सूत्र सुगम है। वीनों प्रकारके मनुष्योंमें सयोगिरे नहीं और अयोगिकेनहीं, ये दोनों भी प्रवस्

तुत्य और पूर्वोक्त प्रमाण ही ई ॥ ५७ ॥

भयोंक, श्लीवकायकर पर्यायसे परिणत जीयोंका ही भागक गुजस्मान'

उपकार (गमन) पाया जाता ह ॥

उपसम्म (गमन) पाया जाता है। र्शनों प्रसारके मनुष्योंमें संयोगिकाली मन्यवालकी अपेक्षा सम्यातगुर्वि

वैनि प्रहारक मनुष्यमि संयोगिकेवली सचयशालकी अवेक्षा सम्यान्तुण हैं॥ ५८ ॥ धानान्य मनुष्य आर प्रयान्त मनुष्यमिस नाप संयागिकेवलीसीका स्थापि

हरह बार न्य वपस्ननसांश्चिम मात्रिन रहर गुणकार उत्तय करना बारिए। जिन्न अनुष्पानयोने उनक पान्य सक्यान संयानकवर्ग आयोक स्थापिन करह पह शी वर्ष सक्याका छाडुकर उनक पान्य सक्यान सामकवर्ग आयोक स्थापिन करह पह शी वर्ष

करके गुजकार उत्तय काना चाहिए।

अपमत्तसजदा अवखवा अणवसमा सखेजजगुणा ॥ ५९ ॥ मणुन-मणुसपञ्जचाण ओपस्टि उत्त-अप्पमत्तरासी चेत्र होदि । मणुसिणीस प्रण वष्पाओगमस्वेज्जमेचो होदि । सेस सगम ।

पमत्तसजदा सधेज्जग्रणा ॥ ६० ॥ पद वि सगम।

सञदासजदा' सखेउजगुणा' ॥ ६१ ॥

मण्य-मण्मपन्त्रचएम् सञ्दासञ्जदा मरोक्जरोडिमेचा । मणुविणीम् प्रण वप्पात्रोग्गमखेज्जहरूमेचा चि पेचच्या. बद्रमाणराले एचिया चि उबदेसामावा । मेम सुगम ।

सासणसम्मादिष्टी सखेज्जगुणा'॥ ६२ ॥

द्वरो १ तची सराज्जगुणरोडिमेचचादो । मणुसिणीस तदो सरोज्जगुणा, वप्पाओग्गमखेज्जस्यमेचचादो । सेस मगम ।

चीना प्रशासके मनुष्योंमें सयोगिने प्रशीसे अक्षपक और अनुपन्नामक अप्रमच-सयव संख्यावमुणिव है ॥ ५९ ॥ भाषप्रकरणामें वही हुई मप्रमत्त्रस्वताँकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य

पयान्तक अममत्तववाँका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यतियाँमें उनके योग्य सच्यात भाग मात्र राशि होती है। श्रंप स्वार्थ सगम है। तीनों प्रशारके मनुष्योंमें अप्रमचन्यत्योंसे प्रमचसयत संख्यातगणित है ॥६०॥

यह सूत्र भी सुगम है। वीनों प्रकारक मनुष्योमें प्रमचसयतोंसे सयवासयत सख्यावगुणित है।। ६१ ॥

मनुष्य सामा य और मनुष्य प्याप्तकाँमें अवतास्वत जीव संख्यात कोटिममाज हात हैं। किन्तु मनुष्यनियाँमें उनके योग्य सक्यात रूपमात्र होते हैं, पेसा अर्थ प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, ये इतने ही हाते हैं, इस प्रकारका पतमान कारमें उपदेश नहीं

पाया जाता। रोप स्त्रार्थ सुगम है। वीनी प्रशास मन्त्योमें सपतानपतीस सासादनसम्पग्दष्टि सख्यातगणित हैं ॥ ६२ ॥

क्योंकि, व सपतास्वतांक प्रमाणसं सक्यातगणित कोटिमात्र हाते हैं। मनुष्य नियोंमें सासारनसम्बन्धि श्रीय मनुष्य सामान्य भीर मनुष्य प्यातक सासारनसम्य महिर्योस सक्यातगणित हाते हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनक योग्य सक्यात रूपमात्र

६ प्रतिप संबदा 'इति पाद । इ तत सस्येपयुना संयदासंयदा । स सि १, ४

है। शेष सूत्राध सुगम है।

स्वा मसेन्द्रयुगा॥ ५५॥

कृते। बहुत्तन्त्रदेवत्र हो।

न्देनकमानवीररागहरुमत्या तत्तिया नेत्र ॥ ५६ ॥

53471

देव ।। ५० ॥

ţ

to be and a series and a

मजे निहेबची अजोगिरेवली परेमणेश दो वि तुल्ला वर्षे

इन्ती अल्डब्रेलस्य साम्य सत्त्राम चेर प्रवस्तुनप्रापुरस्त्राच्या स्वंतिका । नद पहल महोकागुणा ॥ ५८ ॥ के के के के के देश के प्रमुख्य के माना माने माने के किए अई वाला है क्या ५ म 🛫 १ १६१ १ई सामा स्वापाल उपाद्या ।

> के अक्षर के प्रदेश के अधार के साथ मिलान अपनान अपना अपना अपना १५ रूक्तने । इ. दुनश्यान हे यह साथ अपने का शन *मार्थ* ्ले क्यारक कडून ने के इक्सामक समाउप के कोई देखें भी भी

> टेन्स कर्म के के जा ती के के कि साम संग्रीसक्त में होती भी हरा and a makensa or or easy disast the first topic to me where we do not a state of well for a

the figure of a standard at the second and the what is among upon at making the property of the a miles a mile sine event & march a despose of the object south or the wife wine a south of each of the property and the

अप्यमत्तसजदा अवस्वा अणुवसमा सखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥ मणुन मणुसपज्वचान ओपस्ड उत्त-अपमचतानी चेर होदि । मणुसिनीद्ध पुण रापाओमासरोज्जमेचो होदि । सेस साम ।

पमत्तसजदा सखेज्जगुणा ॥ ६० ॥

एद वि सुगम ।

सजदासजदा' सखेज्जग्रणा' ॥ ६१ ॥

मणुस-मणुसपञ्जवरम् सर्वदासजदा सरोज्जरोडिमेचा । मणुसिणीसु पुण वप्पाओग्गसस्रेज्जरूरमेचा चि पेवन्या, बद्दमाणराले एचिया चि उबदेसामाना । सेम सुराम ।

सासणसम्मादिट्टी सखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥

इदो १ तचो सर्वेज्जमुणारोडिमेचचादो । मणुसिणीस तदो सर्वेज्जमुणा, वप्पाओन्मसर्वेज्जस्वमेचचादो । सेस सुगम ।

तीनों प्रमारके मतुष्योंमें सयोगिकेरलीसे अक्षपक और अतुष्यामक अप्रमच

सयत संख्यातगुणित हैं ॥ ५९ ॥

भोपमक्रपणार्मे वही दुई भममत्त्रसयताँकी राशि हो मनुष्य-सामान्य और मनुष्य पयान्तक भममत्त्रसयताँका प्रमाण है। किनु मनुष्यतियाँमें उनके यांग्य सक्यात भाग मात्र राशि होती है। रोप सुत्रार्थ सुनम है।

वीनों प्रकारके मनुष्योंमें अप्रमचसयतयोंसे प्रमचसयत सरयातगुणित हैं ॥६०॥

यह सूत्र भी सुगम है।

तीनों प्रकारके मनुष्पोमें प्रमचसवतीते सपतास्वत सरपानगुणित हैं ॥ ६१ ॥ मनुष्प सामाप्य और मनुष्प द्यान्तकोंमें सपतास्वत औप सञ्चात कोटिप्रमाण हात है। हन्नु मनुष्पतियोमें उत्तक योग्य सच्यात करमात्र होते हैं, पेसा मध्रे प्रहण करना चाहिए, क्योंकि, य रतने ही हाते हैं, इस प्रनारना यतमान करनमें उपदेश महीं पाया जाता। शाय स्वाध सुग्म है।

वींनों प्रकारके मनुष्योंमें सयतासयतींस सासादनसम्यग्दृष्टि सरयातगुणित

हैं।। ६२॥

स्योंकि, य सपतास्वर्योक्ष प्रमाणसे सक्यातद्वणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य नियाम सासादनसम्पर्याधि जीप मनुष्य सामान्य और मनुष्य पर्यापक सासादनसम्य नियाम सक्यातनुष्यित हात हैं, स्योक्ति, उनका प्रमाण उनके पाग्य सक्यात करमात्र है। राज प्रसर्थ साम है।

. सम्मामिच्छादिद्दी सरोज्जराणां ॥ ६३ ॥

ण्द पि सुगम ।

असजदसम्मादिही सखेज्जगुणा ।। ६४ ॥ इदो १ सचकोडिसयमेचचादो । सेन गुगन ।

इदा र समकाडसम्मयमदा । दम सुगम । मिच्छादिद्वी असखेज्जगुणा, मिच्छादिद्वी सरोज्जगुणा ॥६ असंरोज्ज-सखेज्जगुणाणमेगन्य ममगामाग्रा एन सत्रयो आदे- मणुर्वाम

दिद्वी असरोज्ज्युणा । कुर्वे १ मेडीए असरोज्यदिमागपिसाणचारो । मणुपपम् मणुसिणी मिच्छादिद्वी सर्वेज्ज्युणा, मर्खेज्जस्परामाणचारो । सेस सुगम ।

गुणित हैं ॥ ६३ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

वीनों प्रसारके मनुष्योंमें मम्यग्मियादृष्टियोंमे असयतमम्यग्दृष्टि सूर्यात्युर्ग हुए ॥

्रांनीं प्रस्राके मनुष्योमं असपतसम्परदृष्टियोसे मिन्यादृष्टि असख्यातृष्ट् दें, और मिष्यादृष्टि सम्बातगुणित हें ॥ ६५ ॥ ससस्यातगुणित और सख्यातगुणित जागॅका एक अगं हाना सभग वर्षी

ह्वांटेच ह्व प्रकार सम्य च बरात जाता आया पर अग्र वात का मुख्य विच्याहरि सामान्य सनुष्य अस्थातगुणित होते हैं, क्योंति, उनवा प्रमाण अध्यक्ष अस्थातये माग है। तथा मनुष्य प्रयान और मनुष्यती अस्यतसम्प्रहरियों वर्ग क्यान्य भी सम्यानी मिश्राहरी स्थलान्य सिंह सनुष्यती अस्यतसम्प्रहरियों वर्ग

पयोज और मनुष्यनी मिष्यारिष्ट सच्यातगुणित होत हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण सक्य रूपनाव हो पाया जाता है। तथ गृहाथ सुगम है। वीनों प्रहारके मनुष्योंने अमयनमम्पारिष्ट गुणधानमें उपदाममध्यारिष्ट में

हम **दें** ॥ ६६ ॥ -------

९ वस्त्राच्याप्टरम् ४६५१४द्वाः । सः वि । ८ २ व्यवस्थानस्यास्य ४६५१४यम् । सः वि । ८ १ निमाणकराज्यस्यास्य । सः वि ।, ८ --- # <sup>पण्जात, ण</sup> दसन्वयार ति उत्त होदि। ्रि जञ्जात । व सत्तम पाडंग्जनता पाएण महन्याह चेन पाडं , <sup>५</sup>ढणम ४६णमभाजा । सीणदसणमोहणीया , ज्वसमसम्मादिङ्की सस्वेज्जग्रणा ॥ ७० ॥ r# खर्यसम्मादिहिसवदासवदेहिता उग्समसम्मादिहिसवदासवदाण ग्रूणमुग्लमा। वेदगसम्मादिही सस्रेज्जगुणा ॥ ७१ ॥ हुदी ? बहुवायचारी, मचयरालस्त बहुचारा वा, उनसम्ममच पश्चिय -1 वेदगमम्मचस्म गुल्हचादा वा । उपराममस्यादृष्टियोंने खायिमसम्यादृष्टि सस्यातगुणित है ॥ ६७ ॥ थापिकनम्पारियोते वेद्रवसम्पारिहे सस्पातपुणित हैं॥ ६८॥ य तीनों ही सूत्र सुगम हैं। वींनों प्रशस्त्र मनुष्पोंम नयनासचन गुणस्यानमें धाविक्तम्पग्दिष्ट सबसे दस े । । पर्योकि, देशनमाहनीयरमका क्षय करनयाल और दंगसवसमें यदमान यद्वत वीर्याका अभाव है। बग्नमाहनीयका स्व करणवाल मार्च व्यवका व्यवका प्रकार व्यवस्था स्व वाधाक्ष सभाव है। वृत्तासाहनाधका स्वयं करणवाल सञ्चयं भाव व्यवस्था हाकर रहत है। व स्वयमका आन्त हात दूर आयः महामतीका ही घारण वस्त हैं स्थापनाहाकर रहत स्थापनाहास वस्त हैं स्थापनाहास हो घारण वस्त हैं स्थापनाहास हो यह अथ वहा गया है। • १०। १८। ०। तीनी प्रसार मनुष्योम मयनामयत गुणव्यानमें शाविकसम्पर्धियोस उपद्वम सम्यम्हिष्ट सर्यातगुणित हैं ॥ ७० ॥ १६ चर नाध्याना ६ ११ ०० ॥ क्योंकि शायिकसम्यवहारि संयनासयमाम उप प्राप्तस्यवहारि संयनासयन प्रमुख बहुत पाय जात है। नानों प्रशास मनुष्पोंमें सयनामयन गुणस्थानमें उपद्यमनम्य राष्टिपोंस बहस म्पार्हाष्टे मरयातगुणित है ॥ ७१ ॥

१८ तारचार्याच्याच ११ ०८ ।। क्याकि उपन्यसस्याद्दियाको भगस्य यदकस याद्दाष्ट्रयोका भाव साधक 🕻 प्रयोश वर क्षिप्रकार कार्या व्यवसा प्रदेश प्रशास्त्र कार्य व्यवस्त व्यवस्त व्यवस्त कार्य व्यवस्त कार्य व्यवस्त या सवयक्राम् युक्त हे अध्या उपगासस्यक्रमण्डा हेवल हुए अधान् उसकी अपस्त ्तन्त् अन्यनत्त्वद्द्युगे सञ्चत्योवा उवमममामाद्वि॥ अ

द्रो ! केरकतनवरको । सददसमादिदी ससेरजगणा ॥ ७३ ॥

गुम्लनगरम्।

वेदेनसम्परिदी मनोद्यामुगा ॥ ७४ ॥ राज्यम्बन्द १३२ कोद्यानामात्रीहत । हान्यमुक्त नामे ॥हार्यन्त राज्य राज्यसम्बन्धः । जन्म सार्वान्ते । सामानास्त्र सामानास्त्र ।

त्यान सर्वारमः। न्यायात् को स्वयस्यायात् असिम्मूनं अवस्थि स्वर्षः सिनेत्रे, संयुक्तियोत् असञ्जद्दसञ्जद्दमनसम्बद्धस्य - न्यारस्य नान्यः कार्यः स्वयसम्बद्धिः॥ ७५ ॥

क्षेत्र के देश के देव भावनी व स्वतानित के क्षणभूतकता । व्यक्तिक वर्ति से से निवास माणा ॥ ७३ ॥

उ दरहरू १६ छ। भाग एक और अध्यवसाथ मुललाओं अध्य

स्वरङ्कर पान वस्य । व संव अभवतात्त्व गुरुवानने अभिनेतृत्व अन्य के प्रवर्ण वस्य वस्य । व संव अभवतात्त्व गुरुवानने अभिनेतृत्व

To the support of a to the a fit of the state of the stat

The transfer of the state of th

The second not be now as a property distributed by the second of the second by the second of the second by the second of the sec

who was a first more day on 44 through t

N. 12 ames 2 ...

```
अप्पाबहुमाणुमने मणुस अप्पाबहुगपरूवण
                              अप्पतत्यवेदोद्दणः दसण्माहणीय सर्वेतनीवेदिनो अप्पतत्यवे
                       दसणमोहणीय उनसमतनीनाण मणुलसु संसेन्जगुणाणमुनलमा ।
        YTE TY
                             वेदगसम्मादिङ्गी सस्रेज्जग्रणा ॥ ७७ ॥
      1
                            सगममद ।
                           एव तिसु अद्धासु ॥ ७८ ॥
    .1
                          एदस्तत्यो मणुस-मणुसपञ्चत्त्यम् णिरुदेसु विस् अदासा जनसम्स
                   धावा, धावमारणचारो । खरयसम्मादिह्नी सस्वन्तुमणा, बहुकारणारो । मणुनिर्ण
                  वहरवसमादिही थोवा, उवसमसम्मादिही सरोउन्याणा। एत्य पुण्युजमनः
   - 175
                 उवमामन-स्वरमाण सचयस्य अप्ताबहुअयस्त्रणद्वमुचसमुच भणदि-
    7
                       सञ्नत्थोवा उनसमा ॥ ७९ ॥
  20 11
 योगपनेसादो ।
                      च्याहि, अमरास्त वेशके जरूपक साथ दर्शनमोहनीयका शपण करनेवाल जीवो
18 11
               भमरास्त वहके उदयके साथ ही दरानमाहनीयका उपन्नम करनवाले और मनुष्या
              सक्यातगुणित पाय जाते हैं।
ويملين واستعسسا
                    -
अस्तवतमम्परदाष्टे आदि चार गुणसाननतीं मनुष्पनियोमें उपत्रमसम्परदाश्चिगीसे
            वेदकगम्यम्दष्टि सख्यातगुणित है ॥ ७७॥
25.42.5
                   यह सत्र सुगम है।
                  ष्य ५- ७:... ५
इसी प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि तीन उपजामक गुणस्थानोंमें
          सम्पन्तसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ७८ ॥
والمايات
                 इस मुद्रका अथ कहते हैं- मनुष्य सामान्य भार मनुष्य-पर्यातकांस निरुद्ध
         भ्यावरण आदि तीन उपगामक गुणस्थानाम उपगमसम्बद्धि जीव मत्त्र हात है
         क्योंकि उनक अस्य होनका कारण पाया जाता है। उनस शायिकसम्यावदि जीव
```

विकातगुणित होत है प्यांति जनक बहुत हानका काम पाया जाता है। किन्तु मेतुष्यनिवर्मे साविकतायारहि त्रीय भाव है और उसस उपामसायारहि त्रीव

विख्यातगुष्मित है। यहा सच्यातगुष्मित हानका कारण पूर्योच ही ह (वस्सा स्वर न ७)। उपसामक भार स्वकृति समयका भारतहुँ य मरुण करतक लिए उत्तर स्व

वीनो प्रशास्त्र मनुष्योमे उपग्रामक जीव सबस कम है ॥ ७९ ॥

पर्योकि इनका प्रयम अस्य हाता है। ं मतिषु अप्यमणबदादएक वृति पाढाः।

er ar t

:1

\_

क्हत हैं-

स्वा संसेज्जगुणा ॥ ८० ॥ बहुप्पतेसदो । देवगदीए देवेसु सव्यत्थोवा सासणसम्मादिङ्की ॥ ८१ ॥ सम्मामिच्छादिङ्की सस्तेजगुणा ॥ ८२ ॥

असजदसम्मादिही असर्वे नगुणा ॥ ८३॥

एदाणि विण्णि नि सुचाणि सुरोज्ज्ञाणि, नहुनो परनिवचादो । मिच्छादिद्वी असस्वेज्ज्युणा ॥ ८४ ॥

को गुणनारा १ जगपदरस्य असंदेज्जदिभागो, असखेजाओ सेडीयो । क मेत्ताओ १ सेडीए असंदेज्जदिभागमेत्ताओ । नो पडिभागो १ पणगुरुस्य असहे मागो, असदेज्जपदरगुरुाण वा पडिमागो । नेम शुगम ।

असजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥८८ सुरोव्यमिद सुरु ।

सङ्यसम्मादिद्री असंखेज्जग्रुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्यामें उपशामकोंने क्षपक जीव सख्यातगुणित हैं ॥ ८ क्योंकि, इनका प्रवेश बहुत होता है।

देगातिमें दोोंने सामादनसम्यग्दृष्टि सनसे कम है ॥ ८१ ॥ सासादनसम्यग्दृष्टिस सम्यग्निस्यादृष्टि देन मरस्यातगुणित हैं ॥ ८२ ॥

सम्यग्गिभ्याद्याद्योसे अनयतसम्यग्दाटि देन असरयातगुणित हैं ॥ ८२ य तानों ही चत्र मुगोभ्य अर्थात् सरलतासे समझने योग्य हैं, क्यानिः,

बहुत बार महत्त्वण हिया जा सुरा है। देवोंने अस्यतमस्परिट्योंने मिन्याद्दिर असल्यातगुणित हूँ॥ ८४॥ गुणकार प्या है? जगम्बरका असल्यातग्राभाग गुणकार है, जा सर्व जगभेणीममाण है। ये जगभेणिया हितनी है? जगभेणीक असल्यातय भागमा

विकास क्या है ? पनागुल्का अमस्यातमा मास विकास है, अथवा अस वतरागुल् विकास है । अप स्थाय सुराम है। देरोंमें अमयतमम्यादिल गुणस्थानमें उपग्रमसम्यादिल सबसे रूम हैं॥८

यह पुत्र सुराज्य ह । देवाम अमुपतमस्यादान्त्र गुणस्थानमें उपश्चममस्यादान्त्र्योसे धार्षिरसम्य अमुख्यातगणित हैं ॥ ८६ ॥

३ दशन्त्रा दशनो नातस्त्रत् । स वि १, ८

षा गुणमार्गः । अवस्थितः अस्तरुव्वदिक्षामा । मेस मुबाद्धः । वेदस्यसम्मादिद्वी अस्तरेपज्जमुणाः ॥ ८७ ॥ षा गुणमार्गः । अवस्थितः असरव्वदिक्षामा । सर्व सम्म

भवणतार्भिय राणवेतर-जोदितियदेवा देवीओ मोधम्मीसाणकप्य-चारियदेवीओ च मत्तमाए पुटवीए भगो ॥ ८८ ॥

ण्डिनिविदि एत्व ताहांगे बावच्यो, जण्डा मवपामारा । सहयसम्मादिहीणम् भाव पढि गापन्त्रवर भा राषमाण पुढरीण भागे ण्डेमि होदि । अत्यदो पुण विसेतो अत्य, त अणिम्यामा- मच्यत्याच भागवाशिव गारणवम्माहही । सम्मामिक्यादिही संघरज्ञाचा । अन्यदरम्मादिही अभागज्ञ्याणा । के गुणासा १ आरतिच्याए आरति-ज्ञादिमाणा । विष्ठपाहर्दी अभागज्ञ्याणा । के गुणासा १ ज्ञापदरम्म आर्यज्ञादिमाणो, असरोज्ज्ञाआ नदीआ। वर्षप्यमामाना १ प्रणान्त्रवस्ताममृहस्स असरोज्ज्ञादिमाणा-मुणाओ । वर्षादिमाणा १ अपज्ञयसम्मादिहरासी पढिमाणा ।

गुणवार क्या है ' आवर्रीका असच्यातमां आग गुणवार है। दोष स्वार्थ गुवाप्य (सुगम) है।

टरॉमें धाविरमम्बर्ग्टियोन बद्दरमम्बर्ग्टि असरयातगुणित है। ८७॥ गुजनार क्या है ' भावलीना अमन्यातवा भाग गुजनार है। शेष खूत्राध सुगम है।

द्वोंमें भरनशासी, बानव्यन्तर, ज्याविष्ट देर और देरिया, तथा सौधर्म इंशान बन्परासिनी दरिया, इनहा अल्पाइत्व सार्जी इतिरीक जापनहत्वके समान है ॥८८॥

दस सुममें '६नका इस प्रकृत अध्यक्षार करना चाहिए, अप्या महत्त्रमें दिवन सम्बन्ध नहां करना है। शांधिक सम्बन्धियाँ आसन अगव्य अग्यमानता पार जानन इन स्वाचन दम विधियों ना गानता पृथियों है समान अस्यव्य है। कि तु अधकी अपसा दुछ विश्ववता है, उस बहुत है- भवनयाभी सासाइनसम्बन्धिये वेथ आग बही जानवार्ग राशियों ने अध्या सचत क्षा है। उनसे भवनवासी सम्बाम्ध्यादिक स्वावशालत है। उनसे अपनयाभी अस्यतसम्बन्धि अस्व अपनयासी मिध्यादि अस क्यातशालत है। शुक्रवार क्या है जिल्ला सस्यातयों भाग गुक्रवार है, जा अस स्वात जाभ्यणामण है। य वाभिष्य विजय विजय है। यासाइक प्रमुख्य सम्बन्धिया है। आस्व स्वात जाभ्यणामण है। याजभिष्य विजय दिशे स्वावस्थार्थ प्रविद्यास मन्यत्योवा वाणवेतरसासणनम्मादिद्वी । मम्मामिच्छादिद्वी ससेज्ज्युष् असवद्गमम्मादिद्वी अमसेज्ज्ञगुणा । जो गुणगारो १ आवित्याण असंसंज्ञादिका मिच्छादिद्वी अमसेज्ज्ञगुणा । को गुणगारो १ जगपदरस्म अमसेज्ज्ञदिभागो, अमंत्रज्ञ सदीजो । केवियमेचाओ १ मेडीए अमसेज्ज्ञदिभागमेचाजो । को पडिभागा ! गुजस्म अमसेज्ज्ञदिभागो, असंतेज्ज्ञपदरगुजाणि वा पडिभागो । एव जोदिनिया बचन्च । मम-समहित्येदाण मग मगोधभगो । मेम मुगम ।

सोहम्मीसाण जान सदर सहस्सारकपवासियदेवेषु जहा देव सतो ॥ ८९ ॥

बहा देतीयस्टि अप्पारद्दान् उत्त, तथा एदेमिमप्पारद्दान् रतस्य । तत्र सन्दर्भाता मान्मगरूपामामाणा । सग्नमगरूपममामिन्छदिद्विणो महत्व्य साम्बनस्यमबद्दाममाहिद्विणो असलेक्वयुणा । सग्मगमिन्छदिद्वी असलक्व्य साम्बन्धमान्य वालिय सन्दर्भा, सगमस्यताभागा । अणतस्वतस्यमु असब्दर्भा

वाक्यालर भागाइनसम्बद्धि वृत्व भाग वही चानवाली सांश्रियोक्त भी भड़त देव है। इनन पानव्यालर सम्यामस्याद्धि वृत्व सञ्चानगुणित है। उनन व भड़-बद सन्दरसम्बद्धि वृत्व भनस्यानगुणित है। गुणकार प्या है। भारतीक्ष से स्वाद्धि अने सन्दर्भ मानव्यालय अगयनसम्बद्धि वृत्यास पानव्यालर विव्या रह स्वत्यत वृत्व है। गुणकार क्या है। जनवतरका भनस्यालयों आग गुणकार जा स्वत्यत्यत बन्यानगुणकार वृत्व वृत्व वृत्यालयों किनी है। जगव्याक स्वत्या स्वत्यत्व है। जननाय क्या है। यनोगुणका भनस्यानयों आग प्रविधान है भी

इभा प्रदर्भ ज्ञानिष्य द्वीद वानवृत्यदा वी दहना चादिए। नानश् व्याद ज्ञाद ज्ञान वानव का शहरायेदा वानवान वाच वाच वाच वाच वाच व्यान है। याद प्रपाद मुगन है।

न्यासीन्यान क्रमान रक्षा प्रमार महस्रार क्रमा तह क्रमाणा ११ में स सुन्त हरनीत नामारक क्रमाहनक समान है।। ८९ ॥

ावस प्रवार सम्मान्य हर में अगराहुन्दवा वर्गन क्या है, उभा प्रवाहर्ग कर्त्यहुन्दवा वर्गा स्वर्ग वह स्माप्रवाह हुन बान बान करान दहनाव थी। दिश्यन्यस्य एवं अदय क्या है। दनसे बान बान कराव संगतिकशार है। कर्व्यान्त्र वर्ग है। दनसे बान कराव व स्वतंत्रात्वाहर वृत्त संग्येन तान कराव से स्वर्ग तान कराव से स्वर्ग है। वहण्य तुन वहरे हमें

बहुता बण्ड्य, क्रमण्ड । इत इताम गुणक्याका रह्नद्रमताका प्रभाव है। बनी ६४ ।

दिद्विद्वाणे सन्तरपोवा उरसमसम्मादिद्वी । खद्यसम्मादिद्वी असंसेन्जगुणा । चेदगसमा-दिद्वी अससेन्जगुणा । को गुणगारो १ मध्यस्य आवित्याए अससेन्जदिमागो चि । सेंस गुगम ।

आणद् जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सन्वत्थोवा सासण-सम्मादिद्री ॥ ९० ॥

सुगममेद सुच ।

सम्मामिच्छादिही सखेज्जग्रणा ॥ ९१ ॥

एद पि सुगम ।

मिच्छादिद्यी असखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥

को गुणगारो १ आवित्रपाएँ असंबेज्बिदभागो । कथमेद णब्बदे १ दब्बाणि ओगदारमुचारो ।

असजदसम्मादिद्री सखेजजग्रणा ।। ९३ ॥

बहे गये बस्पोंने अस्पतस्यान्यष्टि गुणस्थानमें उपरामसम्यान्यप्टि देव सबसे बनाहें। इनसे सायिकसम्यान्यिदं से मसन्यातग्रुणित है। इनसे पेडकसम्यान्यिदेव असन्यात गुणित है। गुणकार स्था है! सपत्र आपलोका असन्यातचा आग गुणकार है। होर सुद्राच सुनान है।

जानत प्राणत क्लपेन लेक्टर नवर्षवेषक विमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा दनसम्बन्धाः सबसे क्म है ॥ ९० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त निमानोंनें सासादनसम्पन्दिष्योंसे सम्याग्मिध्यादृष्टि देव सख्यातगुः जित

यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंमें सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि देव असर्यात्तुणित हैं॥ ९२ ॥

गुणकार पया है ? आवलाका असक्यातयां भाग गुणकार है ।

श्वा-यह वैसे जाना जाता है !

समाधान—द्रम्यानुयोगद्वारस्वस्य जाता जाता ह कि उक्त कर्सोमें मिष्याहरि देवींका गुणकार आपळीका असस्यातवों भाग है।

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असयतसम्यग्दृष्टि देव सरयातगुणिव हैं ॥ ९३॥

द्वदो १ मणुनेहितो आणदान्यि उपयन्तमाणमिष्टादिद्वी पहित्रम नारूपन्य-माणसम्मादिद्वीण सरोदज्जुणनादा । द्वर्गण गम्मनामाञ्जाणि पडियरनमाण्यांतर्ण किष्णा पहाणन १ ण, तेमि मूलगमिष्य अमयजनदिमागनारा । को गुणना १ सरोजनमम्या ।

असजदसम्मादिदिद्वाणे सञ्चत्थोचा उपसमसम्मादिद्वी॥९४॥ इतं १ अवेष्ठहुचरारमध्यक्षारे।

सङ्यसम्मादिङ्घी अससेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

कुदो ? मधेजसामरोजमहारेण मचिटनारो । हो गुणगारो ? जार्रहगए असस्टेड्जिद्दिमागो । मचयहारुपडिमागेण पहिटोजमस्म जमस्यह्महिमागो गुणगण क्रिण्ण उच्चदे ? ण, एसममएण पहिटोजमस्म जमस्यह्मदिभागमेनजीयाण उपन्य सम्मच पढिवञ्जमाणाणमुजलमा ।

फ्योंकि, मनुष्योंसे आनत आदि विमानॉमें उत्पद्म होनेवाट मिष्यादिष्योंच ओक्षा बहापर उत्पत्न होने गाँठ सम्पन्दिए जीन सच्यातमुणित हात है।

शुका—देवलोरमें सम्याग्मिश्यात्मरो प्राप्त हानवाल जीमोरी प्रधानना स्या नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्यग्निथ्यारीष्ट जीव मूल्यादिङ अमत्या<sup>तुर्व</sup> भागमात्र होते है।

उक्त विमानॉर्मे सम्याराष्टियोंका गुणकार न्या है ' सच्यात समय गुणकार है । आनत प्राणत कल्पसे लेक्ट नर्गप्रोयक तक असयतसम्याराष्टि गुणस्या<sup>त्रे</sup> उपग्रमसम्याराष्टि देन समसे कम है ॥ ९४ ॥

क्योंकि, ये केवल अन्तमुद्धत कालके द्वारा सचित होत हैं।

उक्त त्रिमानोंमें उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंने क्षायिकमम्यग्दृष्टि देव जनस्यानगु<sup>न्</sup>र ई ॥ ९५ ॥

क्योंकि, वे सच्यात सागरोपम काल्हे द्वारा सचित होते हैं। गुणकार क्यां <sup>है।</sup> आवलका असच्यातचा भाग गुणकार है।

ग्रहा—सचयशलक्ष प्रतिभाग हानही अपना पत्योपमका असस्यातम मार्ग गणनार पर्यो नहीं वहा है ?

समाधान---नहीं, क्योंकि, एक समयके द्वारा पश्योपमके असप्याववें भागमार्थ जीव उपश्चमसम्बन्धको प्राप्त होते दुव पाये जाते है। वेदगसम्मादिही सर्वेज्जगुणा ॥ ९६ ॥

रुरो १ तस्पुष्पञ्चमाणसङ्घसम्मादिङ्घीहतो सखेज्ञ्जनुणवेदगमम्मादिङ्घीण तस्पुष्पिदसणादो ।

अणुदिसादि जाव अवराइदविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मा दिद्विद्वाणे सञ्बत्योवा उवसममम्मादिद्वी ॥ ९७ ॥

इदो : उनममेर्नेडीच्टणोपरणशिरियागवृत्तसमसम्मचसहिदसस्वेण्यस्यदाण मेरसुरप्रणाणमतोषुद्रचमचिदाणधुरसभा ।

सहयसम्मादिही असस्रेज्ज्ञ्जणा ॥ ९८ ॥

को गुणवारी ? पिठरीयमस्स असखेरनिर्मामस्स सखेरज्जिसामा । को पिठ भागा ? सखेरजुरसममम्मादिद्विजीवा पिठमागा ।

वेदगसम्मादिही सखेज्जगुणा ॥ ९९ ॥

खुरो र सह्यमम्मचेणुप्पञ्जमाणसञ्जर्शहतो पेदगसम्मचेणुप्पञ्जमाणसञ्जदाण सखे<del>ञ</del>-

उक्त निमानोंमें धापिकसम्पग्दष्टियोंने वेदक्रमम्पग्दष्टि देव सख्यातगुलित इ.॥ ९६ ॥

क्योंकि, उन आनतादि क्षणपासी देवोंने उत्पन्न होनेवाले साधिकसम्पन्हीय योंने सक्यातगणित पदकसम्पन्हीश्योंकी यहा उत्पन्ति दसी जाती है।

नर अनुश्लिका आदि लेक्स अवराजिन नामक अनुचारिमान तक विमानरानी देरोम अमयनमध्यक्ति गुणन्यानम उपरामनस्यक्ति मबसे रूम है॥ ९७॥

पर्योक्ति उपनामधणापर आराहण और अपनरणरूप क्रियामें स्मा हुए स्वान्त् चढ़त आर उत्तरत हुए सरकर उपनामसम्पद्मन्यसंहित यहा उत्पन्न हुए आर अस्तानुहुत कालक द्वारा सचित हुए सरयात उपनामसम्पर्कार स्पन पाप जात हैं।

उत्त शिमानोर्मे उपग्रममम्यग्रशियोम साधिशमम्यग्रहि देव अमरूयातगुणित है।। ९८ ।।

मुजङ्गा क्या ह वस्यावम् असम्यातव आगङ्गा सन्यातवा आग गुजहार है। प्रतिकाग क्या ह सम्यात उपन्यासस्यकार जीव प्रतिभाग ह

उक्त शिमानोम धार्यिकसम्यन्द्रशियों वश्वनस्यन्द्राष्ट्र दव सरायानगुणित ई.स. १८ स

प्याकि शायिकसम्बक्त्यक साथ मरण कर यहाँ उत्पन्न हानवान सयतीकी

4 '

450

، سر

11154

15

. 61

गुणचादो । त पि कथ णव्यदे ? कारणाणुसारिकज्जदमणादो मणुसेसु खडपसम्मारि संबदा थोवा, वेदगसम्मारिट्ठी संबदा संखेज्बसुणा, वेण वेहितो देवसुष्यज्बमाणसङ वि तप्पडिमागिया चेरोत्ति घेत्रव्य । एत्र सम्मत्तप्पावरून चेत्र, मसगुणहाणामात्रा

कधमेद पव्यदे १ एटम्हाडो चेत्र सुचाडो । सन्बहुसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मादिहिद्दाणे सन्

त्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १०० ॥

स्वइयसम्मादिद्दी संस्वेज्जगुणा ॥ १०१ ॥

वेदगसम्मादिद्वी सस्रेज्जगुणा ॥ १०२ ॥ एदाणि विष्णि वि सुचाणि सुगमाणि । सन्बद्धसिद्धिन्द् वेचीसाउद्दिरी असखेरबबीतरासी किष्ण होदि ? ण, तत्य पिटनेत्रमस्स सखेरबदिमागमेरात्री

भवेक्षा वेदकसम्यक्त्यके साथ मरण कर यहा उत्पत्न होनेवाले सवत सन्यात्तावन होते हैं।

युक्त-पद केसे जाना जाता है ?

समापान-प्योंकि, 'कारणके अनुसार कार्य देखा जाता है,' इस न्यावक बनुसार मनुष्पोंमें साविकसम्यन्दाष्ट सवत अन्य होते हैं, उनसे वदकसम्य दृष्टि स्वा सम्यावगुपिव होते हैं। इसिटए उनसे देवोंम उत्पन्न होने राटे स्वत मा तत्र्विमागा रा होते हैं, यह वर्ष प्रहण करना चाहिए। इन कर्सोमें यही सम्यन्त्यसम्बन्धा अलक्ष् है, क्योंकि, यहा दोष गणस्थानीका समाय है।

यहा-पह देखे जाना जाता है ?

समापान—इस स्वसं हा जाना जाता है कि बर्जुदरा आदि विवानीन हर पक असपतसम्बन्धार गुपस्थान होता है, दोष गुपस्थान नहीं होते हैं।

सर्वार्यमिदि विमानगासी देवोंमें अस्यतमम्पन्दष्टि गुणस्थानमें उपग्रनमुख्य देवै सबसे क्या है ॥ १०० ॥

उपग्रममम्पारहियोंन वापिकसम्बन्दिष्ट देव सस्यात्गुवित है ॥ १०१ ॥

धापिरमुम्परदृष्टियोंने वेत्रमुम्य दृष्टि देव सुरुयानगुनित है ॥ १०२॥ य वानों ही मूत्र सुगम हैं।

यक्क-नर्तास मागरापमधी आयुक्तियांत्रपाले सवाधमिदिविमानमें असुक्ता जीवर्णांध क्यों नहीं हाती है ? मुमाधान-वहाँ, क्योंकि, यहापर परवापमके असक्यातर्वे भागप्रमान कडिय

बन्दर है, इसांटर यहा असक्यात जायराद्यिका हाना असम्बद है।

तदमभग ! बदि एव, तो आणदादिदरेमु यासपुयधतस्य सर्वेज्ञाविज्ञीवद्विद्वालिदो यमभया बीरा विच्या होति ! ण, तत्पतणिम्प्यादिद्विआदीणमवहारसालस्स असंखेज्ञा विलयम् पिदृत्व सराज्ञाविलयममञ्जवहारमाल्पतागा ! होतु चे ण, 'आणद् पाणद् वाव परावेवज्ञयिमाणवासिपद्वमु निष्ठादिद्विष्पद्वि वार अत्ववद्तसम्मदिद्वी द्वन्य-पमाण्य केविद्या, पलिदोरमम्बद्धित्व अत्वे द्वन्यमाण्य केविद्या, पलिदोरमस्य अम्यत्वेज्ञादिभागा ! एदिह एकिदोरमम्बदिदि द्वन्यमाण्य प्रदेषा अप्रदिसाद्वि वाव अरासदिर्गमाणवासिपदेशेषु अमनदसम्मदिद्वी द्वन्यमाण्य पर्वाद्या, पलिदोरमम्य असरोज्ञादिभागो। एदिह एकिदोरमम्बदिदि अतीष्ठ्वचेण्याने पर्वेष्य प्रविद्यानम्य असरोज्ञादिभागो। एदेहि एकिदोरमम्बदिदि अतीष्ठकृषेणीय ' एदेण दम्बसुचेण प्रवीप निद्वस्तमाणा

#### एव गरिमगाणा समता ।

प्रज्ञा—यदि पसा है ता प्रयूधक्त्वेक भागरस युक्त भागतादि कस्पवासी वर्षोमें सस्पात भागत्विपींसे भाजित प्रस्थापमध्यमाण जीव क्यों नहीं हाते हैं है

समाधान—नहीं, क्योंकि, पसा माननेपर यहाके मिय्याहिए आदिकोंके अब हारकाटन असक्यात आयटीपना न रहकर संख्यात आयडीमात्र अवहारकाल मान्त हानका मसग मा आयगा।

र्गुन---परि मिध्यारीष्ट आदि जीवाँक अवहारकाल सख्यात आवलीप्रमाण प्राप्त होते हैं, ता होने दा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पता मानने पर' आनत प्राणतक रूपसे छेकर नयप्रैयेयक विमानवादी व्योंमें विष्णाहिए गुणस्थान से त्येय अस्यतसम्पर्धि गुणस्थान तक जीय प्रथममाणत्री अध्या कित है ए स्वीपमक अध्यानवि आध्या कित है जीया विद्यालि के स्वाप्तालि के स्वाप्तालिक के स

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुइ।

इंदियाणुवादेण पंचिंदिय-पंचिंदियपञ्जत्तएसु ओघ । ण मिच्छादिद्वी असखेज्जसुणां ॥ १०३ ॥

एदम्म सुचम्म अरवो दुन्यदे- मेमिनिएस् एमगुगद्वाणेस् अपावद्वयस्म पदुप्पायचन्द्रेण पर्विदियणागद्वपदुप्पायणद्व पर्विदिय-प्विदियण्डवगर्धः व वया जोषम्म जप्पायद्वय कर, तथा एत्य वि अणुगाद्वियमप्पायद्वय क्षायः । एत्य जमवदम्मपादिद्वीदिंगो मिण्डादिद्वी अगतगुगा वि अभिनद्व अमेरेव्य एत्य जमवदम्मपादिद्वीदिंगो मिण्डादिद्वी अगतगुगा वि अभिनद्व अमेरेव्य वि वचन्य, जातान प्रविदियाणमभावा । को गुणगारो १ पद्रस्म अमस्यविद्य जमेरेव्यवज्ञाने मेदीको। केवियमेचाओ १ मेदीए जमस्यदिद्याणेमवाओ । को पहिना पन्यत्वचित्र्यानिद्वीदमागो, असेरोज्वाणि पद्रमुगाणि । जयुग्र पनिदिय पवि परवचनित्रानिद्वीनमम् ग्रेज्वदिमागो । को पहिनागो १ मग-मगअस्यसमादिद्वी

हन्द्रियमागोगोक अनुसादमे प्रोतिहरूप और प्रेचिन्द्रयपर्याक्षधेमें अन्स ओपके ममान है। केरन रिगेषना यह है कि अमयनमम्परदृष्टियोंने मिध्यार्याण अमम्पानगुरित हैं॥ १०३॥

द्या स्वका अव कहत है- या इत्याय न वात् परियं मा प्या प्रात्विक भार पर्या प्रात्विक भार पर्या प्रात्विक भार पर्या प्रात्विक भार पर्या प्राप्ति आर्थे में भार प्राप्ति भार पर्या भार पर्या प्रात्विक भार पर्या प्राप्ति भार पर्या भार भार भी उक्ता पर्या प्राप्ति भार प्राप्ति भार पर्या भार पर्या प्राप्ति भार पर्या भार पर्या प्राप्ति पर्या प्राप्ति पर्या पर्या पर्या पर्या प्राप्ति पर्या पर्य पर्या पर्या पर्या पर्या पर्या प

term that there there I amount am interest to the man in the metal as to

सत्थाण-सन्वपत्थाणअप्पाबनुआणि एटर किण्ण परूरिदाणि ? ण, परत्थाणादो चेव तेसिं दोण्डमचरामा ।

### एर इदियमग्गणा सम्मत्ता ।

कायाणुवादेण तसकाइय तसकाइयपज्जत्तएसु ओघ । णवीर मिच्छादिद्वी असस्रेज्जमुणां ॥ १०४ ॥

प्रस्मत्यो – एमगुणद्वाणं सेसक्रप्स अप्पान्हुअ णित्य वि जाणारणङ्क तसक्राद्दय-तसक्राद्रपवज्वपादण चद्द । पद्स देशा वि अप्पान्हुअ ज्ञ्चा ओपिम चद्द, तथा स्वद्दन, विमेताभारा। णवि तम्भनाग्यसज्वदमम्मादिहींद्वी मिच्छादिद्वीण अणतगुणचे पवे तप्पदिकेहहुमसर्वेजगुणा वि उच, तसक्षाद्रप तसमाद्रपञ्जवाणमाणवियाभावादो । रा गुणगारा १ प्रस्ता असर्वेज्जदिभागो, असरोजाओ सेडीओ सेडींग् असंवेज्जदि-

धरा—स्वस्थान अस्ववहृत्य और सववरस्थान अस्ववहृत्य वहावरवयाँ नहीं कहे ? समाधान—नहीं, क्योंकि, वरस्थान अस्ववहृत्यस ही उन दोना मकारके मस्य पहत्यांचा प्रान हो जाता है।

### इस प्रकार इहित्यमागणा समाप्त हुइ।

कायमार्गणाके अनुगद्देन वसकायिक और प्रसकायिक पर्यासमेंने अव्यवहुत्व ओपके समान है। केंग्रल विशेषना यह है कि अनयवसम्यन्दष्टियोंसे मिध्यादृष्टि जीव असरयातग्राणित है।। १०४॥

स्त सूत्रका अप वहते हैं - प्रकाग मिध्याविष्ट ग्राणस्थानगांत पेय स्थायरवादिक और प्रसाविष्ट रुष्यप्रवादावों अस्यवहुत्व नहीं पाया जाता है, यह बात
करानके लिए स्वाप्त में स्वत्वाद्यक और प्रवादाविक वर्षोण्ड वर्ष्ट्र मुख्य मिख्य हिं।
क्रिस्त प्रवार आध्यक्षपाम अस्यवहुत्व वह आए हैं, उसा प्रवार प्रवक्तियिक और
प्रसाविक व्यापन, इन होनों भी आप्यहुत्वया क्षम वरना चाहिए, स्थाहि, आप
स्थावहुत्वेस कर्म अस्यवहुत्यमें कोड़ विरोणता नहीं है। किया अपने अपने अस्यव
सम्यवहादिक प्रमाव अस्यवह्यमें कोड़ विरोणता नहीं है। किया अपने अपने अस्यव
सम्यवहादिक्षांक प्रमाव मिध्यादिक्षांक प्रमाव असन्यतातुम्य होणते हैं, स्वा
मतिष्य वर्षाके रिप अस्यवस्यसम्बद्धांकि मिध्यादिक्ष व्यापक स्वयंत्र माणा अन्य नहीं
है। गुवाद वर्षा है । प्रामावरका स्वस्थाता भाग समाव अन्य नहीं
है। गुवाद वर्षा है । प्रमावरका स्वस्थाता भाग सुवकार है, जो जगभेणोंक स्व

र बायाद्वास्त स्वावस्थान्यु इत्तरवानभदोगानास्त्यबहुबागोव । बाय प्रजुपन्त । सदेशउनस्यादिकः अस्या । तदा बहरः वृद्धिरोध्यक्तः । तदो प्याप्तरा । तदा बावधीयसः । सदेशा नजदना बनस्तरपः । प्रकारिकानो प्रविध्यवस् । स्व वि. १ ८ ।

भागमेत्ताओं। का पडिभागे। १ घणगुलस्य असमेज्नदिमागे।, असमेज्नाणि पदगुर्छा सेस सुगम ।

ण्य प्राथमगणमा समसा ।

जोगाणुवादेण पचमणजोगि पचनचिजोगि-कायजोगि-ओराहि कायजोगीस तीस अद्धास उवसमा पर्नेसणेण तुल्ला थोर्ग ॥१०५

एदेहि उत्तसब्दजोगेहि मह उपमम्मेडि चटनाण ग्रुम्म्मण चडप्रणत्तमिय तुल्लच परिनिद् । उपरिमगुणद्वाणनीयहिनो उमा चि योग चि पर्वतिया। एदेसि ग ण्ह्मप्यात्रहुआण तिसु अद्वासु हिटउत्रममगा मृत्यपद बाटा ।

उवसतकसायवीदरागठहुमत्या तेतिया चेत्र ॥ १०६ ॥

सुगममेद ।

सवा ससेज्जगुणा ॥ १०७ ॥

अद्वत्तरसदपरिमाणचादो ।

ष्यातचे मागमात्र असप्यात जगश्रेणीयमाण है। प्रतिमाग क्या है ? घनागुरका म क्यातवा भाग प्रतिभाग है, जो असय्यात प्रतरागुल्प्रमाण है। रोप स्त्राय सुगम है। इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुइ।

योगमार्गणाके अनुवाद्से पाचों मनोयोगी, पाचों पचनयोगी, वाययोगी औदारिककाययोगियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणसानोंमें उपगामक जीन प्रवा अपेक्षा परस्पर तुल्य और अल्प हैं ॥ १०५॥

इन सूत्रोक सब योगोंके साथ उपदामनेणा पर चढ्नेनाले उपदामक आ<sup>र्जा</sup> सक्या उत्तरासे चौपन होती है, इसिंछए उनकी तुस्यता वहा है। तथा उपरिम अया क्षपक्रेणीसम्याधी गुणस्थानवर्ती जावास कम हात है, इसलिए उन्हें अस पहारी इस प्रकार पार्ची मनोयोगी, पार्ची चयनयोगी, कावयोगी और बीदारिक राववागी, यारह अस्पवहुत्वोंका प्रमाण लानके लिए अपूवकरण आदि तीनों गुणस्थानानं स्थि

उपशामक मूलपद अधात् अल्पयहुत्वके आधार हुए। उक्त बारह योगगाले उपशान्तरपायगीतरागछत्रस्य जीत पूर्वेक प्रमाण

불 || १०६ ||

यह सूत्र सुगम है।

उक्त पारह योगत्राले उपग्रान्तरपायनीत्रागछबस्योंसे क्षपक बीव संख्या गुणित हैं ॥ १०७ ॥

क्योंकि, धारकोंको सख्याका प्रमाण एक सी आउ है।

१ यागाद्वबादन बाह्मानवयोगिना पशन्त्रपत्त् । कायपागिना सामान्यवत् । स वि १, ४

स्तीणकसायवीदरागछद्रमत्था तेतिया चेव ॥ १०८ ॥ सगमभेद ।

सजोगिकेवली पर्वेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥

एद पि सुगम । जसु जोगेसु मनोगिराणहाण सभवदि, तेसि चेवेदमप्याबहुअ पेचन्य ।

सजोगिकेवली अद्ध पद्धच्य सखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारे। ? सर्वेज्जनमया । तहा ओष्टिह सर्वेज्जनमयसाहण कद, तहा णस्थ विकायस्य ।

अपमत्तसजदा अस्तवा अशुवसमा सखेजजुगुणा ॥ १११ ॥ ण्य वि बहा ओपन्हि गुणगारी माहिदो तहा साहेदच्यो । शवरि अप्पिदजीग जीवरानिषमाण णाद्ग अप्यापद्वज कायव्य ।

पमत्तसजदा सखेज्जगुणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाल धीणज्यायवीतरागठबस्य जीव पर्वोक्त प्रमाण ही है।। १०८॥

यह सत्र सगम है।

सपोगिरेवरी जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वक्त प्रमाण ही है ॥ १०९ ॥ यह सब भी समम है। किन उपयक्त बारह योगोंमेंस जिन योगोंमें सबोति क्वरी गणस्त्रान सम्भव है, उन यागोंका ही यह अल्पवहुत्व प्रहण करना चाहिए।

सयोगिराली सचयरालरी अपेक्षा सरयातगुणित हैं ॥ ११०॥

गणकार क्या है ! सच्यात समय गणकार है। जिस प्रकार ओघर्मे सख्यात समयक्षप गणवारका साधन किया है, उसी प्रकार यहापर भी करना चाहिए।

मयोगिरेन्स्रीते उपर्युक्त बारह योगनाले अध्यक और अनुप्यामक अप्रमत्त सयत जीव संख्यातमुणित हैं ॥ १११ ॥

जिल प्रकारमे आधर्मे गुणकार सिद्ध किया है उसी प्रकारस यहापर भी सिद्ध बरना चाहिए। क्यल विशेषता यह है कि विविधत यागवाली जीवराशिक प्रमाणको जानकर अपबहुत्व करना चाहिए।

उक्त बारह योगपाले अप्रमचसयतयोंस प्रमचमयत जीव सख्यातगुणित 美川 よるメ 川

समममेद ।

सजदासंजदा असखेज्जग्रणा ॥ ११३ ॥

को गुणगारो १ पलिदोनमस्य असंरोजिन्सागस्य संखजित्सागौ। सस सुगम

सासणसम्मादिद्री असर्चेन्जगुणा ॥ ११४ ॥ को गुणगारी १ आप्रतियाण जमस्यज्ञिक्षमागी । क्राम्ण जाणिद्ण वनस्य ।

सम्मामिच्छादिद्री सरोज्जगुणा ॥ ११५ ॥ को गुणगारो ! सरोज्जनमया । एटन नि नारण णिहालिय नचन्त्र ।

असजदसम्मादिही असरोज्जगुणा ॥ ११६ ॥

को गुणगारो ? आपछियाए असखेजनदिभागो । जोगद्वाण समाम राद्व वर्ष सामण्णरासिमोत्रिष्टिय अप्पिन्जोगद्वाए गुणिने इन्छिद इिटरामीओ होति। अण् षयारेण सञ्बत्थ दृव्ययमाणमुष्पाइय अप्पानहृत्र उत्तव्य ।

> यह सूत्र सुगम है। उक्त बारह योगगले प्रमचसयतोंसे सयतासयत जीन असल्यातगुणित हैं॥११३॥

गुणकार क्या है ? पच्योपमके असच्यातवें भागका सच्यातवा माग गुणकार है! शेप स्वार्थ सगम है।

उक्त बारह योगवाले सयतामयतोसे मासादनमम्यग्दष्टि बीव अमस्यानगु<sup>कृत</sup> है ॥ ११४ ॥

गुणकार पया है <sup>?</sup> आवलीका असंख्यातचा भाग गुणकार है। इसका कार्ष जानकर कहना चाहिए (देखा इसी भागमा पू २४९)। उक्त नारह योगनाले मामाडनमम्पन्दष्टियोंमे मम्यग्मिथ्यादृष्टि जीन संस्थान

गणित हैं।। ११५ ॥ गुणकार क्या है? संख्यात समय गुणकार है। यहा पर मा स्वका कारण

स्मरण वर वहना चाहिए (दर्या इसी भागना पृ २५०)।

उक्त बारह योगगाले मम्यग्मियादृष्टियास अस्यतमम्यग्दृष्टि जीव अस्ट्यात गुणित हैं ॥ ११६ ॥

गुणकार क्या है ? जावलीका असच्यातवा आग गुणकार है। यागसम्बर्धा काठाँचा समास (याग) परक उसस सामान्यराशिको माजित कर पुन विवक्षित योग<sup>6</sup> काउसे गुणा परनेपर इच्छित इच्छित यागचार जीवाँना राशिया हो जाती है। हम प्रकारम सवत्र द्रव्यवमाणको उत्पन्न करक उनका अस्पाद्धत्व कहना चाहिए।

अप्पाबहुमाणुममे जोमि-अप्पाबहुमपस्त्वण

मिच्छादिही असलेज्जगुणा, मिच्छादिही अणत पत्य एवं सबयो कायच्यो । त जहा- प्रमणनागि प्ययक्तिनी दिई। हिंतो तेनि चेव जोगाण मिच्छादिही अससे अगुणा। हो गुण ř

्रेस वृज्या है। जाना विश्व में वाओ । का पढिभागो १ पणपुनस्त असंखेरनदिभागो, असंसेरनाणि प्रयज्ञोमि श्रोतिवकापज्ञामित्रभवदमम्मादिद्वीदिनो नेति चेत्र जोगाण अणतपुषा। का गुणमारो ? अमगनिद्धिराहि अणतपुषा, विद्वहि रि अणताणि सन्बनीनरासिपदमर गम्लाणि चि ।

असजदसम्मादिद्धि सजदासजद-पमतापमत्तसजदडाणे प्पावहुअमोघ ॥ ११८ ॥

. एदेपि गुणहाणाण जेपा आपन्हि सम्मवस्पानहुअ उच, वेपा । अणुणाहिय वचन्त्र ।

उक्त बारह याम्माले अस्तयनतम्पन्हिं पूर्वे (पाची मनोयोगी, पाची व योगी) मिध्याहाँदे चीत्र असरयात्माणित है। और (भाषयोगी तथा औरा काययोगी) मिध्याद्दष्टि नात्र अनन्तगुणित है ॥ ११७॥

पहाचर इस प्रकार सम्बन्ध बन्ता चाहिए। जस-पाचा मनोयोगी और पाट पदान्द द्वा भवार चान व व राम चादव । जस- पान मामाचान आद पान पत्त्रमानी असपनमध्यस्त्रियोतः उँही यामाङ्क निश्चाराष्ट्र जीव संस्थातग्रीणितः है यज्ञयाम भववनसम्भादाद्याद । हा पाणक तमस्यादाद आव असस्यानपाणन ह पुणकार प्या है । जायनस्म असस्यानया भाग गुणकार है जा असस्यानपाणन ह पुणकार कथा ह - जनभनरका कारण्याच्या वाच पुणकार व जा कारण्याच जनभणा ममाण है। य जमभणिया कितनी है ? जमभणीक असल्यानर्थे भागममाण हैं। मितिभूम स्या है। यमागुरुम अस्त्यामया भाग मनिभाग है म अस्त्याम स्थापीयमाण है। स्थापीय राजवात मा व्यवसार राजवात वासमानस्वतात्वात र वा वासम सम्बद्धात है। युक्ता क्या है : नेव्यसिन्द्रीत नेन्नायुक्ति भीर सिन्दीस नार का ग्यामा है। युग्ना प्रयाह व्यवस्थानका ज्ञान्यामा है।

उक्त रारह यागवाल बीगोंमें अस्पनमभ्याद्दष्टि मयनास्रपन प्रमचसपन और अप्रमानक्षयत् गुण्यानम् मध्यसन्तमस्यभी अन्तरहु । अपक्र मसान हे॥ ११८॥

दन त्यान चार्रे पुणस्थानाँचा निम प्रकार भाषम् सम्बन्धसम्बन्धाः अस् बहुत्व कहा है उसी प्रवार पी होता। भार अध्यक्ष वाच्य वाच्यवस्थानस्थान अस्य भारतिकार भी होता। भार अधिकतास सहत अधात नामसाव ही असम्बद्धाः वहना चाहिए।

एव तिसु अद्धासु ॥ ११९ ॥

सगमभेद ।

सव्वत्योवा उवसमा ॥ १२० ॥ एद पि सगम ।

सवा संबेज्जगुणा ॥ १२१ ॥

अप्पिदजोगउपमामगेहिंवो अप्पिदनोगाण स्त्रा मखेज्जगुणा । एत्य परमुर

सखेरेण मृत्सामिमोत्रहिय अप्पिटपरखेरेण गुणिय इच्छिटसामिपमाणमुप्पाएटव्य ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु सव्दत्योजा सजोगिकेवली ॥१२२॥ मनाडे चडणीयरणमिरियानाम्बनार्शमनीनमनस्मादो योजा जारा ।

असजदसम्मादिङ्घी सस्येनगुणा ॥ १२३ ॥ दुवे ? देव गेरइय मणुस्मेहितो जागत्ग तिरिक्तमणुमेमुप्पप्पाण अनवर

सम्मादिद्वीणमोराठियभिस्मभ्दि मनोगिरेन्निहितो मखेजनगुणाणग्रन्तरमा। इसी प्रकार उक्त चारह योगपाले जीवोंमें अपूर्वकृष्ण आदि बीन गुणस्थानोंने

सम्यक्त्यसम्बन्धी अन्यनहुत्व है ॥ ११९॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त बारह योगताले जीतोंमें उपनामक जीत मबसे कम हैं ॥ १२० ॥

यह सूत्र भा सुगम है। उक्त गरह योगगले उपनामशीमें अपन जीन मन्त्यानगुणित हैं ॥ १२१ ॥ विवर्शित पागवार उपशामकीम विवर्गित यागवार शपक क्षेत्र सम्यातगृहत हात हैं। यहापर प्रक्षप मक्षणके ज्ञारा मूर्रजीयराशिको माजित परक विविधत प्रक्ष

राशिसे गुपा कर र्राच्छन राशिका प्रमाण उत्पन्न कर लेना पाहिए (इसा द्र<sup>मा</sup> भाग ३ प्रें ८८-४९)। बीटारिइमिबडाययोगी जीवोंमें मयागिइवरी मवसे इम ई॥ १२२॥ क्योंकि, क्याटममुदातक समय आराहण भार अयतरणविषाम संग्रम धाआव

जाबोक स्वरत्यनम् भौदारिकनिधकायवाग्यानं सर्यागक्यरा गवन कम हा जात है। बीटारिक्रमित्रस्थयपोगियोंमें मयागिकेन्य जिनाम अमयतमम्बर्गा वार मुच्यातर्रावत है ॥ १२३ ॥

क्वोंक, इब, नारको भार मनुष्यांस भाकर ।तर्वच भार मनुष्यांम उत्पन्न हर्व बन्द अस्ववनसम्बन्धाः अव आसारकामध्यदाययागम् संयागक्यां त्रिमान अन्यान প্ৰথম কৰে মাৰ হৈ।

सासणसम्मादिद्ये असखेज्जग्रणा ॥ १२४ ॥

वी गुणगारी १ पलिदीयमस्य अमराजनदिभागा, असरोज्जाणि पलिदावमपढम रगगमृलाणि ।

मिच्छादिद्वी अणतगुणा ॥ १२५ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिएहि अवतगुणो, सिद्धेहि वि अवतगुणो, अवताणि मन्द्रनीवरासिषदम्य गमूलाणि ।

असजदसम्माइट्टिहाणे सन्वत्योवा सइयसम्मादिट्टी ॥ १२६ ॥ दसणमाहणीयखएणुप्पणासहहणाण जीवाणमहदल्लभचादो ।

वेदगसम्मादिद्वी सखेज्जगुणा ॥ १२७ ॥

खओरसमियमम्मचाण जीवाण बहुणप्रयत्नभा। यो गुणगारो। सरोज्ना समया।

वेउव्वियकायजाेगीसु देवगदिभगो ॥ १२८ ॥

औदारिक्मिश्ररायपोगियोंमें असयतसम्बन्हिप्टियोंसे सासादनसम्बन्हिष्ट जीव असंख्यातग्राणित हैं ॥ १२४ ॥

गुणकार क्या है ! पत्यापमका असल्यातचा भाग गुणकार है, जा पत्योपमक

असल्यात प्रथम चगम्लप्रमाण है।

जादारियमिश्रराययोगियांमें सासान्नसम्यग्दृष्टियांसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गणित हैं ॥ १२५ ॥

गणकार प्या है ? अभव्यसिद्धोंस अनन्तग्रणित और सिद्धोंसे भी अनन्तग्रणित राशि गुणकार है, जो सब जीवराशिक अनन्त प्रथम बगमूलप्रमाण है।

जीदारित्रमि तताययोगियोंमें असयतसम्यग्दष्टि गुणसानमें धायिकसम्यग्दष्टि नीव सबसे कम हैं ॥ १२६॥

क्योंकि, दशनमाहनीयकमके क्षयस उत्पन्न हुए धदानवाल जीवोंका हाना

थतिदरभ है।

औदारिकमि अराययोगियोंमें असयतमम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें धायिकसम्यग्हिष्टयोंस वेदवसम्यग्दद्धि सख्यातगुणित है ॥ १२७ ॥

क्योंकि शायापशमिक सम्यक्त्यवाल जाव बहुत पाय जात है। गुणकार क्या हे ! सस्यात समय गुणकार है।

विशिषिक राययोगियों में ( सभव गुणस्थानवर्ती जीवोंका ) अन्पबहुत्व देवगतिके समान है ॥ १२८ ॥

जधा देवगदिम्हि अप्पापद्वय उत्त, तथा पेउव्यियकायनोगीस् वत्तव्य। त अध सन्वरथोवा सासणसम्मादिद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असज्यसम्मादि असखेज्जगुणा । मिच्छादिद्वी अमरोज्जगुणा । अमनदमम्मादिद्विद्वाणे सन्दर्योदा उनम

सम्मादिद्वी । राइयसम्मादिद्वी अमखेजनगुणा । वेदगसम्मादिद्वी असखेजगुणा। वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिद्दी॥१२९

कारण पुरुष व वत्तव्य I

असजदसम्मादिङ्गी सखेज्जग्रणा ॥ १३० ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> आपितयाए अमरोज्जदिभागो । एत्य कारण सभातिय वस्त्र

मिच्छादिद्री असखेज्जग्रणा ॥ १३१ ॥

को गुणगारा १ पदरस्य असरोज्जदिमागा, असरोज्जाओ सेडीओ सडी असखेज्जदिभागमेत्ताओ । रो पडिभागो १ घणगुळस्म असपेरनदिभागो, अमल्ला

पद्खुलाणि । जिस प्रकार देवगतिमें जी गाँका अल्पवहुत्व रहा है, उसा प्रकार वैक्षिकका योगियोंमें पहना चाहिए । जैसे- चेक्रियककाययोगा सासादनसम्याहिए जीव सर्

कम हैं। उनस सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीय संख्यातगुणित हैं। उनस अस्यतसम्यग्दृष्टि जी असस्यातगुणित हैं। उनसे मिथ्याद्दष्टि जाय असस्यातगुणित है। धनयतसम्बन्धी गुजस्यानमें येत्रियिककाययोगी उपदामसम्यन्दष्टि जाच सत्रस कम है । उनस क्षाय सम्यार्टीष्ट जीव असस्यातगुणित हैं। उनस नेदकसम्यार्टिए नाव असस्यातगुणित हैं।

वैक्षिपिक्रमि बकाययोगियोंमें मामादनमम्यग्दृष्टि जीव सबसे कम है॥ १२९। इसका कारण प्रयुक्ते समान कहना चाहिए। वैत्रियिक्रमि अकाययोगियोंमें मामात्ममम्बन्दृष्टियोंमे अमयतमम्बन्दृष्टि अ

मख्यातगणित है ॥ १३० ॥ गुणकार क्या है ? आयरीका असस्यातचा आग गुणकार है। यहापर हार्य

वैक्रियिक्सम् अक्षाययोगियोमे असुयतम्ब्यम्हिन्द्रयोम् मिळ्यारशि तीर अक्षम्यात

गवित हैं ॥ १३१ ॥ गुषकार क्या ह ? अगवतरका असक्यातया आग गुणकार ह, आ असक्यात

क्रमधीयप्रमान है। व जमधीयमा भी जमधनीक अमस्यानमें मागमान है। जनिमान च्या ह <sup>?</sup> प्रवागुरका असच्यातया माग प्रतिमाग ह, जा असच्यात प्रतागुर्वप्रमा<sup>त</sup> है।

```
वेदगसम्मादिद्वी अससेन्जगुणा ॥ १३४ ॥
                         ाजन । उपनवजदभम्मा।दाङ्घआदिगुण्डार्णाहतो सचयसम्ब
           विरिन्सिह्नो पिद्रामस्य असराज्ञिद्रभागमेचभेदगसम्मादिद्विजीत्राण् द
    उबनादसभगदी। वो गुणमारी १ पविदानमस्स असर्धेन्नदिभागो, असर्धेन्नाणि पतिः
    वमपडमव गम्लाणि ।
         आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु
  सन्वत्थोवा सङ्ग्यसम्मादिङ्की ॥ १३५ ॥
                                                       पमत्तसजदङ्घाणे
       वैभिषम् मिथमाययागियोंमें असयवसम्याद्योः गुणस्थानमें उपश्चमसम्यादिः
जीव सबसे एम है ॥ १३२॥
      क्योंकि उपरामसम्बन्धक साथ उपरामधेणांने मर हुए जीवाँका प्रमाण अस्सत
```

र्वत्रियक्तिम् त्रहाययागियाम् त्रमयनम् स्परहारः गुणस्थानमं उपरामसम्परहारः

क्यांकि उपनामधनाम् मर हुए उपनामकाम् नस्यानगुणितः अस्यतसम्परहष्टि

निकृषिक्रमि अस्ययागियाम् अस्यनसम्बन्द्रष्टि मुणस्थानमे क्षापिकसम्बन्द्रियोम

प्पादः विश्व विश्व विश्व के स्वार्थ के स्वार स्वार्थिक नियम्बासः च यापसकः नसम्बार्ग्य नागमात्र व्यवसायस्वरिष्ठं जीयाकाः देशीय उपाद होता सभा है। गुणकार क्या है ? प्रशासका असंस्थातवा भाग

थाहार राययाची और आहार सिन राययाचियांम प्रमत्तनयन गुणस्थानमें

ंम क्षायिरमम्परहाँछ नाउ मरमानगुणिन है ॥ १३३ ॥

गम्यन्द्दष्टि नीन अमर्यानगुणिन ह ॥ १३४ ॥

तुषानार ह जा स्थापसक अंतरूयात प्रथम जाम् श्रमण है।

धायिवसम्पार्हीए जीत सबस उस है।। १३५॥

है गुणस्थानाको अपभा शायिकसम्प्राहाण्याम समय सम्भन् ह ।

भस्य हाता है।

## वेदगसम्मादिङ्घी सरोज्जगुणा ॥ १३६ ॥

एद पि सुगम । उत्तमसम्मािट्टीणमेत्य सभवाभाग तेमिमप्पानद्दग ण व किमङ्क उत्तसमसम्मचेण आहारिरिडी ण उपपञ्जिद ? उवमममम्मचरालिस्द अर तदुष्पचीए सभगभागा । ण उत्तममेविडीम्ह उत्तमममम्मचेण आहारिरिडी व तत्य पमादाभागा । ण च तचा ओइण्णाण आहारिरिडी उत्तरम्मद, अचियमेचेण आहारिरिडी उपपञ्जह, उत्तमसम्मचस्म ताचियमचरालमन्द्राणाभाग ।

> कम्मइयक्तायज्ञागीसु सव्वत्योवा सज्ञोगिकेवली ॥ १३७ ॥ इदो १ परर लेगपरणेसु उक्कस्पेण महिमेचमजोगिकार्लणवृत्रलमा । सासणसम्मादिद्वी असरोज्जगुणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्य असखेज्ज्ञदिभागो, असंखेज्जाणि पलिदोवस्य वन्गमूलाणि ।

आहारककाययोगी और आहारकिमिश्रक्ताययोगियोंमें प्रमत्तसयत गुणस्थ श्वायिकसम्यग्दृष्टियोंसे वेदकसम्यग्दृष्टि जीव सप्यातगुणित है ॥ १३६ ॥

यह सुत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्बन्धि जावाँका । सम्भव नहीं है, इसल्पि उनका अस्पन्तुत्य नहीं कहा है।

श्रका−─उपशमसम्यक्तवके साथ आहारकक्रद्धि क्यों नहीं उत्पन्न होती हैं ै समाधान─क्योंकि, अत्यात अस्य उपशमसम्यक्तवके कालमें आहारकक्री

उत्पन्न होना सम्मय नहीं है। न उपरामसम्यक्त्यके साथ उपरामप्रेणीम आहारकक्रदि जातो है, क्योंकि, यहापर प्रमादका अभाव है। न उपरामप्रेणीसे उतरे हुए जार्गिके मा रामसम्यक्त्यके साथ आहारकक्रदि पाइ जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा आहा ऋदि उत्पन्न होती है, उपरामसम्यक्त्यका उतने काल तक अयस्थान नहीं रहता है।

रार्पणकाययोगियोंमें सयोगिकाली तिन सनसे कम है ॥ १३७ ॥ क्योंकि, मतर श्रीर लोकपूरणसमुदातमें अधिकने अधिक केवल साठ सर्वा केवली जिन पाँच जाते हैं।

रामिणराययोगियोमें सयोगिकेवली निर्वास सासादनमम्यग्दिष्ट जीव असल्या गुणित है ॥ १३८ ॥

गुणकार क्या है ? परयोपमका असक्यातवा भाग गुणकार है, जा परयोपम असक्यात प्रथम पगमूळप्रमाण है।

इरो १ उनसममे बिम्ह उनमममम्मचेण मदसबदाण सखेजनचारो । ्रे प्राप्ताकाड्डाण सबत्याचा उवसमसम्मादिही ॥ १८: सङ्ग्सम्मादिङ्घी सक्षेज्जगुणा ॥ १४२ ॥ प्रतिहोत्रमस्म असस्यज्ञदिभागमेचसद्दगसम्मादिद्वीदिंतो असस्यज्ञदेभागमेचसद्दगसम्मादिद्वीदिंतो असस्यज्ञदेभागमेचस् किन्न करति वि उच उरचर्ने म वाव द्वा स्वयसमानिहिना असस्य ज्यास । मरति, मथुतेसु असल्बन्धस्यसम्मादिद्विष्यसम्। ण च मथुतेसु असल्बन्धसम् वार्मणकायपागियोमॅ मासादनसम्याराष्ट्रियोसे असपतसम्यारिट जीव असस्यातः गुणकार क्या है। भावलंका असम्यातमा भाग गुणकार है। यहापर इसका कारण ज्ञानकर कहना चाहिए। (बला इसी भागका रू पंधी और वर्तीय भागका & Sis) .) सर्मणरापयामियोंमें अस्रयतमम्यग्दृष्टियोंसे मिष्यादृष्टि जीव अनन्त्युणित हु॥ ६८०॥ ४०॥ गुणकार क्या ह ' वान्यविज्ञांस भनन्तगुणा और सिज्ञांसे भी धनन्तगुणा युणकार ह जा सब जीवसानिक अनं त प्रथम वर्गमृत्यमाण है। व मा प्रवास कार्या किया कार्या मबम कम है।। १४१।। िष १ ॥ ' ०' ॥ प्रयोकि उपनामधर्मामं उपनामसम्यस्यकः साध मर दूर स्वरतेका प्रमाण संख्यात ही होता है। वार्मणमायवागियोमें अमयनमम्पाद्दष्टि गुणस्थानमें उपराममस्पाद्दियोम विक्सम्बरहिष्टि चीक सर्यात्त्युणित हैं॥ १४२॥ उहा—ग्रत्यापमक असक्यानचे भागममाण शायिकसम्माकृष्यिस असल्यान जीय विग्रह क्यों नहीं करत हैं ? भाषान-पत्नी आम्बापर आचार्य बहुत है कि न ता असंख्यात शापिक त्रमाहरि इय एक माध्र मत्त्र है अस्यम् मनुष्यंत्र अवस्थात आयक्त सम्प्रहरि इय एक माध्र मत्त्र है अस्यम् मनुष्यंत्र अवस्थात आयक्त अस्यम्भति स्विकतस्याराष्ट्रपहे संस्यहाष्ट्र १४ एक लाग भाग ६ वन्यपा मनुष्याम भलव्यान स्वायकसम्याहारयाक हीनका प्रमान भा जायमा । त्र प्रमुष्योमें ही भसक्यान स्वायकसम्याहारयाक स्वायकसम्याहारे जीव परत हैं।

12.6

तत्थासखेज्ञाण सम्मादिद्वीणमभागा । ण विरिक्ता असखेज्ञा मारणविय कर्ने, आयाणमारित्यत्तादो । तेण विमाहगदीण सहयमम्मादिद्विणो मरोज्ञा नेव हाता वि उत्तसममम्मादिहीहिता सधेरजगुणा, उत्तममममादिद्विदारणाटी खड्य दिद्विमारणस्य सखेजगुणचाडो ।

# वेदगसम्मादिही असरोज्जगुणा ॥ १४३ ॥

को गुणगारे। १ पछिदोतमस्य अमखेजनदिभागा, अमखेजजाणि पछिनेत्रमपटम मलाणि । को पडिभागो १ खडयमम्मादिद्विरामिगुणिद्यमस्यज्यापियाजी । ण्य जोगमगणा समता ।

# वेदाणुवादेण इत्थिवेदएस दोस वि अद्धास उपसमा परेस तुह्य थोवा ।। १४४ ॥

क्योंकि, उनमें असस्यात शायिरसम्यग्दिष्यों रा अभाव है। न असम्यात क्षा सम्बन्दिष्ट तियँच ही मारणान्ति रसमुद्धात ररते है, क्योंकि, उनमें आयके अनुमार होता है। इसल्पि विग्रहगतिमें आधिरमम्यग्डीए जीय संस्थात हा हात हैं। संख्यात होते दुए भी व उपशमसम्यन्द्रष्टियोंसे संख्यातगुणित हाते हैं, न्याँकि, "र सम्यग्हाष्ट्रेयोंके (आयके) कारणसे क्षायिकसम्यन्द्राप्टियोंके (आयका)कारण मर गणा है।

निश्चेषार्थ-कार्मणकाययोगमें पाय जानेनाले उपशमसम्यन्दछ नाव ता उपदामत्रेणीसे मरवर ही आते हैं, किन्तु तायिकसम्यन्द्रष्टि जीव उपदामत्रेणांके आत अखयतसम्यन्द्दष्टि आदि गुणस्थानीस मररर मा जामेणजाययोगमें पाय जाते हैं। उनका संद्यातगणित पाया जाना स्वत सिद्ध है।

कार्मणराययोगियोंमें असयतमस्यग्दष्टि गुणस्थानमें वायिरमस्य दि वेदरमम्यग्द्धिः जीन असर्त्यात्मुणितं ह ॥ १४३ ॥

गुणकार क्या है ? पब्योपमका असच्यातवा माग गुणकार है, आ पत्याप असम्यात प्रथम वगम् रप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है ? शायिरसम्यन्हिष्ट राशिन गु बसस्यात बाउलिया प्रतिभाग है।

इस प्रकार यागमागणा सम्राप्त हुई।

वेदमार्गणाने अनुरात्मे स्तिवेदियोम अपूर्वतरण और अनिश्चितरण, रत ही गुणस्थानोंमें उपगामक नीत प्रतेगकी अपगा तल्य और अन्य है ॥ १८८ ॥

```
1, 6, 189 ]
                                अपाबहुमाणुममे हथिवेदि-अपाबहुम्मदान
537
                   दसपरिमाणचादो' ।
न्यन्त हो
                  सना ससेन्नगुणा ॥ १४५ ॥
5
                 बीमपरिमाणचादो'।
                अपमत्तसज्दा अक्यना अणुनसमा सखेन्नगुणा ॥ १३६ ॥
                का गुणगारा ? सराज्जनमया ।
               पमत्तसजदा सस्रेज्जगुणा ॥ १२७ ॥
              का गुणमारी ? दो रूमणि।
             सजदासजदा असर्सेज्जगुणा ॥ १४८ ॥
             देर गुणनात् १ पित्रायमस्य अमबज्बदिभागा, अमुखज्बानि पीत्रनास्यस्य
     वममुलाणि । का पढिमामा १ सम्बद्धसम्प्रीणद्वसम्बद्धानिया।
           सासणसम्मादिद्दी असस्रेज्जगुणा ॥ १४९ ॥
           को गुणमारो १ आयिलवाण अमेरहजिदियामा। कि सम्ब १ अगुहमामदगुन्तस्
          पर्योकि, स्वीयदी उपनामक जीयाँका प्रमाण दस है।
         साबदियामे उपद्मामकाम धपरू जीव मस्त्यानगुन्ति है ॥ १४५ ॥
         प्योंकि उनका परिमाण योग है।
        सीरदियोमे छपकोन असपक और अनुप्रमामक अप्रमुकायन बाह मरहान-
 ग्रणित है।। १४६॥
       गुणकार पया है। सन्यात समय गुणकार है।
       वारहियोमें अप्रमुक्तस्यनोम प्रमुक्तस्यन बीर मरचानगुष्टिन हैं॥ १००॥
      गुणकार प्या है दा रूप गुणकार है।
     प्रवाहित्योम प्रमानमयनाम संयनामयन जाह असरचानमुद्धन है।। १६८॥
     प्रवार क्या है। व वायमहा आभव्यावद्या भाग गुणकार है जा वस्तान्जक
विषयात प्रथम वर्गम् रामाण हः प्रांतनाम क्या हः संक्षात कर सं ग्राह्म अस्त
   भीविचीमें मयनामयनाम मामादनमस्य होत् और असलसानगुण्यन हे 🕦
   तीवाहार तथा ह भावताचा सम्मवाच्या माम ग्रेमका ह
  स्वा इसका कारण क्या ह
  ममाधान-विवास अमुस साधाहनगुष्कात्व पान सुन्त ह
```

11.

सुलहत्तादो ।

सम्मामिच्छाइडी ससेज्जगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारी ? संखेजनसमया । कि कारण ? मामणायादी संखेजनुषाय

सभगदो ।

असजदसम्मादिडी असरोज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो ? आवलियाण अमंदोजनदिमागो। कि कारण? सम्मामिन्छिटिहै आय पेक्सिर्ग्ण असरोज्जगुणायचादो ।

मिच्छादिही असंरोज्जगुणा ॥ १५२ ॥ को गुणगारो ? पदरस्म अमधेजनदिमागी, अमधेजजाओ सेडीओ सडीए असरोजदिभागमेचाओ । को पडिभागो १ घगगुरुस्म असरोज्जदिभागो, अमलेज्जाणि

पदरगुलाणि ।

असजदसम्मादिष्टि-संजदासजदट्टाणे सव्वत्थोवा सहयसम्मादिष्टी

॥ १५३ ॥

स्त्रीवेदियोंमें सामादनसम्यग्दीष्टयोंसे सम्याग्मव्यादृष्टि जीव सर्यात्याृणि 計1184011

गुणकार क्या है ? सख्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि

सासादनसम्यग्हिष्ट गुणस्थानकी आयसे सम्यग्निथ्याहिष्ट जीर्योंकी सल्यातगुणित आप सम्भव है, अथात् दूसरे गुणस्थानम जितने जीव आते हैं, उनसे सख्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें श्रात है।

स्त्रीनेदियोंमें सम्यग्मियादृष्टियोंमे अस्यत्यम्यादृष्टि जीन असर्यात्यार्णि हें।। १५१ ॥

गुणकार क्या है ! बावलीका असस्यातवा भाग गुणकार है। इसका कारण यह है कि सम्यग्निध्याहिए जीवांकी आपका देखते हुए अस्यतसम्यग्हिए जीवांकी असस्यातगुणी आय होती है।

स्वीनेदियोंने असपतमम्पग्दृष्टियास निष्यादृष्टि जीन असल्यातगुणिव दें॥१५२॥ गुणकार क्या है ' जगन्नतरका असल्यातवा माग गुणकार है, जा जगन्नतिक

भसक्यात्व भागमात्र असस्यात जगश्रेणीप्रमाण है। प्रतिभाग प्या है। धनागुल्हा बसस्यातयां भाग प्रतिभाग है जा बसस्यात प्रतरागुल्प्रमाण है। स्तिरेदियोंने अमयतमम्पादिष्ट और मयतामंत्रत गुणस्थानमें धाविकमम्पादि

जीय सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥

ज्वसमसम्मादिद्दी असखेञ्जगुणा ॥ १५४ ॥

दो गुणगारो १ पलिदोवमस्स असंखेजनदिभागो, अमसंजनाणि पलिदोवमण्ड वमाम्ळाणे । का पडिभागा १ असररज्ञावलियपडिभागो ।

वेदगसम्मादिही असस्रेज्जगुणा ॥ १५५ ॥ को गुणगारो १ जावित्याए असप्रजादेभागो ।

पमत्त अप्पमत्तसजदट्टाणे सञ्चत्योचा खङ्यसम्मादिट्टी॥१५६॥ <sup>जनसमसम्मादिही</sup> सस्वेज्जराणा ॥ १५७ ॥

वेदगसम्मादिडी सखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

एदाणि विष्णि वि सुचाणि सुगमाणि । एव दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

क्योंकि, लायेदियोंमें सत्पात क्रमान हा शायिकसम्मादां जाय पाप जात है। सीरीदेवोत्रे अस्यतम्प्यस्थि और सरवास्यतः गुणलानम् धारिकसम्य म्हिट्योते उपज्ञमसम्बन्हिट जीव असल्यातगुणित हैं॥ १५४॥

गुणकार क्या है। प्रथापमहा भसत्यातम् भाग गुणकार है जा प्रयापमह असक्यात मध्म वर्गामूलमामा है। प्रतिभाग क्या है । सतस्यात संपतिकां प्रतिभाग है।

श्रीरदियोम् अमयनमम्परहरि और मयनामंचन गुणव्यानमें उपग्रममम्परहरियोम् वदरमम्पाद्दष्टि चीव असरपानगुणित है ॥ १५५ ॥

गुणकार क्या हु । नायशिका असन्धानया भाग गुणकार है।

स्वाविद्योने प्रमचमयन और अप्रमचमयन गुणस्वानमें भाविस्तरस्य हाँए बार सबस कम है।। १५६॥ क्षाचित्रसम्परदृष्टियोम् उपज्ञमसम्परदृष्टि जात्र सर्चानगुणित् है ॥ १५७ ॥

उपञ्चममम्पारियोम बरुक्यम्पारिः जीव मरपानगुणिन है ॥ १५८ ॥ य तानों ही सुत्र सुराम है।

इसी प्रकार अपुरस्या और अनिश्विकाण इन दानों गुणस्थानोंने शीहिन्सीस

ल्पिबहत्व है।। १५९ ॥

उक्खडागमे जीवहाण

[ 3, 6, 15.

सञ्बत्थोता सङ्ग्यमम्मादिङ्की, उपममसम्मादिङ्की मस्यत्रगुणा, इस्न्ण माप्रमाता ।

सञ्बत्योवा उवसमा ॥ १६० ॥

₹02]

एद सुत्त पुणरुत्त निष्ण होदि ? ण, एत्य प्रमएहि अहियागमाना । मनएन प्रथ अहियारी, ण मी पुरुत प्रक्रितिहै। तटी ण पुणरुत्तत्तिवि ।

सवा संखेजजगुणा ॥ १६१ ॥

सुगममेद । पुरिसवेदएसु दोसु अद्धासु उवसमा पर्वेमणेण तुल्हा योवा

॥ १६२ ॥ चत्रवणपमाणचादो ।

रावा सखेज्जग्रणा ॥ १६३ ॥

अष्ट्रचरसद्मेचचादा ।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंमें खींबदी क्षायिरसम्यन्दप्ट जाव सबस इन हैं, और उपरामसम्यग्राप् जीव उनसे सप्यातगुणित होते हें, इस प्रकार बावक साव समानता पाइ जाती है।

खीवेदियोंमें उपशामक जीव सबसे उम है ॥ १६० ॥ र्शका—यह सूत्र पुनवक फ्यॉ नहीं है ?

समाधान--नहीं, क्योंकि, यहा पर प्रवेशकी अपेक्षा इस स्वमा अधिकार नहीं है, किन्तु सचयकी अपेक्षा यहापर अधिकार है और यह सचय पहल प्रक्रपण नहीं किया

गया है। इसल्ये यहापर यह गये सुत्रके पुनवस्ता नहीं है। स्तिनेदियोंमें उपशामकोंसे क्षपक जीन सरमात्विणत है ॥ १६१ ॥

पुरुषोदियोंमें अपूर्वरूरण और अनिरुचित्ररण, इन दोनों गुणस्थानोंमें उपदा<sup>मई</sup> जीत प्रोक्षकी अपेक्षा तन्य और अल्प है ॥ १६२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है।

पुरुपनेदियोंमें उक्त दोनो गुणस्थानोंमें उपशामशोंसे धपक्र जीर मध्यान गुणित है ॥ १६३ ॥

क्वॉकि, उनका प्रमाण एक सी बाह है।

यह सूत्र सुगम है।

२ ग जी ६२९ पुरियान अद्भव एमसमयओ निक्स प्रवद हो भी ≺ा वा ६३९

```
66,1967
                                अप्पाबहुमाणुगमे पुरिसवैदि-अप्पाबहुमपरस्वण
                  अष्पमत्तसनदा अम्बना अणुनसमा सखेज्नगुणा ॥ १६५
                  को गुणगारा ! सरोज्जनमया ।
                पमत्तसजदा सस्तेज्जगुणा ॥ १६५॥
               को गुणमारा १ दोण्णि रूबाणि ।
              सजदासजदा असखेज्जगुणा ॥ १६६ ॥
             ष्ट्र गुणगारा १ पविदोवमस्य अमस्त्रेन्बदिभागो, असस्त्रन्ताणि पविदोनमण्डम
      व गमुलाणि ।
           सासणसम्मादिद्दी असस्वेज्जगुणा ॥ १६७ ॥
           द्म गुजनारो ? आमित्रमार असस्टेरजेदिमामा । सेस सुगर्म ।
          सम्मामिच्छादिद्वी ससेज्जगुणा ॥ १६८ ॥
         को गुणगासः ! सराज्यसमया । सेस सुगम ।
        पुरपनियोम् दोनां गुणस्थानामं धपरांत अधपर और अनुपन्नामक अपमत्त
 मयत मरूपावगुणित है ॥ १६४॥
       गुणकार क्या है ! सच्यात समय गुणकार है ।
      पुरस्त्रेदियोमें अप्रमचनयतीस प्रमचसयत जीव सस्यातगुणित हैं॥ १६५॥
      गुणकार पया है ' दा रूप गुणकार है।
     उरुरादियोमे प्रमचसयवास सयवासयव जीव असस्यावगुणिव हैं॥ १६६ ॥
    युणकार क्या है ! पत्यापमका असल्यातयां भाग गुणकार है, जो पत्यापमक
ष्यात प्रथम वर्गमूल्पमाण है।
   पुरुषश्चित्रामें स्वतासपतीस सामादनसम्पन्दष्टि जीव असस्यातगुणित
11 039
  पुणकार क्या हु ' भावलीका असक्यातया भाग गुणकार है। राव स्वार्थ
.
पुरुषादियोंन मामादनसम्पाराष्टियोंन मम्पागिष्णारिष्टि जीन सरपानमुणित
. युणकार क्या है ! सक्यात समय गुणकार है ! गय सकार स्थाप है .
```

' २०६ ] हम्ख्यागमे जीवद्याण 'असजदसम्मादिद्वी असलेवज्जगुणा ॥ १६९ ॥

[1,41

असजदसम्मादिहा असल्डजगुणा ॥ १५५ ॥ को गुणगारो ! जानलियाए असंखेजदिमागो । मिडळाटिटी अमखेजजगणा ॥ १५० ॥

मिच्छादिद्वी असखेजजगुणा ॥ १७० ॥ को गुणगारो १ पदरस्स असंखेजजदिमागो, अमखेज्जाओ सेढींगा सेढे असंखेजजदिमागमेचाओ ।

असंखेज्जिदिभागमेताओ । असजदसम्मादिहि-सजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदट्टाणेसम्म प्याबहुअमोघ ॥ १७१ ॥

ँ एदेसि जघा ओपन्हि सम्मचप्पानहुत्र उच तथा उचन्त्र । एवं दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥ सन्दत्योवा उनसमयम्मादिद्वी, खड्यसम्मादिद्वी संपेजग्रणा, इबेदेहि साधमार सन्दत्योवा उनसमा ॥ १७३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असच्यातवा भाग गुणकार है ।

पुरुषनेदियोंमें असयतसम्यन्दृष्टियाँसे मिध्यादृष्टि जीन अमरूपासुन् हैं॥ १७०॥ गुणकार क्या है ? जगमतरका असख्यातवा माग गुणकार है, जा जगमकी

मसस्यावर्षे भागमात्र भसस्यात जनभेणीयमाण है। पुरुपोदियोंमें असपतसम्यग्दिः, सयतास्यत, प्रभवमयत और अप्रमहत्त्र गुणस्थानमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पवहृत्त ओषके समान है॥ १७१॥ इन गुणस्थानोंका जिल्ल प्रकार ओषमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अल्पवहृत्य कार्र

उसी प्रकार पहाचर कहना चाहिए। हमी प्रकार पुरुरोदियोंने अपूरेरण और अनिष्ठचित्रण, इन दोनों गुगक्षार्व्य सम्यक्त्यसम्बन्धी अपन्यकृत है ॥ १७२॥ क्योंकि उपगमसम्पर्दाष्ट जाय सबस कम हैं और शाविकसम्पराध में उनसे सम्यानगुष्तिन हैं, इस प्रकार भोषक साथ समानता वाद जाती है।

पुरुषदेदियों में उपधामक बीद सबसे कम है ॥ १७३ ॥

स्वा ससेज्जग्रणा ॥ १७८ ॥

दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

णंडसयनेदएसु दोसु अद्धासु उनसमा पनेसणेण तुल्ला योगा

॥ १७५ ॥

बुदा १ पचपरिमाणवादो ।

स्त्रा सस्रेज्जगुणा ॥ १७६ ॥

दुदो १ दसपरिमाणचादो ।

अप्पमत्तसजदा अक्सवा अणुवसमा सस्रेज्जग्रुणा ॥ १७७ ॥ इते ? स्वयत्तिपत्रिगाहारो । पमत्तसजदा सस्रेमग्रुणा ॥ १७८ ॥

को गुणगारा । दोविण स्वाणि ।

उपनामकोसे सपक जीव सख्यातगुणित हैं॥ १७४॥

य दोनों ही सूत्र सुगम हैं। नपुनमनेदियोंमें अपूर्वस्या और अनिश्वचित्रण, इन दोनों गुणस्यानोंमें

उपग्रामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ १७५ ॥ क्योंकि, उनका परिमाण पान है।

नपुत्रस्वेदियोंने अप्तरण और अनिश्वित्रण, इन दोनों गुणस्थानोंने

उपग्रामकोम क्षपक जीव प्रवशंकी अपक्षा मन्त्यानगुणित हैं ॥ १७६ ॥ क्योंकि, उनका परिमाण रूम है ।

नपुसक्वेदियोंमें धपत्रोंने अधपक और अनुपनामक अप्रमचनपत जीव संख्यातगुणित हैं॥ १७७॥

क्योंकि, उनकी सक्वराशिका महण क्या गया है। नवसकादियोंमें अत्रमतस्यतासे प्रमत्तम्यत जीव सख्यानगुणित है।। १७८॥

गुणकार क्या है <sup>9</sup> दा रूप गुणकार है। । शासन्दर्शन ×× समान्दर । स. सि. १. ४

६ ता जी ६३ वस वंद नचुना तह। सक्क हा ५३

सजदासजदा अमक्षेत्रजगुणा ॥ १७९ ॥

को गुणगारे। रे पितरायमम् प्रयासकारियामा, जनसङ्गाणि परिरामगरम बग्गमुटाति ।

सामणसम्मादिट्टी अमस्रेज्जगुणा ॥ १८० ॥

का गुणगारा रै आपनियाण अमंगज्जदिनामा । सम गुणन ।

सम्मामिन्छादिई। ससेन्जगुणा ॥ १८१ ॥ को गुणगाम रै मेरीज्ञनमया । काम्म वितिय उत्तरन ।

असजदसम्मादिद्वी अससेञ्जगुणा ॥ १८२ ॥

को गुणगारी ? जानियाण अमेरीजनदिजामा ।

मिच्छादिद्वी अणतगुणा ॥ १८३ ॥

को गुणगारे। ? अभवनिद्धिणीह अणतगुणी, अणताणि मध्यवावसानिवडन वग्गमूलाणि ।

नपुसक्रोदियोंमें प्रमत्तवयतांमे सयतासंयत त्रीत असच्यातगुणित हैं॥ १७९॥

गुणकार क्या है ? परयोपमका अमुख्यातया आग गुणकार है, जा परयापमह असंस्थात प्रथम यगम् रप्रमाण है।

नपुसरोदिपोंमें सयतास्रयतोंने मासादनमम्पग्दष्टि जीत अमस्त्रातगुनित ぎょくて りょ

गुणकार क्या है ? आवलीका असक्यातचा भाग गुणकार ह। शय स्वाव

नपुसक्रोदियोंमें सासादनमम्यग्र्हाष्ट्रयोंमे मम्यग्निश्यादृष्टि जीत्र मग्यात्रा<sup>तित</sup> きり 868 11

गुणकार क्या है ? सस्यात समय गुणकार है। इसका कारण विचारकर कहना

चाहिए (देखो भाग ३ १ ४१८ इत्यादि)। नपुसम्वेदियोंमें सम्यग्मिय्यादृष्टियोंने अमयत्मम्यग्दृष्टि जीव असर्यात्गुलित

言!! १८२ || गुणकार क्या है ? आयतीका असस्यातवा भाग गुणकार है । नपुसम्बेदियोंमें अस्रयतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित है॥१८३॥

गुणकार प्रया है ? अमन्यसिद्धांसे अनन्तगुणा गुणकार है, जो सब जावसाइक

अनस्त प्रथम वर्गमूखप्रमाण है।

क्षा <del>र साद ज्यापात्रहुमपुरूपण</del> ا ۽ ه

. , 4

ज्ञत्त्वदक्षम्भादाहु सजदासजदहाणे 11 858 11 सम्मत्तप्यावहुअमोघ असन्दरमम्मादिद्वीय वाच उच्चद्द- सन्त्रस्थोम उचममसम्मादिद्वी । स्वस्य सम्मादिह्नी असरोजन्यम् । को गुणमारो १ आविष्याः अमराजनीकमारो । उसे १ पदमपुदर्शितस्यसम्मादिद्वीय पहाणनन्त्रसम्मादे । वेदगमम्मानिद्वी असरदन्तुणा । का गुणगारा ? आवितयाए अमसेजनिदेभागा ।

म्बदामनदाण सद्यत्याचा राद्वयसम्मादिही । दुदो १ मणुनवग्वचणउस्यनेदे मोन्न्य तमिमञ्जूयामात्रा । उस्तमम्मादिश्चे असस्तेत्रस्या । या गुजासा १ पटिस् विस्तान्त्रस्यास्याः । उस्तमम्मादिश्चे असस्तेत्रस्याः । १ पटिस् वमस्त अमरतज्ञिसमामा, अमरतज्ञाणि पत्निसेत्रमपदम्यममूराणि । उस्पासमानिद्दी असरवज्ञमुणा । मा गुणमारो १ अमिलेपाल असरोजदिभागो ।

पमत्त अपमत्तसजदङ्गणे सञ्बत्थोवा सङ्यसम्मादिङ्घी॥ १८५॥

नपुत्तरचेदियोमें अस्पवसस्पादान्ति और सपवामपत गुणसानमें सम्पनस्व सम्बन्धी जलपरहुत्व आधके समान है ॥ १८४॥

हनमंस पहल असवतसम्प्रासीट नपुसक्यमें नीवाँका अस्तवहाव कहत हूँ-नेपुसकवदा उपरामसाम्बरहरि चाव समस कम है। उनस नेपुसकवदा साविक सम्बरहरि न्त्रत्य थवा अवस्तात्वराच्या है। ग्रम्भा के भावतावा सवस्ताववी भाग ग्रम्भा है। क्योंकि यहागर अथम र्थियोक सारिकतम्यार्गर नास्क्री नायोंकी मधानना स्थाहार

की गर है। जपुमवनदी भागिकसम्प्रकृषियांस नपुसवनदी ध्वकसम्प्रकृष्टि जीव भस हवातग्रीणत है। गुणकार क्या ह**े नावणीका मस्त्वातवा नाम गुणकार है।** स्वमास्वम नेपुसक्त्रम् नेताका अन्तरहुव कहत हे-नेपुसक्वरी स्वमा व्यव साविकतम्परिक् जीत तथा कम ह क्याक महत्ववयान बहुतरमा

्या जापन नामान्त्रः भाग नाम नाम व च्यान गुजन व्यान गुजन व्यान गुजन व्यान गुजन व्यान गुजन व्यान व्यान व्यान व्य व्यान छाङ्ग्य उत्तर अस्त्र अस्त्र व्यान व्या प्रमासकार्याण त्रीत् असरवातद्याच्या है। गुणकार क्या है ' र वास्मक्षा असरवातवा र मुलकार ह जा पत्नापमक असल्यान प्रथम काम् ज्याप ह। नेपुनकपूरी सवना व उपनामसम्बद्धियास प्रकासमाहि जीव भाक्यानगुण्य है। गुणका क्या

नपुनम् रिद्यामे त्रमनसयन श्रीतः अत्रभनस्यनः गुणव्यानमे धार्यप्रमान्यदिष्ट बम क्म ई॥ १८५॥

-45-

कुदो १ अप्पसत्थेनेदोदएण नहुण दसणमाहणीयखनगणमभाना ।

उवसमसम्मादिडी सरोज्जगुणा ॥ १८६ ॥

वेदगसम्मादिही सरोज्जगुणा ॥ १८७ ॥

मुगमाणि दें नि मुत्ताणि । एव दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

जधा पमत्तापमत्ताण सम्मत्तपानहुअ पत्रीद, तथा दोसु अद्वासु मन्नत्थान राज्यसम्मादिही, उनसमसम्मादिही सरोजनतुणा ति पत्रीयस्य ।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ १८९ ॥

खवा संरोज्जग्रणा ॥ १९० ॥

दो नि सुचाणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अमहास्त चेदके उदयके साथ दशनमोहर्नायके क्षपण करनेवाले बहुठ जीयोंका अभाय है।

नपुसकोदियोंमें प्रमचसयत और अप्रमचसयत गुणस्थानमें क्षायिक्सम्यग्दर्ष्टियोंसे उपग्रमसम्यग्दर्ष्टि जीप सप्त्यातगुणित हैं॥ १८६॥

उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक्तमम्यग्दृष्टि जीन सरयातगुणित हैं ॥ १८७ ॥ ये दोनों ही सब सगम है।

इसी प्रकार नपुमकोदियोंने अपूर्वकरण और अनिश्चचित्ररण, इन दोनों गुण स्थानोंने सम्यन्त्वसम्बन्धी अल्पानुस्व है ॥ १८८॥

तिस प्रकारस नपुसक्येत्री प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्यतांका सम्यक्रतसम्बर्धाः अस्तवहृत्य कहा है, उसी प्रकार अपूषकरण आदि दे। गुणस्थातांमें 'शायिकसम्यव्हि ज्ञाय सबसे वम है, उससे उपरामसम्यव्हिः औष सस्यातगुणित हैं 'हस प्रकार प्रकृष

करना चाहिए। नपुसकादियोंमें उपग्रामक जीव सबसे कम हैं ॥ १८९ ॥

उपदामसेंसे धपर जीत्र सख्यातगुणित दें ॥ १९० ॥

ये दानों श्री एव स्ताम है।

अवगदनेदएस दोस अदास उनसमा पनेसणेण तुला योवा' ॥ १९१ ॥

उवसतकसायवीदरागछदुमस्या तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दे ि सुचाल सुवमाल । स्वता संसेज्जगुणा ॥ १९२ ॥ इते ि बहचतवरपमाणताते ।

सीणकसायबीदरागठहुमत्या तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवळी अजोगिकेवळी पर्वेसणेण दो वि तुल्ला ततिया

चेव ॥ १९५ ॥

हो वि सुचाणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद्ध पडुच्च सखेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ एद वि सुगम ।

एउ रेडमगणा समसा ।

अपगतनेदियोंमें अपूत्रसण और अनिष्टतिस्रण, इन दोनो गुणस्यानोंमें उप ग्रामक जीर प्रवेगसी अपेक्षा तुत्त्व और अन्य हैं ॥ १९१ ॥

उपद्मान्तकपापबीतरागछप्रस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥

य दानों हा सूत्र गुगम है।

अपगतनेदियोंमें उपगान्त्रस्पायवीनमाउद्यक्षोंने क्षपक्र जीन सम्याततुषित है।। १९३।।

क्योंकि इनका प्रमाण एक सी आट है। अपरानवेदियोंम श्रीणस्पायवीनराग उदाव्य पूराक्त प्रमाण ही है।। १९४ ।।

अवयानवंदियांम क्षाणस्याववीनागाउपाय प्राक्त प्रमाण हा है।। १९४॥ मयागिरस्टी और अयागिरस्टी प तमो हा प्रस्तरी अपक्षा तुरूप और पर्वाक्त प्रमाण ही है।। १९५॥

य दानों ही सूत्र ग्रुपम है।

समाभिकारी मचयकारकी अपक्षा मरयातपुणित हु ॥ १९६॥ यह सुत्र भी सुगम हु।

इस प्रकार वश्यागया समाप्त हुइ ।

र ५.५ जबदानी च शाणन्यवद् । स्र सि र ४ 💎 📑 गाँ औ ६२५

कसायाणुपादेण कोधकसाड माणकमाई मायकमाड लोभकसाई दोस अद्वास उनसमा पनेसणेण तुल्ला योनां ॥ १९७ ॥

मगममेट । सवा ससेज्जग्रणा ॥ १९८ ॥

मो गुणगारे। १ दो रूपाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु मुहुमसांपराइय-उवममा विसेमा हिया ॥ १९९ ॥

दोउरसामयपरेसए(हतो मरोज्जगुणे' टोगुणहाणपरेमयक्खाए पक्षिर् कथ सुदुममापराइयउपमामया विमेसाहिया? ण एम दोमो, लोमकसाण्ण सुन्ए पितसत्जीने पेनिसद्ण वेनि सुहुमसापराइयउनमामएस पविस्ताण चउनणापरिमाणाण

कपायमार्गणाके अनुवादमे जोपकपायी, मानकपायी, मायाकपायी और लाम कपायियोंमें अपूर्वकरण और अनिश्चित्ररण, इन टोनों गुणस्थानोंमें उपग्रामक वार्व प्रवेशमी अपेक्षा तुल्य और अल्प है ॥ १९७ ॥

यह सूत्र सुगम है। चारों क्यायत्राले जीतोंम उपगामरोंसे अपक संख्यातगुणित है ॥ १९८॥

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

केन्छ निशेषता यह है कि लोभक्तपायी जीनोंमें अपनोंने सत्मनाम्परार्थिक उपशामक विशेष अधिक है ॥ १९९ ॥

श्वरा—अपूत्ररूप और अनिवृत्तिकरण, इन दे। उपज्ञामक गुणस्थानॉर्मे प्राप्त करनेवाले जीवाँसे संस्थातगुणित प्रमाणवाल स्न्हीं दो गुणस्थानामें प्रयेश करनगढ क्षपर्नोना देखनर अर्थात् उननी अपशासे स्वतमसाम्पराधिन उपशामक विशेष अधिक वैसे हो सकते हैं?

समाधान—यह कार देश्य नहीं, क्योंकि, लामक्यायके उदयसे शवकॉर्म प्रा करमवा र जीवोंका दात हुए लामक्यायक उदयस स्क्ष्मसाम्पराधिक उपशामकाँम भवेदा परनेवाल थार चौपन सस्याह्म परिमाणवाल उन छोभरपायी आवाँक विश्व

१ क्यायानुवादन काथमानमायाक्यायाचा पुगदनन् १××× छामक्यायाचा द्वयाक्यवक्यासुन्या तस्या । स्पन्धाः तस्ययाया । प्रमताम्यायाद्यपुवनम्भवताः विश्वायिका । प्रमान्याप्<sup>द्रा</sup>ः सस्ययद्वा । ध्याणां सामा यवत् । स वि १, ८

२ प्रतिप्र 'ससाज्यामा' इति पाट ।

```
الحمدين
                                              अपावहुमाणुममे चतुकसाह अपावहुमपरूरण
      r
                विसेसाहियचारिसहा । इ.दो १ लोभस्सार्म्स चि विसेसणादा ।
                        खवा सखेज्जगुणा ॥ २०० ॥
                                                                                                        [ ttt
                       उवसामगहिवो खबगाण दुगुणचुवलमा ।
                      अष्पमत्तसज्ञत् अनस्त्रवा अणुनसमा सस्त्रेज्जगुणा ॥ २०१ ॥
                     को गुणगारो ! संखेकना समया।
                    पमत्तसजदा सस्रेज्जगुणा ॥ २०२ ॥
                    को गुणमासे १ दो ह्वाणि । चदुकमायअप्पमचसन्दाणमस्य सदिद्वी २।३।
          ४।७। पमचसनदाण सदिही ४।६।८।१४।
         मधिक हानेमें कार विदोध नहीं है। विरोध न हानका कारण यह है कि दानमें 'आम
        कपायी जायाँमें 'देसा विरायणपत्र दिया गया है।
                वाराम प्रशासन्त । १००० वर्षः ।
दोमरुषायी जीवाम स्वस्मताम्परायिक उपन्नामक्रीते स्वस्मताम्परायिक स्वपक
      सरुयातगुणित हैं II २०० II
              अभ्य र ॥ १०० ॥
क्योंकि, उपसामकास क्षपक जायाँका ममाण उम्रणा पाया जाता है।
             प्रतामम् वर्षात्रम् वर्षात्रम् अवस्थाः वर्णाः उत्तर्भात्रम् ।
वर्षाः कृषायवाले चीत्राम् धप्रमामे अञ्चपक् और अञ्चपन्नामक अग्रमचस्रयव
    संख्यावगुणिव है ॥ २०१ ॥
            गुणकार क्या है ! सस्यात समय गुणकार है ।
           चर्या मपायवाले जीवामे अत्रमचसयवाते प्रमुचसयत सख्यात्याणित है॥२०२॥
          प्रकार क्या है ? दो रूप गुणकार है । यहां चार क्यायवाले अममस्वययोक्त
प्रमास या अलवह न कालानाली अस्तरहि स्त प्रसार हूँ- राशाका वा अलवह न कालानाली अस्तरहि स्त प्रसार है- राशाका ज्ञान
चारों क्यायचाल प्रमत्तसवतींकी अक्सकृष्टि ४।६।८ और १५ है।
        विद्युषाथ— यहा पर चतु क्याची आमान भार भाग सम्वतिक भागावका शान
भगवाप — वहा पर बतु हवाचा जनमञ्जार नमच प्रवाद जनावदा बात
हरातक जिय जो अकस्पर्रीय सतजाह ग्रह ह उसका अभिमाय यह ह कि सहुच्य तिर्वजीस
माया और अमन्त्रमात्र कम हे उससे काम माया और अमन्त्रमात्रम हो उससे काम माया और अमन्त्रमात्रम हो उससे काम माया और
पति विभाव भीतिक होता है। (सवा भाग ३ वू ४४)। तर्मकरायका कांत्र उत्तर
इ. विभाव भीतिक होता है। (सवा भाग ३ वू ४४)। तर्मकरायका कांत्र उत्तर
पत आर प्रमासक्यांका अक्सहीर ग्राम प्रमाण वनगणा गणा ह कि मानकपाय
पत आर प्रभवसंध्यताचा अवसंध्य आर्था असाच चवराचा चवा ६ १० साववचाव
त्र आग्रमचारात सवस क्षम ह जिनका ममाच अवसंद्यात (४) देश वतत्राचा सवा
्रज्ञानाचन स्वयः कृत है ।जनश्चमाण अवस्ताध्य (१) दा धनानाय स्वयः
देख्यः वायक्याययात्र व्यासनस्यतं विभागः अधिक होतं है जिनका प्रमाण श्रदः
भिन्न (३) तीन यतेत्राया गया ह । स्तम मायाक्याययात्र भ्रमसस्यत् विगय
ंक होत हैं जितका प्रमाण अकस्तिहित (४) बार यतनाया गया है। सिस लाम
र होत है। जनका समाण अरु सदाहम ६०/ चार पत रावा गया है। इनस लाम
प्रियाण आमानसम्बद्धा विचाय अधिक होते हैं जिनका प्रमाण अरुसहरियों (३) सात
स्वार भागमनस्यतं विनुष् भागमं द्वातं है जिन्दा ग्रमाण भक्तदास्थ ( ३) स्तत
या गया है । चुंदि भागमसम्यनांस ग्रमनस्यनादा ग्रमाण दुवणा माना गया है
पर यहां अब सहिष्टिं भी उनका ममाण कमरा हुना ४ १ / और १४ स्तरामा गया
५ पदा वर्ष पहासम् मा अवश्यमाण नमा दूवा व . . . वार २० ५०० एवा गया
अकारच्या कारविनेक हैं और उसका अभियाय स्थान ठरस चारों कपायोंका
```

कसायाणुपादेण कोधकसाइ माणकसाइ-मायकसाइ-छोभक्स दोसु अद्धासु उचसमा पवेसणेण तुरला थोवां ॥ १९७ ॥

सुगममेद् ।

सना ससेज्जगुणा ॥ १९८ ॥

नो गुणगारा है दो स्वाणि।

णवरि विसेसा, त्येभकसाईसु सुहुमसापराइय-उवसमा विसे हिया ॥ १९९ ॥

दोउउनामयपरेमएहितो मखेउञ्चगुणे' दोगुणहाणपरेसयक्सवर पिक रूप सुदूमनापराहयउपमामया विममाहिया ? ण एम दोनो, लोमरुमाएण सर परिमतवारे परिचक्ण तेनि सुदूमनापराहयउपसामएस परिमताण चराज्यारिमा

क्षायमार्गणाके जुनुगत्मे नोधरपायी, मानक्षायी, मायाक्ष्यायी और र क्षायियोमें अपूर्वकरण और अनियुचिक्रण, इन टोनो गुणस्थानोमे उपन्नामक अरेडक्के जरेजा तुल्य और अल्प है ॥ १९७ ॥

यह मूत्र सुगम है।

चारों स्थायगाँउ जीगोंमें उपशामगोंसे ध्यक संन्यातगुणित है ॥ १०८॥

गुमकार क्या है ' दो कर गुमकार है।

करत्र रिधेषता यह है हि लोमक्यायी जीतीम क्षप्रशैन पश्मनाम्यापि उपयानक शिष्य अधिक है॥ १९९ ॥

प्रधा— नपूर्वकरण आर आंतर्शनकरण, इन दे। उपशामक गुणस्थानीं वर्ध करनबारे नाथीन संस्थानगुणिन अमाध्यार पृष्टी दा गुणस्थानीम अक्षा कार्याः सर्वेद्य सरकर अर्थान् रनकी अपक्षान मृहमनास्थराधिक उपशामक नियात अर्था केंद्र हा सक्त है?

मनायान-पह चाह दाप नहा, क्योंक, जानव्यापक उद्यक्त क्ष्यवीव वर चावयाण वार्योद्या देखत हुए कानव्यायक प्रयुक्त सुरुमनास्परायक प्रशासकी वर्या चानवण्ण थार आपन संस्थापण परिमाणवारण्य जानवद्यापी आयोक विस्त

र करणा । व अ बनायन राज्या तर पुरदेश । xxx अवस्त तराहे देश सहस्त्र हैं इच्छे । कार्या अरुपार से । पूजनायर सादश्यवस्तर । सिंद स्था । यूनवायर स्वस्ति कच्या राज्या अरुपार स्वरूप, १४ ४ २ ४

tet tour et.

विससाद्दियचाविराहा । इदो १ लोभकसाईस चि विसेसणादो ।

खवा सस्वेज्जगुणा ॥ २०० ॥

उवसामगेहिवा खबगाण दुगुणचुबलभा । अपमत्तसजदा अन्यवा अणुवसमा सखेज्जगुणा ॥ २०१ ॥

को गुणगारी ! संखेडजा समया ।

पमत्तसजदा सखेज्जग्रुणा ॥ २०२ ॥

को गुणगारो है दो रूवाणि । चदुकमायअप्पमत्तसनदाणमेत्य सदिश्वी २ । ३ । ४।७। पमचसञ्चाण सदिद्री ४।६।८।१४।

मधिक होनेमें बाह विरोध नहीं है। विरोध न हानका कारण यह ह कि सुत्रमें 'लाभ कपापी जावाँमें ' पेसा विश्वपणपत्र दिया गया है।

टोमरपायी जीवोंमें यहमसाम्परायिक उपग्रामकोंसे यहमसाम्परायिक धपक सरपातगुणित हैं ॥ २००॥

क्योंकि, उपरामकाँसे शपक जाबाँका प्रमाण दुगुणा पाया जाता है।

चारों क्पायनाले जीनोंमें धपरोंने अधपक और अनुपदामक अप्रमत्तस्यत सख्यातग्रणित हैं ॥ २०१ ॥

गुणकार क्या है। सक्यात समय गुणकार ह ।

चारों क्यायबारे जीबोंमें अप्रमचसयतींसे प्रमचसयत सख्यातगुणित है।।२०२॥ गुणकार क्या है ! दा रूप गुणकार है । यहां चारों क्यायपाले अग्रमचस्त्रस्त्रोंका यमाण या अल्पवहत्य यतलानवाली अक्सर्दाष्ट्र इस मकार है- २।३।४।७। तथा चारों क्यायवाल प्रमुख्यताँकी अवसङ्घि ४।६।८ और १४ है।

जिनेपार्ध-- यहा पर चन क्यायी अप्रमुख और प्रमुख स्वतांके प्रमाणका बान करानेक लिय जा अक्सर्राष्ट्र यतलाइ गई है उसका समिमाय यह है कि मनुष्य तियेंचीमें मानक्यायका काल सवस कम है उसस माध, माया और लाभक्यायका काल उत्तरो चर विशेष अधिक हाता है। (देखा भाग ३, ए ४५५)। तद्नुसार यहां पर अप्रमुख संयत और प्रमुख्यवाँका अक्सर्प्यद्वारा प्रमाण यतलाया गया है कि मानकपाय याळ अप्रमत्तस्यत सबस कम है, जिनका प्रमाण अक्सदर्शि (२) ही पतलाया गया है। इन्स प्राधकपायपाल अप्रमत्तस्यत विशय अधिक होते हैं जिनका प्रमाण शक सप्टरिके (३) तीन यतराया गया है। इनस मायाप्याययोज अप्रमुख्यत विजेष अधिक हात हैं, जिनका प्रमाण भक्तहाएमें (४) चार बतलाया गया है। इनस लोग क पायपाल अप्रमत्तरायत विराप अधिक हात है, जिनका प्रमाण अकसहरियों (७) सात षवराया गया है। धृकि अप्रमश्चरायतींसे प्रमश्चरायतींका प्रमाण दुगुणा माना गया है, इसिलिए यहा अवसरीएम भी उनका प्रमाण कमरा कुना ४,६,८ और १४ यतलाया गया है। यह अकसरया काल्यनिक है, और उसका अभिमाय स्थूल रुपछे वार्षे कपायोंका

सजदासजदा असस्रेज्जगुणा' ॥ २०३ ॥

को गुणवारो ? पहिदोत्रमस्स असरोज्जदिभागो, अयंखेज्जाणि पहिदोत्रमस्स

वनामुलाणि ।

सासणसम्मादिङ्घी असरोज्जगुणा ॥ २०४ ॥ को गुणगारो १ वावलियाए असलेज्जदिभागे।

सम्मामिच्छादिही सखेज्जगुणा ॥ २०५ ॥

को गुणगारो १ सखेज्जा समया ।

असजदस्म्मादिट्टी असर्सेन्ज्युणा ॥ २०६ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> आवित्याए असंरोज्ज्ञदिभागो । मिच्छादिट्टी अणतगुणा ।। २०७ ॥

को गुणमारो १ अमासिद्विपहि अणतगुणो, सिदेहि वि अणतगुणो, अणताणि सञ्दाजीवरासिपदमागगमुलाणि ।

स्व्यजावरासिपदम् म्म्यूछाण । परस्यर आपक्षिक प्रमाण यतलाना माथ है। इसी हानाधिकताके लिए देखों भा<sup>ग रे</sup>। ए ४३४ आर्थि ।

रू ४३४ आदि । चारों कपायवाले जीरोंमें प्रमचसयतोंसे सयतासयत असख्यातगुणित हैं॥२०३॥ गुणकार क्या हे 'पल्येषमका असल्यातवा भाग गुणकार है, जो पत्योपमें

भसक्यात प्रथम वगमूल्ममाण है। चारों कपायराले जीर्नोमें सयतासयतासे सासादनसम्यग्दप्टि असख्यातगु<sup>षित</sup>

हैं || २०४ || गुणकार क्या है ! आवड़ीका असक्यातवा भाग गुणकार है !

चारों कषायताले जीनोंमें सामादनसम्यग्दृष्टियोंमें सम्यग्मिध्यादृष्टि सस्यानः गुणित है ॥ २०५ ॥

गुणव ह ॥ ५०५ ॥ गुणकार क्या है ? सक्यात समय गुणकार है । चारों खपायाले जीनोंमें सम्यामिध्यादिष्योंमें अस्यतमम्यग्रहिष्ट अस्रल्यान

चारा क्यायमाल जामान सम्याग्मध्याद्दाष्ट्रयान अस्यतमस्याद्दार जरु

गुणकार क्या है ? आवरीका असक्यातवा माग गुणकार है । चारों क्यायराले जीरोमें असयतमम्यग्दृष्टियोसे मिध्यादृष्टि अनलगुणि

हैं || २०७ || गुणकार क्या है ' अमन्यसिद्धांस अनतगुणा और सिद्धांसे भी भनतगुणा प्रमाच गुणकार है, जा सब जीवराशिक अनत प्रथम वामरुमाण है।

६ मति । बज्यास्त्रसाम्बद्धाना ' इति पात ।



अकसाईसु सव्यत्योवा उवसतकमायवीटरागछदुमत्या ॥२१२॥ चउवणवरिमाणनादो' ।

्वाणकसायवीदरागछदुमस्या सम्वेज्जगुणा ॥ २१३ ॥

अद्वत्तरसद्विष्माणतादो' ।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेमणेण दो नि तुल्ला तिवा चेव ॥ २१४ ॥

सुगममेद (

सजोगिकेवली अदं पहुच सस्रेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ इदो ! अगुणाधियओचराविचारो ।

पत्र प्रमायमगणा समता ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि सुदअण्णाणि विभगण्णाणीसु सब्ब त्योचा सासणसम्मादिद्वी ॥ २१६ ॥

> अकपायी जीनोंने उपग्रान्तकपायनीतरागठबस्य सनसे कम है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, उनका कमाण चीपन है।

अक्रपायी जीवोंमें उपग्रान्तक्षपयतितागठश्रस्योंने क्षीणक्षपायर्पातागठश्रस् संख्यातगणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सी आउ है।

अक्षपायी जीगोंमें सयोगिकेग्ली और अयोगिकेबली, ये दानों ही प्रवेषक अपेक्षा तस्य और प्रोतेक प्रमाण ही हैं॥ २१४॥

। 0,९५५ आर पूत्रका प्रमाण हा है ॥ २१४ यह चूत्र सूर्यम है।

अक्पायी जीवोंमें संयोगिकेवली सचयकालकी अपेक्षा संख्यातगुणित हैं ॥२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण आधरात्रिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कथायमागणा समाप्त हुई।

ज्ञानमार्गणाके अञ्चरादसे मत्यत्रानी, अताज्ञानी और निमगद्रानी बीवाँ साम्रादनसम्पर्देष्टि सबसे कम है ॥ २१६॥

श्याजी ६२९

२ हानाउदादन मत्पहानि तुवाहानियु सबद स्वाका साम्रादनसम्पण्डयः। स सि रा

```
है, ८, २१९ ] अप्पाबहुगानुगर्वे महिन्तुर आधिगाणि अप्पानहगरम्बन
```

इदो १ पलिदोउमस्स असंखज्जदिभागपरिमाणचादा ।

मिच्छादिद्वी अणतगुणा, मिच्छादिद्वी असस्वेच्नगुणा' ॥२१७॥ पत्य वर्षः समया भीरद- मिद्र-गुद्रज्ञण्याणिमामणाहेना मिल्जान्द्वी जमन्मुका को गुणमासा १ सम्बनीनसाक्षित्सः अमेसकमादिभागाः । विभगणाणिमानपादिनो तीन पर विच्छादिकी असर्रे क्याणा । तो गुणासि । प्रस्म अमस्कारिमास, अञ्चलका विद्यान् सदीए असंसद्भित्मागमेचाआ। वा पढिमासाः चणगुण्यम् असंसद्भित्मानः

असरीज्ञाणि पद्रगुलाणि क्ति । अप्णहा विष्णांडमहत्तादा । आभिणिनोहिय सुद भौधिणाणीसु तिसु अद्धासु उचममा पो सणेण तुस्ता योवा ॥ २१८॥ संगममद ।

<sub>उवसत्तकसायवीदरागछडुमत्या</sub> ततिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पन्यापमक असम्पानचं भागमात्र है।

उक्त वीनो अज्ञामी जीमोमें विष्यादृष्टि अनन्तगुणिन हैं, विष्यादृष्टि वर्षस्त्रन 'णित है।। २१७॥ यहापर हरा मुकार राजाय सामाध्य करना वाहिए-माटकानी और धनाकान)

प्रवापर करत अवार रहनाथ राज्यक्ष वरता चाहरू- अस्त्वाचा चार अवावाका स्वाहन स्वायाहरियास मत्त्वज्ञानी और धुनावानी विश्वाहरि औव अस्तान्त्रावत है। खाद वया है सिव जीपरानिका सरक्यातम् भाग गुणकारः है। हिश्यकारी सामाहक कार प्रवाद । स्वयं वा स्वयं कार्यक्रमात्रवा मान प्रमुख ए व नव्यव्यक्षणामात्राह्य महिन्द्रीस उनके ही मिस्पार्टीह अर्थात् विभागवानी मिस्पार्टीह औव अमस्याव विध्यात अन हा भाष्याहार भाष्यात्वाची भाग गुणवार है जा समस्यात त है। गुणवार प्या है जिमासरका समस्यात्वी भाग गुणवार है जा समस्यात वहा युज्यार प्रधा है। जाभवारण जागणात्या जाग युज्यार है। स्थानस्य स्थानस्य है। स्थानस्य है। स्थानस्य है। स्थानस्य प्यातच्य भागभात्र महाज्यात् ज्ञानम्पानमाण्यः इ. महानुद्रव्यः यातचां भागः मतिभागः इ. जा भसक्यातः मतर्रागुरुमाणः इ. टाइ इस प्रद्राप्ट

व्याभिनिबाधिवयानी, श्रुवदानी और अवधिदाना जीवोचे अपूरक्षण के हि ध्व ोमें उपज्ञामक प्रश्ववी अपक्षा तुन्य और अन्त है ॥ २१८ ।

पद १६० छात्र व । मति श्रुतः और अवधिमानियोमें उपचान्त्रसायबातमाग्रहस्य दूर्धेन्द्र दस्य ते हैं ॥ २१९ ॥ e fa entre ance au i n fa f c ere ets sp tela s

g might layer led near a large and take and the like

1161 हरक्षडाममे जीवडाग

एदं वि सुगम । स्रवा सरोज्जग्रणां ॥ २२० ॥

को गुणगारो १ दाष्ट्रिण रूपाणि । सीणकसायवीदरागठदुमत्था तेत्तिया चेव ॥ २२१ ॥

सगममेद । अप्पमत्तसजदा अनस्या अशुनममा सखेज्जगुणा ॥ २२२ ॥ **बुदो १ अण्**णाहियओषरामित्तारो । पमत्तसजदा सरोजगुणां ॥ २२३ ॥

को गुणगारी १ दोण्णि स्वाणि । संजदासजदा असस्वेज्जगुणां ॥ २२४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है। मति, श्रुव और अवधिवानियोंमें उपग्रान्तकपायवीतरागछबस्योंने क्षपक वी

सरुपात्गुणित हैं ॥ २२० ॥ गुजकार क्या है ? दें। हप गुजकार है। मति, श्रुत और अवधिज्ञानियोंने अपनीने बीणक्यायत्रीतराग्डवस प्रोंक

प्रमाण ही हैं।। २२१॥ यह सत्र सगम है। मति, श्रुत और अर्राधनानियोंमें धीणस्पायबीतरागऊबस्योंने अक्षपक और

अनुपद्मानक अप्रमुक्तस्यत जीन सुख्यातगुणित है ॥ २२२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिस न कम है, न अधिक है। मति, शुत और अवधिक्रानियोंमें अप्रमत्तसयतोंसे प्रमत्तसयत बीव सख्यात-

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

मित, श्रुत और अवधिवानियोंमें प्रमचस्यतोंसे स्यतास्यत बीव असल्पातः गुणित हैं ॥ २२४ ॥

१ पत्वार सपदाः सस्ययप्रया । स सि १. ८

गणिव हैं ॥ २२३ ॥

१ अन्यवसंवता संस्थयदमा । स सि १ १ प्रयद्व वदा संस्थेयद्व शास सि १ ८

[ 1, 4, 21

```
रै, ८, २२९. ] अण्याबद्दगाणुगमे मरिन्दुर-अभिग्मिक क्रिक्टक
                 इदो ! पुलिरासम्म अनगरन्जिंदुमागपरिमाणचारा । का युनगरा ! पन्ति
          रमस्य अमेखन्त्रदिमामा, असेखन्त्राणि पीन्टियसप्टमस्याम् गीत्र।
                                                                            [ 110
                असजदसम्मादिट्टी अमस्रेज्जगुणा ॥ २२५ ॥
                इदा १ पद्दाणीरयद्वअववदमस्मानिद्वरामिषाना । स गुण्यान १ सास्तिकः
         <sup>अयरा</sup>अदिभागा ।
              असजदमम्मादिष्टि मजदामजद पमच अणमनमजट्याणे मम्मन
       पावहुगमोघ ॥ २२६॥
             जया आपन्दि क्रानि मन्मचल्पावहुत्र पर्सावन, नथा पर बहरवर्सिन हुच हुन्है।
             एव तिसु अद्धासु ॥ २२७ ॥
            मब्बत्थोवा उवममा ॥ २२८ ॥
           चवा ससेन्जगुणा ॥ २२९ ॥
           पदानि विञ्जि वि गुत्तानि गुगमानि ।
          च्योंकि, उनका परिमाज परमापमकं असम्बद्धान हे अगडमान है। गुरूका करा
   है। प्रधापमका भागवानची भाग गुणकार है जा प पापमक अगनकान सम्म कर दूव
         मति, धुन और अवधिक्वारियामें संयनार्भयनाम अभयनमण्डाहर देव कर्व
 ख्यातगुणित है।। २२५॥
        वर्षोक्त यहांपर अक्षयत्तक्षत्रयारांच इधावा गास्त्र प्रधानताम व्याचन को न्ह
 है। गुजकार बया है। भाषांकित भारत्वातवां भाग गुजकार है।
       मति धुव और अवधिवानियाम अस्रयतमस्य हाट शब्द १५० हरू हरू हरू
और अप्रमाणस्यतं गुणस्यातम् सम्पन्न बसम्ब छ। अन्तर्वतं व अववे नव व ि ००६।
      THE REIT WITH EA THEMISIES WITHER SECTION WITH ELE OF E
वर्गी प्रकार यहांपर भी प्रक्रपण वृश्ना ब्याहर ६४ मध् कहा था।
     वर्गी प्रवास सति। भूतः कारं कर्राव्यानाः । क्षत्र अध्यक्तवः व १ सन् १००
धनोंसे सम्यक्ष बसम्बाधी अन्यवहुत्व है। ५०,
    मति भूत कार क्वाध्वाविद्याय उपयोध्य व व ध्वत ६० ४० है।
```

रप्रधासकाम स्रपद श्रीव सस्यानगुष्ट्रन ह व मात्रा ह शृष शुराध है

मणपज्जनणाणीसु तिसु अद्धासु स्वसमा परेसणेण तुल्ला योतां ॥ २३० ॥

सना सस्वेज्जगुणां ॥ २३२ ॥ सीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २२३ ॥

सीणकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २२३ ॥ एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।

अप्पमत्तसंजदा अस्स्वा अणुवसमा संस्रेड्जगुणां ॥ २३४ ॥ रो गुणगरे। १ सर्वेड्डरजाण ।

पमत्तसजदा संखेज्जगुणा ॥ २३५ ॥ को गुणगरो १ दोष्णि स्वाणि ।

पमत्त-अप्पन्तसंजदद्दाणे सव्यत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२३६॥

मन पर्यपन्नानियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपग्रामक अने प्रवेचकी अपेक्षा तुस्य अंत अस्प हैं ॥ २३० ॥ उपग्रान्तरपायबीतरागछप्रस्य चीत्र पूर्वोक्त प्रमाण ही है ॥ २३१ ॥

उपरान्तरपायवीतरागछबन्योंसे धपक जीव सरयातगुणित हैं ॥ २३२ ॥ वीणकपायवीतरागछबस्य प्वाक्त प्रमाण ही है ॥ २३३ ॥

प्रशास विभाग है। । ये सम्भाग है। मन पर्यवज्ञानियोंने श्रीणम्यायबीतरागडवस्योंते अक्षपक और अनुपद्मामक अप्रमचसयत जीव मस्यावस्थित हैं॥ २३४॥

गुणकार क्या ह ? सच्यात रूप गुणकार है। मन पर्यवज्ञानियोंम अत्रमनमयतोंमे त्रमनमयत जीत्र मस्यानगुणित ई॥२३५॥ गुणकार क्या है ? दा रूप गुणकार है। मन प्रयमानियोंमें प्रमन्तमयत और अप्रमन्तम्यन गुणस्यानमें उपश्रमनस्यारिष्ट

जीव सबसे रम है ॥ २३६ ॥

' बन प्रत्यानम् निक स्थापनिया । यास १ ८ त्या वस्ता १ । म म

```
, जन्मवङ्कराशुगम् मणपूरमम् केवलगागि-जप्पावङ्गरस्टरम
                                                  उरममतेडोड्ने ओदिष्णाण' उरतममिंह चहमाणाण रा उरसमयम्मचन थो
                              जीवाणसुवलभा ।
                                             खह्यसम्माइट्टी सक्षेन्जगुणा ॥ २३७ ॥
                                             खहरसम्मचण मणपज्जरणाणमुणिरराण वह गमुबलमा ।
                                          वेदगसम्मादिही सस्रेज्जगुणा ॥ २३८ ॥
                                         जगममद् ।
                                      एव तिसु अद्वासु ॥ २३९ ॥
                                    सञ्बत्योवा उवसमा ॥ २४० ॥
                                  खवा सर्वेज्जगुणा ॥ २४१ ॥
                                  एदाणि विष्यि सुवाणि सुगमाणि, बहुगी प्रस्विदचादा ।
                              वेवलणाणीस सजोगिकेवली अजीगिकेवली प्रोसणेण दो वि
            खेल्ला तितया चेव<sup>ा</sup>॥ २४२ ॥
                            च्योंकि, उपरामधर्णास उत्तरनयार, नथवा उपरामधर्णापर चड्डनवात म्ब पपर
         बानी थाड़ नीय उपनामसम्बन्धक साथ पाय जात हैं।
                         ार व्यवस्थानियोमें प्रमचसयत् और अप्रमचर्थयत् गुजस्मनमें उपप्रमसम्पद्दिर
      योंने धाविकसम्बन्धारे जीव सरयातगुणित है।। २३७॥
                     क्योंकि, उक्त गुणस्थानाम शादिकसम्बन्धन छाथ बहुतम मन पर्यटकनी
    सनिवर पाये जान हैं।
                   मन वर्षवज्ञानिवाने प्रमचनवन और अप्रमचनवन गुणस्पानने धाविकसम्ब
म्हियांस बेदनमम्बरहाष्ट्रे जीव संख्यानगुध्यित है ॥ २३८ ॥
              पव पत्र राजान ।
इसी प्रकार मन पर्धयुगानियोंमें अपूर्वकरण आदि वीन उपसासक्र गुपल कोने
म्पन्तसम्बन्धी अल्पबहुत्त है ॥ २३९॥
            मन वर्षवद्यानिवाम उपजामक और सबस वस है।। २४०॥
          उपजानक बीरोंन धपर और नएसान्याजिव है।। २४९॥
        भवताम् कार्यः वर्षः वर्षः । भवत्व वर्षः । वर्षः वर्षः वर्षः । वर्षः । वर्षः वर्षः । व
       वेदल्या नेपाम मयागुरस्ती और अपागरस्ती जिन प्रस्तार प्रश्ना हार्चे
ल्य और वाबन्मात्र ही है ॥ २४२ ॥
    caesal afair and avera total
```

एव णाणमग्गणा समत्ता । सजमाणुवादेण सजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण तुल्हा

उवसतकसायवीदरागठदुमत्था तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥

पुस्य थीर ताव मात्र, ये दोतों शब्द हेतु हेतुमद्भावने सम्याधित परता वाहिए।

समाधान—धूति, सवागिववरी और अवागितेवला परस्पर तुन्व हैं, इमान्य

देवल्यानियोने सर्वागिकेरती सचयशलकी अपेक्षा सप्यातगुणिव 🕻 ॥२४२॥ पुथकीटात्रमाण कालमें सचयका प्राप्त हुए सवाविक्षेत्रली एक समयमें प्रका करन्यारों की अपशा संस्थातगुणित है, क्योंकि, व संस्थातगुणित काउस संस्थ

इस प्रकार धानमागणा समाप्त हुई। सयममार्यवाहे अनुरादमे सयनोमें अपर्रत्रम्य आदि तीन गुणस्यानोमें उर

मक्रीवे उपपान्यक्षपर्यानगगठबस्य तीव पूरान्तः प्रमाण **री दे** ॥ २३५ ॥

न र वि उत्पाल द्वापकानगण्डवस्थाने शब्द तीन सम्यानगुणित 🕻 ॥२४९॥ t blueday an abrows gameron; progress in the tea

तिचया ति । केतिया ते ? अडुत्तरसयमेचा ।

तुल्ला तत्तिया सद्दा हेउ हेउमतभानेण जोनेयन्या । त कघ 🖁 जेण तुल्ला, तेष

सजोगिकेवली अद्ध पहुच्च सर्येडजगुणां ॥ २४३ ॥

पुन्तकोडिकालम्हि सचय गदा सञ्जागिकेनिलणे एगममयप्रोसनेहितो ससेज्ज

गुणा, सरोजनगुणेण कालेण मिलिदत्तादो ।

रप हैं।

योवा ॥ २४४ ॥

तुगममेद ।

गद्धा-चह पेसे १

चे ताप मात्र बचान् पूर्वीतः प्रमाण है। गदा—ने विवेत हैं

यह सूत्र मुगम 🕫।

कदो १ चउत्रज्जपमाणचादो ।

स्रा ससेज्जगुणा ॥ २४६ ॥

ममाघान—वे एक सी जाड सस्यात्रमाण हैं।

द्यामङ जार कोरासी अरेशा तुल्य और अत्य है ॥ २४४ ॥ क्यों है, उन हा प्रमाण पापन है।

को गुणनासे १ दाण्णि रूनाणि । कि नारण १ जन मान नेदादिनन्तनि उनवमसेदि चडवजीनिहिंवो खाममेदि चडवजीन इगुणा वि आसिजोरदेनास । जनवाताः नवपनात्वाः जनवातः जनवातः दश्यः । जनवातः । वर्षः । वरः । व स्यमेचा, समारजुषा विचया चर । उनरसोगाहणाए गाँग मरामेडि चड बहण्योगाहणाए चचारि, माञ्ज्ञमोगाहणाए अह । दुत्तिमोद्दच बहुचलचनचा, पडम वेदेण दम, इत्यिदेश चीस । एरेमिमद्रमेचा उरमममेदि चदति वि पचन ।

स्तीगकसायनीदरागछहुमत्या तत्तिया चेव ॥ २८७ ॥ केविया १ अहुचरमयमेचा । रून १ सजमसाम्यानिरम्खादा ।

गुणकार क्या है ' दा रूप गुणकार है। , वेका--सपकाका गुणकार का हानवा कारण पटा है ?

समाधान-्त्वि सान, यह जाहि सव विवस्पान उपणामधाणपर चहनता. अधिहास स्वक्षेत्रीयर बद्दनवाल जीव दुगुम हात है हरत प्रकार आवारोहा उद्दर्भ पापा जाता है।

यक समयमें यक साथ छह वीर्धेवर स्ववध्यांवर चर्न हैं। - ग्रम स्ववृद्ध यह शी भार वाधितात्रज्ञ भीर स्थास च्युत होकर भाव दुव गत ही जाव अगाद वह ्रेण पार कार कार प्रवास च्यान हो र द्वार प्राप्त हो जान हो जान कार रहे होते आहे जान क्षेत्रकोणीयर पहले हैं। जारह भवगारनायार से जीव शाहर रहे ा नाव वाद सरहर अवादर पहेत है। वाहर नदम दूमाया व दर जाय से हुआवाहर पहेत हैं। जयान अवमाह ग्रावाह चार भार होंह मध्यम नदमाहनाचा रू अं है जिस्स and that many many and and and and and and and are and are इद्रेस्य ह्म बाट ज्यानिहरू बहुत्यस बास ज्यात हात्र नटांतर करेच र । हव उठीक जान संदर्भ कार ज्यानिहरू बहुत्यस वास ज्यात हात्र नटांत के ज्यान वर्ण व्यवस्त रहा बाद आवश्य व्यवस्य बात जाव स्वयं बचार व्यवस्य व्यवस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्व वार्षोक्ष भाष्ट्र ममाण जीव व्रवनामाजीवर स्वरंग है स्वयं क्षत्र महत्व स्वयं स्वयं संयतीमें धीनवरायभीतगाछबस्य जीव एनक इसाय ही है।। २००१। की गह है।

चुना—शाल्यलावर्गात्रामछसम्थ । बत्तम् हात् ह समाधान यह सा भाइ हात ह क्यांक दहाता । दहार का विकास

decidique landur a laimist e orbue i

एक्टाडागमे जीनदाश **३**२२ 1 तुल्ला विचया सद्दा हेउ हेउमतभारेण जोनेयच्या । त कघ १ जेण तुल तिचया चि । देनिया ते १ अइत्तरमयमेचा । सजोगिनेवली अद्धं पहुच्च सरोज्जगुणा' ॥ २४३ ॥

गुणा, मसेज्जगुणेण कालेण मिलिदत्तादी ।

उट्टी ? नडराजापमाणचाडी ।

स्त्रा संसेज्जगणा ॥ २४६ ॥

गमापान— । एक भी गाउ संस्थातमाण है।

दाबह बाब प्रस्त्रद्धा भोता तुत्य और अत्य हु॥ २४४॥ सर इ. उनहा प्रमान शास्त्र हो।

योगा ॥ २४४ ॥

सगमपेद ।

13 77

ादा-वन प्रते ?

वे ताय माय धधान् पूर्वोत्तः प्रमाण है। 

यह स्थ स्वत्र हा

पुरुषकोडिकालम्हि सचय गदा सजीगिकेवलिणो एगममयपरेसनेहिती

एव जाजमग्राजा समता । सञमाणुवादेण सजदेस तिस अद्धास उवसमा पवेसणेण

उपसतक्रमायपीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥

पु व भार तावसाव, ये वानां ज्ञान्य इतु हेनुमद्भावने सार्वाधत वरताः

मनापा --- श्रीक, रायाविकवर्ता और अवाविकवरी परसार तुन्य हैं।

देशकानियोने संयागिकाको सामयशक्ती अपेक्षा सल्यात्मुणित 🕻 ॥२ पुन्यत्यमाण कारमें सामवका प्राप्त कुछ संपानिकारी एक समयमें ब्दरवारीचा अपना मध्यावतुर्वित है, प्रयोहि, य सम्याततुर्वित कारम ।

रम घटार बानमागणा समाप्त हर। नत्त्रमारीगाई अनुगारमे सपतीमें अपरीकाल आदि तान गुणस्थानीमें

न स्टेन उरपाल इसाय अतगाग उपस्य जीव प्रयान प्रमाण ही है।। २०५

कर देने उरयान राज्य गतवागठ वस्थान अपर अपने महायातगुणित हैं ॥३० a same of a culture associate addition to be a a

[ 3,

को गुणगारो ? दोण्यि स्वाणि ! कि सराण ? जेम पाण-वैदादिसम्बद्धियपेसु उवसमिति चवतनीरिंतो सवसमिति चवतनीरा दुगुणा वि जारिकोबदेसादो ! एय-समयण तिरायरा छ स्वमाति चवति । दस प्रेपचुद्धा चवति, बोदियपुद्धा जडुष-स्वमेषा, समाप्त्रुआ चिषणा चेव ! उनस्तरोगाह्याए दोग्या स्वसमिति चरति , जद्य्योगाह्याए चाति, सन्त्रिसोमाह्याए जडु ! दुरिसोदण अनुचत्रसमेषा, मउसप-वेदेण दस, हरिसोदेण वीत् । प्रेपीसम्बनेषा उत्तमसेति चरति 'वि प्रवस् ।

सी गकसायत्रीदरागछदुमत्या तत्तिया चेन ॥ २४७ ॥ केविवा १ बहुत्तसयमेना । इदो १ स्वमसामणविरम्सादो ।

गुणकार प्या है ! दें। कप गुणकार है ।

श्वरा--शपकींका गुणकार दो होनेका कारण क्या है!

समापान—च्रिक, हान, वेर भारि सर्व विकर्णोंनै उपरामध्यीपर सर्वस्व जीवोंसे सपक्रोणीपर सङ्गेवाले जीव दुर्गुणे हाते हैं, हस मकार मामार्वीका स्पर्छ पाया जाता है।

पक सायमें एक साथ यह शोर्यकर अवक्रीयीवर बहुत हैं। राज मसेवहरूढ, एक सी माठ वेरिमावहरू और स्वर्गरे बहुत होकर भाव हुए उनन ही जांच नवी कुक सी माठ गीर अवक्री वृक्त से अवक्रिय माठ गीर अवक्रिय में राज कर करवाह बाके सा के प्रकार अवक्रिय माठ गीर अवक्रिय हैं। उत्तर प्रवाह साथ कर भीर कुक साथ अवक्रिय साथ कर मीर कुक सी माठ गीर कुक सी माठ भीर माठ गीर माठ गीर माठ गीर माठ गीर माठ गीर माठ गीर माठ मीर माठ गीर माठ

संयतीमें थीणकपायबीतरामछचस्य जीव पूर्वोच्छ प्रमाव ही है ॥ २४७ ॥

र्युग्र-शिवक्यायपीतरागछण्य कित्र हात ह '

सम्प्रान--- वक्त सी आह हाते हैं क्योंकि यहांपर सवस-सामान्यको क्रिक्

र हो बहुदोशाह प्रार जारवाह प्रतिकृताह । बहुताब कर प्राप्त किया कर्मणाच्या शहा । प्रतिकृति

र सारि व्यार प्रीवारके व विषया व व्यविकार व व्यवक्षिण शास्त्रको व वेदानन्त्रका कर्याः व नाट , परेनदृद्धि वस्त्रीयनवस्त्रकारियानस्याः स्वत्रकारीकारमात्रको व्याप्तको व वेदानन्त्रका कर्याः कर्याः कर्याः व्यव ह सारि व्योद । प्रवर्त सारि वस्त्रण वस्त्रकार व्यवस्त्रण व्यवस्त्रको व क्षेत्र वेदानन्त्रका

हक्कडागमे जीवद्राण **३**२२ i तुन्टा तिचवा सहा हेउ हेउमतमारेण जोजेयच्या । त ऋथ ? जेण तुन्त निवया नि । रेनिया ने ? अड्रन्समयमेना । सजोगिकेवली अद्ध पहुच्च सखेजजगुणा ॥ २४३ ॥ पुन्यक्रेडिसालिंद सचय गटा सजीगिकनित्रणो एगममयपनेमनेहितो । गुना, मखेजबगुनेन सालेन मिलिदतारी । एव पानमगामा सम्ता ।

[ 3, 4

सजमाणुवादेण सजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पवेसणेण योवा ॥ २४४ ॥ हरो <sup>१</sup> पदायापमाणवादा ।

उरमतरमायरीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ गगममेर ।

स्या ससैज्ञगुणा ॥ २४६ ॥

पुत्र आर तारामात्र, व दानों शब्द इतु हेतुमद्भावम सार्वाधत करता प पद्म-वद्ग स्व ? प्रमापान-भृद्धि, मथाविष्टवरी और अयाविष्टवन्त्र परस्वर तुत्व हैं, ए

ब ताप मात्र थ अत् पूर्वीत प्रमाण हो। . हा-- र १६वन ह ' पनापन- र पह भा जाद संस्थापमाण है। दरण्यानियोने समागिद्वरणे समयकालको अपेका मरपातगुणित सार

पुरक र प्रमाण कारमें सप्तयका प्राप्त रूप संवर्गनकपूरी यक समयमें बरबार देश ज्यात संस्थातगुरीत है, क्योंकि, य संस्थातगुणित बारस स 37 E 1 इस बहार बानमागणा समा न हुई। भरवनारी इ बतुशारमे मयतीमें अपर्शक्तमा बादि तान गुपामानीमें दाबह बाब भारती जाना तुल और जल दा। २३४॥

ध्य इ. जबा बनाय गान 📢 नर ने उपयान्नद्रपारशास्त्रपार्वपद्र अन्त प्रशास प्रमाण ही है।। ५६५ दर स्व स्वत (। कर वे उत्पार रहता रामित्रक अन अपर आ महनानानित है।।३६

و و و و و و و و المنظم المنظمة المنظمة و المنظمة و

अप्पानहुमाणुममे सजद्-अप्पानहुमपरूरण को गुणनासु १ दोष्णि र्याणि । कि कारण १ जेल पाण देशदिनव्यक्ति उत्तसमते विचवनीर्विते स्त्रममेडि चढवनीरा दुगुणा वि आसीआररेमादा । द समयण वित्ययस छ सनमहेिंड चडित । इस पचयुद्धा चडति, बाहियद्वरा जहुः स्वमेचा, मम्मन्तुत्रा विचिया चेव । उक्तरस्मोगाहणाण् दाण्यि गरगमेश्वः चडने बहुण्णामाहणाए चचारि, मान्त्रिमोगाहणाए अहु । पुरिमोदल अहुचानयमचा, पडनर वेदेण दम, इत्यिरेदेण थीत । एदेसिमद्रमेचा उरमममेदि चदवि वि पचन्र ।

्सीमकसायबीदरामछहुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ वेचिया १ अहुचरमयमेचा । गुरो १ सजमसामण्णविजनरादा ।

गुणकार क्या है ' दो रूप गुणकार है। धेरा--क्षप्रवारा गुणवार रा हानवा बारण दस है!

रामाधान-च्युकि, यान, यद आदि नय विकल्पाने उपरामधणीपर धानवार जीपांस स्वरूपेणीयर चढुनवारे जीव उत्तुण हात हैं, हत प्रवार भावारोहा उरहा पापा जाता है।

पक समयमें एक साथ छह शीधंकर अपक्रमणीयर चहुन है। २७ म नक्क्स, यक भी बाह वाधिततुत्र बार स्वासं च्युत होषर नाव दुव अन ही आह । ११ म १०३४) ही आह जीव शास्त्रकारीयर चहुत है। उरहर अवगादनायर हा जीव शाह अंगर प पहले हैं। त्यां व अपनाहताम वक्षां प्रता कार भार होंक मध्यम नवमहत्वाम हे जान संवन्न जनावर वीध संवक्षेणीयर सद्भाव है। युरुपवस्थ उदयब साथ यह सा भार अर्थाव वद and the second of the state of the sale of औरवेंह आप ममान और उपनामधनीयर चड्ड ह वसा अथ महत्त धरम प्राप्त कर विकास संयतीम भीववपायरीनगणस्वस्य अस्य ए कि प्रमाण है। है।। २००३।।

समापान वह सां भाव हात ह क्याक दहावा । दम स चान्चका । वच्छा रे गह हा

ALL N'S I SIS LESS HE SHE LENN LINE N'S

चेव ॥ २४८ ॥

मुबोज्ज्ञमेद ।

सजोगिकेवली अद्ध पडुन सरोज्जगुणा ॥ २४९ ॥

पमत्तसञ्जदा सखेज्ञग्रणा ॥ २५१ ॥ को गजगांग ? देविय स्वाणि ।

संस्पममादिही ससेज्जगुणा ॥ २५३ ॥

इसे १ जनावहत्तव स्थाने।

तस्य और एकड प्रमाण हा है ॥ २३८ ॥ दह सब समा है।

७६३ सञ्जन्य हो १६६ (तहा मूप न ४)।

गुज्र दार करा ६ १ दा ४४ गुज्रकार ६ ।

E & METER ACT A MOTHET

इर्रेड्डम्बर्टर चंद्र च्याम राज्य देव (॥ १५२ ॥

सक्राव्यानित है।। २५०॥

FG G ( 1 F \*\* 11

इरी १ एगनमगरी सचपकालसमृहस्य सचेववगुणनुबनमा।

की मुनगरी रे नगज्यप्रमया। एप ओयहारा चिरिय प्रचार।

पमत्त अपमत्तसञ्बद्धाणे सन्दर्शिया उत्तमममममादिद्धी ॥२५२॥

मदरोंने मरोगिरारी और अयोगिकाली जिन ये दोनों हा प्रश्वकी अवश

पदर्वे संग्रामिकारा संप्रप्रापकी अपेता संस्थातातित है ॥ २४९ ॥ इय ह एक सबयकी अप सास प्रयमाणका समृह सम्वातसुमा पाया बाता है। मदर्गेने गरा विहरण विवाद अपदा और बेर्युप्रामक अपनेश्वयत अह

मुचकार क्या ह*ै* संस्थात समय गुणकार हो। यहावर शक्तिक आयह गराव हाबद्दा द्वारम (उन्दरन दर दरना आएए) दशका कारण यह ह दि दानी दरन हर

सर्वाच प्रवृत्त प्रदेशको अपनेत्र स्थान्याचन अस्प्रमुख्य हो। असे

न्यत्वे व्यवकात वर व्यवकातन हुवनावन अवस्थाना गर

महिने अपने कारण है प्रमुख्य का किस्प्यत विकास की उन्हें ।

अपमत्तसञदा अरसमा अग्रमसमा सखेज्ञग्रणा ॥ २५० ॥

```
ا، د، ووه ع
                      अप्पाबहुमाणुगमे संजद-अप्पाबहुमएरूवर्ण
      इरो १ पुन्वमोडिसचयादी ।
```

वेदगतम्मादिङ्की सरोज्जराणा ॥ २५४ ॥ राओसमियसम्मचादा । एव तिस्र अद्वासु ॥ २५५ ॥

सन्वत्योवा उवसमा ॥ २५६ ॥

स्त्रा सखेन्जगुणा ॥ २५७ ॥

एदाणि तिल्णि वि मुत्ताणि सुगमाणि । सामाइयच्छेदोवड्डावणसुद्धिसजदेसु दोसु अद्धासु जवसमा पवे

सणेण तुहा थोना' ॥ २५८ ॥

स्त्रम सस्त्रेज्जगुणां ॥ २५९ ॥

अप्पमत्तसजदा अन्दाना अशुनसमा सस्रेन्जगुणा ॥ २६० ॥

क्योंकि, उनका सचयकाल व्यक्तोटी वव है।

संवर्षोमें त्रमचसवत और अवमचसवत गुणस्थानमें धार्यिक्षमम्माद्यप्रियोसे वेदरतम्यम्हिः जीतः सर्यातगुणितं है ॥ २५४॥ उल्म है)।

क्यांकि, पेडकसम्प्रकृषियोके साथापरामिक सम्यक्त होता है (जिमकी प्राप्ति इसी प्रकार सयतोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्यक्तसम्ब पी अल्पवहत्व है ॥ २५५ ॥

. उक्त गुणसानोंमें उपग्रामक जीउ सबस कम हैं॥ २५६॥

उपद्यामरोम धपर जीर सरचात्त्राणित हैं ॥ २५७ ॥ य तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

सामाधिक और छदावस्थावनायुद्धिमयनोमें अपूर्ववरण और अनिशृतिकरण, हन होनो गुणस्थानोम उपसामक जीव प्रकारी अपसा तुन्य और अन्य है। २५८॥ उपद्यामरोन धपक जीर मरयानगुणित है ॥ २५९॥

धपरोम अञ्चक और अञ्चरणामक नप्रमचनवन सम्यानग्रणिन हैं॥ २६०॥

ः सपमानुबादन सामापिक क्ष्यापाधानमाञ्चलपत्तु "शास्प्रदश्चन्द्रातुः स्वत्वस्य । व कि र a

रे अप्रमधाः सस्बेयामाः । स सि १ ८

सजोगिकेवरी अजे।गिकेवरी पवेसणेण दो वि तुहा त चेव ॥ २४८ ॥

सुबोज्झमेद ।

सजोगिकेवली अद्ध पड्डच सर्येज्जगुणा ॥ २४९ ॥ कुदो १ एगसमयादो सचयकालममृहस्म सरोज्जगुणनुपलभा।

अपमत्तसजदा अक्सना अणुवसमा सर्येज्जगुणा ॥ २५० को गुणगारो १ सरोज्जममया । एत्य ओघकारण चितिय पचन्य।

पमत्तसजदा सर्येज्जगुणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारे। ? देविण स्वाणि । पमत्त-अप्पमत्तसजदट्टाणे सन्यत्योवा उवसमसम्मादिही॥२५ इदो ? अतोमुहत्तमचयादो।

सङ्यसम्मादिद्री ससोज्जगुणा ॥ २५३ ॥

सयतोंमें सयोगिकेनली और अयोगिकेनली निन ये दोनों ही प्रनेशनी त्तर्य और पूर्वेक्त प्रमाण ही हैं।। २४८॥

यह सूत्र सगम है।

सयवोमें सबोगिकेरही सचयकालती अपेका सरुवातगुणित हैं॥ २४९ क्योंकि, पर समयरी अपेक्षा सचयरालका समृह सक्यातगुणा पाया नात सयतोंमें सयोगिकेवली निनोंने जलपक और अनुपद्मामक अप्रमत्तमयत

सरयातगणित हैं ॥ २५० ॥ गुणकार क्या ह ? सच्यात समय गुणकार है। यहापर राशिके शोपके स होनेका बारण जिन्तान कर बहुना चाहिए। इसका बारण यह ह कि वानी स्थान

सयम सामान्य ही बिवस्ति ह ( दूखा सूत्र न ८)। मयतोमें अत्रमत्तनयतोमे प्रमत्तनयत जीउ सरव्यातवृणित दे॥ २५१॥

गणकार क्या ह ? वा रूप गणकार है। मयनोमें प्रमत्तमयन और अप्रमत्तमयन गुणस्थानमें उपगुममस्याद्यां ।

सबसे दम है।। २५२ ॥

क्यों ६, उनका सचयकाल अतमहत है। मपतोमें प्रमन्त्रयत और अप्रमन्त्रमयत गुणस्थापम उपग्रमसम्बद्धिय

धाविक्रमम्पर्राष्ट्र श्रीत सरयानम्बित है ॥ २५३ ॥

```
ا, د, ۶۹۰ ]
                                   अप्पाबहुमाणुगमे संजद-अप्पाबहुमपस्तवर्ण
                    इरा १ पुन्तरोदिसचयादी ।
                  वेदगसम्मादिङ्की सरोज्जगुणा ॥ २५४ ॥
                 एव तिस्रु अद्धासु ॥ २५५ ॥
                सन्बत्योवा उवसमा ॥ २५६ ॥
                स्त्रा ससेज्जगुणा ॥ २५७ ॥
               एदाणि वि.च्णि नि सुनाणि सुगमाणि ।
              सामाङ्गच्छेदोवङ्गावणसुद्धिसजदेतु दोसु अद्धासु ज्वसमा पवे-
      सणेण तुहा चोवा'॥ २५८॥
            खवा सखेज्जगुणा ॥ २५९ ॥
           अप्पमत्तसज्ज्ञा अवस्वना अश्वनसमा सस्वेज्जगुणा ॥ २६० ॥
           क्योंकि, उनमा सचयकाल प्रकाटी वर है।
          संवर्षामं प्रमचतवत और अग्रमचतवत गुणस्थानमं धापिकगम्पाराध्योते
   वेदरमम्पारिः जीर सरपातगुणित है ॥ २५४॥
         प्योकि, वेदन सम्याद्मीययोंने सायापरामिक सम्यक्त्व होता है ( जिमकी प्राप्ति
  उल्मह)।
        इती प्रकार संयतीमें अपूरकरण आदि तीन गुणस्यानीमें सम्पक्तसम्बन्धी
 अल्पवहत्व है ॥ २५५ ॥
       .
उक्त गुणसानोंमें उपग्रामक जीउ मबस कम हैं॥ २५६॥
      उपज्ञाममॉम धपम नीम सम्यातगुःणित हैं ॥ २५७ ॥
      ष तीनों ही सूत्र सुगम हैं।
     सामाधिक और छदावस्थावनायुद्धिमयनोमें अपूर्वकरण और अनिश्वविकरण,
वानावन आर छ्याच्याचा अध्याच्याचा व्यवस्था व्यवस्था विश्व होते सुवस्थानोर्मे उपयोगम् तीर प्रस्तानी अपसा तुल्य और अस्य है ॥ २५८॥
   धपरोम अभवक और अनुरद्धामक अवमत्तमयन सर यानगुलित हैं॥ २६०॥
   , व्यवनान्तात्न व्यवनिक व्यानभावनक्वाद्यवन्त् भावपवस्य द्वानुस्तवस्य । व वि र व
  रे अम्बन्धा सस्दय मा । स. वि. १. ८
```

पमत्तसजदा सखेनगुणा' ॥ २६१ ॥

एदाणि सुचाणि सुगमाणि । पमत्त-अपमत्तसजदडाणे सव्वत्थोवा ववसमसम्मादिद्वी ॥२६२।

इदो १ अतोमुह्तसम्यादो ।

खइयसम्मादिद्री सरोज्जराणा ॥ २६३ ॥ प्रव्यक्तेडिसचयादी । वेदगसम्मादिडी सखेज्जग्रणा ॥ २६४ ॥

स्रजोवमभिषसम्मत्तादो । एव दोसु अद्वासु ॥ २६५ ॥

सव्वत्योवा उवसमा ॥ २६६ ॥ स्त्रा सक्षेज्जगुणा ॥ २६७॥

एदाणि विष्णि नि सुचाणि सुगमाणि । अप्रमचमयतोंसे प्रमचमयत सरन्यातगणित है ॥ २६१ ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

सामापिक और छेदोपस्थापनाशुद्धिमयतोंमें प्रमत्तसयत और अप्रमत्तस्यत ग्र**म** स्थानमें उपामनम्पादिः जीव सबसे दम हैं ॥ २६२ ॥

क्योंकि, उनका सचयकार अत्तमहत है।

सामायिक और छेटोपस्थापना दुदिसयतों में प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत गुण सानमें उपरामनम्यादृष्टियांसे आविक्रमम्यादृष्टि जीव सत्यातगणित है ॥ २६३ ॥ क्योंकि, उनका मचयकार प्रयोदी प्रवर्ह ।

मामाबिक और छेटोपस्थापनागुद्धिमंपनोंमें प्रमत्तमयत और अप्रमत्तमयत गुन सानमें धारिक्यम्यम्हियोंने वेदरमम्यम्हि जीर मरयात्मुणिन है ॥ २६४ ॥ क्योंकि, उदक्षमध्यक्षियोंक भाषापराधिक सम्बद्धा हाता है (जिसकी प्रापि

मुख्य है)। इमी बद्धार उन्ह जीसेंद्र्य अपूर्वद्रश्य और अनिश्वविद्रश्य, इन दोनों गुणस्यानींने मध्यक्त्रमञ्ज्ञी जरपरहत्व है ॥ २६५॥

उन्द्र बीबोंने उपग्रामक मुक्त कम है ॥ २६६ ॥ उपयानहींने धपह संख्यातगानित है ॥ २६७ ॥

वे वीनी ही गुत्र गुगम है।

LARC CHRIST LE SE L. C

```
ا در جود ع
                   अप्पाबहुमाणुगमे समद् अप्पाबहुमपस्त्वण
     परिद्यारसुद्धिसजदेसु सञ्चत्थोवा अप्पमत्तसजदा' ॥ २६८ ॥
```

प्मचसजदा सर्येज्जगुणा' ॥ २६९ ॥ को गुणगारी ? दो स्वाणि।

पमत्त-अप्पमत्तसजदट्टाणे सञ्चत्थोवा सङ्यसम्मादिद्वी ॥२७०॥ इदो ? सहयसम्मचस्त पउर सभवाभावा ।

वेदगसम्मादिट्टी ससेन्जगुणा ॥ २७१॥ हुदा ? राजीनसमिपसम्मचस्त पडर समरादा । एत्य उनसममम्मच थारिय, व वामेण विणा परिहारमुद्धिसञ्चमस्य समगमाया । ण च वोचियराल्यसमसम्म-चत्तारहाणम्हित्, वण पहिहासुद्धितममण उत्तममसम्मनस्य होज ? ण व पिंदित्तमुद्भित्वमग्रहतसम् उनसम्बद्धीचडणहः दसणमोहणीयस्मन्तामण्यः पि समरह वेणुवसमधेडिम्ह दोण्ह पि सजोगा होज ।

परिहारपुद्भियवोमें अप्रमनसयन जीन सबसे कम हैं॥ २६८॥ यह स्व सुगम है।

पिहारमुद्धिस्यवामें अत्रमचस्रयवांस त्रमचस्रयव सम्यावस्राणिव है ॥ २६९ ॥ गुणकार क्या है ? दा रूप गुणकार है। परिहारगुद्धिसपर्वोमें प्रमनसपव और अग्रमनसपव गुणस्थानमें धारिकसम्य

दृष्टि जीव सबस कम है ॥ २७० ॥ क्योंकि शायिकसम्पक्ष्यका प्रपुरतास दाना समय नहीं है।

पिंहारगुद्धिमयनोमें प्रमचसयत और अप्रमचसयन गुणस्थानमें धाविकसम्य ष्टिपोस बद्दबसम्पारहिष्टे जीव सम्यातगुणित है ॥ २७१ ॥

क्यों हि सायापग्रामकसम्यक्तवस्य अनुस्तासः हाता सभाव है। यहा परिहारणुक्त जॉर्म उपनामसम्बद्धन नहीं हाता ह फ्योंकि जीस वयह विना परिहारगुन्दिसमम्ब समय महाँ है। मार न उतन बाह्न तक उपनामसम्प्रकृतका मणस्मान स्वा वात यह ह कि परिहारपुर्विसयम्बा नहीं धाइनयास अधिक उपामधर्णार ित्य र्गानमाहनीयचमका उपगामन हाना भी सभय नहीं है जिसस कि उपगाम उपनासस्यक्त्व भार परिहारपुजिस्सम् हत शनोक्ता भी समाग हा सक । वरिहारक क्रिकेट के प्रदेश के व्यवस्था है कि १ द

सुहुमसांपराइयसुद्धिसजदेसु सुहुमसापराइयउनममा

ſŧ.

ા ૨૭૨ ા

हुदो ? चडपणपमाणचाडो । स्त्रा संसेज्जगुणां ॥ २७३ ॥ को गुणगारी ? दोष्णि स्वाणि ।

जधान्साद्विहारसुद्धिसंजदेसु अक्साइभगो ॥ २७४

वधा अञ्चाईणमप्पापदुग उत्त तथा बहानखादविहारसुद्धिसवराण पि मिदि उत्त होटि ।

सजदासंजदेसु अपायहुअ णित्य ॥ २७५ ॥

ण्यपद्वाहा । एन्य सम्मचलापद्वत्र उन्चहे । त जहा-संजदासजदट्टाणे सव्यत्योगा सहयसम्मादिट्टी ॥ २७६ त्रदो है सखेज्जपमाणचारो ।

ब्रह्मसाम्परायिक्रगुद्धिसयतोंमें ब्रह्मसाम्परायिक उपद्यामक बी 쑽॥ २७२ ॥

पर्योक्ति, उनका प्रमाण चीपन है। यहमसाम्परायिक् गुद्धिसयतों ने उपनामक्रोंने अपक जीव सरस ัย แ จงจิ แ

गुणकार क्या ह ' दे। ऋप गुणकार है। यथाग्यातिहारगुद्धियवोमें अस्परतुत्व अक्रयायी जीगेकि ममान है।

मयवामयव जीवोंमें अस्पत्रहुल नहीं है ॥ २०५ ॥ क्योंकि, स्वतास्यत जागेंक एक हा गुपस्मान होता है। यहापर स सम्बन्धा भरावहुन्य बहुत हैं। यह इस इस प्रकार ह-

जिस प्रकार अकरायी जार्जेका अलग्रहत्व कहा है, उसी प्रकार य विहार पुद्धिस्ववराष्ट्रा भी अलवहुत्व करना चाहिए, यह अब कहा गया है।

मयनामयन गुगन्यानमें आयिक्रमम्यन्दष्टि जीव सबस क्रम ई ॥ २०६ क्यों है, उनहां प्रमान संस्थात हा है।

र मुध्यम्भ्यागण्डिमनम् राद्यस्य स्वयस्य सम्बद्धाः । सः निः १ ४ ६ यसका विशाहादवर पू प्रवास्त्रकारान्य अनिक्षाया संस्थित हा । जारी व्यक्ति

रशाक्य धारत स्थापना । व वि १,४ ३ हर्द्वानसम्बद्धानसम्बद्धानस्थ वि १, ४

```
<sup>ज्वसमस्</sup>मादिही असखेज्जगुणा ॥ २७७ ॥
               को गुणगाते ! पश्चिदोवमस्त असरोजनिद्दभागो, अक्षराज्ञाणि पश्चिदोवमपद
        बग्गमूलाणि ।
             वेदगतम्मादिद्वी असस्वेञ्जयुणा ॥ २७८ ॥
             या गुणनारो १ आवित्यार असंवेज्वादिभागो । कारण जाणिद्ण यचन्त्र ।
            असनदेसु सन्वत्योवा सासगसम्मादिद्वी'॥ २७९ ॥
            इदो १ छान्तियसच्यादो ।
          सम्मामिच्छादिही सखेज्जग्रणा ॥ २८०॥
          इतो । सखन्जागित्रसच्यादो ।
         असजदसम्मादिद्वी असखेज्जराणा' ॥ २८१ ॥
         षो मुणगारो १ आवलियाए असंदिनादिभागो । इदो १ सामानियादा ।
        ુ સંચ્વાનંપન મુખસાનમેં ધાવિરમધ્યગ્દિષ્ટિપોંસે ઉપરામસમ્પગ્દિષ્ટિ ગીર असस्यात-
 ग्रणिव है ॥ २७७ ॥
       प्रणाद स्या है ? पन्यापमया असल्यातया भाग गुणकार है, जो पन्योपमके
 असंस्थात प्रथम चनम्ल्यमाण है।
      सयवासयव गुणस्यानमें उपग्रमसम्यग्दृष्टियोंसे वेदक्सम्यग्दृष्टि असज्यावगुणिव
है।। २७८॥
     गुणकार क्या है ' भावलीका असख्यातचा भाग गुणकार है। इसका कारण
निकर बहुना चाहिए। (दस्ता सूच न २०)।
    अमयतीम सामादनमध्यग्दिष्टि नीन मबम क्म है ॥ २७० ॥
    प्यांकि उनका सम्यकार छह आवर्रीमात्र हा
   असयनोम मामारनमस्यग्रहिष्याम मस्यग्निध्याहिष्ट जीव मरयानगुरीन
200 II
  प्योंकि उनका सचयकार सम्यात आवर्राप्रमाण है।
 अस्पताम मध्याम पाद्यप्रियोम नमयतमध्यादप्टि चीत असः पातप्राणित
168 11
गुणकार क्या हं ' आउटीका असस्यातवा भाग गुणकार है क्यांकि यह
है अस्पतपु सबत स्नाहा मामादनस यादश्य । म वि ।
: सम्यग्निष्पारस्य सम्यग्रुणा । स वि १
अस्यतसम्प्राटश्याः सङ्ययगुणाः । सः सि ३ ८
```

**३**२८ ]

सुहुमसांपराइयमुद्धिसजदेसु सुहुमसांपराइयउनसम ા ૨૭૨ ા

उदो ? चउपणपमाणचादो ।

स्वा संसेज्जगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारा ? दाण्जि स्वाणि ।

उक्खडागमे जीवडाण

जधानसाद्विहारसुद्धिसंजदेसु अक्रसाइभगो ॥ २७१

ज्ञथा अञ्मार्रणमप्पायदुग उत्त तथा जहामखाद्गिरारमुद्धिमजदाण

मिदि उत्त होदि ।

सजदासंजदेसु अपावहुअ णित्यं ॥ २७५ ॥

एयपद्वादी । एत्य सम्मचणात्रुत्र उच्चेड । त बहा-सजदासंजदट्टाणे सव्वत्योवा खहयसम्मादिट्टी ॥ २७

द्वरो १ सस्रेज्जपमाणचारो । यहमसाम्परायित्र नुद्धिस्पर्तोमें यहममाम्परायिक उपरामक

**€ 11 3∪3 11** क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है।

मस्ममाम्परायिक् गुद्धिसयतों ने उपग्रामकोंन अपक जीन म र्दे ॥ २७३ ॥ गुषकार क्या ह ? दा रूप गुणकार है।

यथान्यातिहारगुद्धियवोमें अस्परदृत्व अस्पायी वीरोंके ममान जिस प्रकार सक्यायी जार्जोका सरस्तरहत्त्व कहा है, उसी प्रकार विहारगुद्धिसवर्तोका भी अस्पवहृत्व करना चाहिए, यह अध कहा गया है। मयतामयत जीवोंने अस्परहुत्व नहीं है ॥ २०५॥

क्योंकि, स्थतास्थत आर्थेक एक ही गुणस्थान हाता है। यहापर मन्द्रभा अरावदृत्व बहुत हैं। यह इस इस प्रकार इ-मयतास्यत गुणन्यानमें वायिक्रमम्याद्धि तीत मवस क्रम हैं ॥ २५

क्योंकि, उनका प्रमाय संस्थात हा है। र मुक्तर मा रह देनदरमु दरश्य ६ ह धरहा सम्बद्धा । स नि १ ६ ६ इडम्पार रागाद्रद्रवरण्यु एक्कर्स्यक्षण्यस्य । श्रृणक्षकाया संस्थ्यद्रवा । अवर्ण

र्शाक्यीयाँज स्थार रावित र

١, ٥, ٩ ١ ١ अप्पाबहुमाणुमने चडुरसणि-अप्पाबहुमपरस्वण

दसणाणुगद्रेण चनखुदसाणि-अचनखुदसणीसु मिन्छादिष्टिप जाव सीणक्सायवीदरागछदुमत्या ति औष'॥ २८६॥

वधा ओपन्डि एरेविमप्पाबहुग पर्स्विद तथा एत्य नि पर्स्नेदन्त, विससामा विसेसप्रत्वणह्युचरस्च भणदि-णनिर चम्खुदसणीसु मिच्छादिट्टी असलेज्जमुणा ॥ २८७ ॥ को गुण्मारी १ पद्रस्स असर्वेज्यदिभागो, असर्वेज्वाओं सडीको, तेडीव

अमंतिज्बिदिभागमेचाओ । इदो १ सामाविपादो । ओधिदसणी ओधिणाणिभगो' ॥ २८८॥

केवलदसणी केवलणाणिभंगों ॥ २८९ ॥ दो वि मुचाणि मुगमाणि ।

एव दसणमागणा समता ।

दर्धनमार्गणाके अनुवादस चहुदर्धनी और अचहुदर्धनी जीवोंमें मिध्यारिस देनर छीणक्यायवीतरागछबस्य गुणस्थान तक अन्तवबुद्धत्य औषके समान है ॥ २८६ ॥ विस महार भाषमं इत गुणस्थानवर्ता जीवाँका मत्त्वकृत्व वहा है, उसी महार

पहाचर भी पहना चाहिए। प्रसंक्ति, दानाम को दिस्तान नहीं है। भर पहासामी जीवामें सम्भव विदेशवताक महत्रक वश्नक लिए उत्तर सूत्र बहते हैं— विजयता यह है रि वसुदर्शनी बीवोमें असपतमम्परियोंन निष्पारिष्ट ासन्त्यावगुणिव हैं ॥ २८७ ॥

ग्रेणकार प्या ह ' जगमनाका असल्यानयां भाग गुणकार है जो असक्यान धेण्डार् क्या है । य जगभणियां भा जगभणाङ् भारत्यात्वं भागमाह है । रहे

अवधिद्म्यनी वावोरा अल्पवहुन्व अर्राधजानियोर ममान है॥ २८८॥ रवलदर्सनी जीरोंका अन्तवहु व करन्जानियोंक समान है॥ -८९॥ य दानों ही सूत्र सुगम है।

इस प्रकार दणनमागणा समाप्त दुइ ।

रे दर्धनात्रशासन प्रमानित र ग्रामानातः रे मितिष सम्राज्य र

मिच्छादिद्दी अणंतगुणा ॥ २८२ ॥

को गुणगारा ? अभवसिद्धिपदि अणतगुणो, सिद्धेहि वि अणतगुणो, अणगणि सन्बजीनसमिपदमनगम्लाणि । उदा ? मामानियादो ।

असजदसम्मादिहिद्दाणे सञ्चत्योवा उवसमसम्मादिद्दी ॥२८३॥ इदो १ अतेष्ठदुचसचयादो ।

स्तइयसम्मादिट्टी असलेज्जगुणा ॥ २८४ ॥

हुदो ? सागरोपममचयादो । को गुणगारो ? आवित्याण असखेज्बदिशाणा ! हुदो ? सामावियादो ।

वेदगसम्मादिट्टी असखेज्जगुणा ॥ २८५ ॥ को गुणनारो १ आनित्याए असखेजनिशानो । कुटो १ मामानियादो ।

एउ सजनमगणा समता।

असपरोंमें अस्पत्तसम्पर्धाष्ट्रपोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ २८२॥ गुणकार क्या है ? असञ्चलिदोंसे अनन्तगुणित और सिद्रोंसे भी अनन्तगुणित राधि गुणकार है, जो सर्व जीवराधिके अनन्त प्रथम वर्गमुठप्रमाण है, क्योंकि,वर्ष

स्थामाधिक है। अस्यवर्षेमें अस्यवसम्यग्हिष्ट गुणस्थानमें उपश्रमसम्यग्हिष्ट जीव सबसे इन

हैं || २८३ || क्योंकि. उनका सनगरान अन्योंके के

क्योंकि, उनका सचयकाल बन्तमुंहत है। असयतोंमें असयतमम्यग्राष्टि गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्राध्योंसे धापिक्सम्य ग्राध्य जीत्र असप्यानगुणित है ॥ २८४ ॥

क्योंकि, उनका सचयकाल सागरोपम है। गुणकार क्या है ? आउलीका अध स्थातवा माग गुणकार है, क्योंकि, यह स्थामाविक है।

अस्रपतोंमें अमयतमुम्यान्दिश गुणह ग्रानमें क्षायिङसम्यान्दियोंसे वेदक्षान्य ग्रहि जीत अमग्यातगुणित हैं ॥ २८५ ॥

गुणकार क्या है ? आपर्रीका असक्यातना माग गुणकार है, क्योंकि, वर्ष स्यानायिक है।

इस प्रकार स्वममागणा समाप्त हुइ ।

१ दिप्पादृशाननदृषाः । सः सि १, ८

```
1, 6, 300 ]
                अप्पात्रहुगाशुगमे तेउन्पम्मङस्सिय-अप्पानहुगएरूवण
    सम्मामिच्छादिही सस्रेज्जगुणा ॥ ३०४ ॥
    का गुणगारो ? सर्वेज्जा नमया ।
   असजदसम्मादिटी असस्रेजगुणा ॥ २०५॥
   को गुणगारो ? आवलियाए अससेजनदिभागा । सम मुनोज्य ।
  मिच्छादिद्वी असस्रेन्जगुणा ॥ ३०६॥
  को गुणमारो ? पदरस्त अमेखेज्जदिभागी, अमछज्जान्ना महीन्ना, मेहार
```

असंखेज्जदिसागमेचाओ । को पढिसागा १ पणगुरुस्म अमखज्जदिमागा, असंखज्जि पदरगुलाणि । अस्जदसम्मादिद्धि सजदासजद पमच अप्पमचमजदद्यांचे मन्मच-पावहुअमोघ ॥ ३०७ ॥

वधा ओषध्दि अप्पावहुअमेदेनि उच सम्मच पढि, तथा एच सम्मचन्तरहुर्ग वच्चमिदि उत्त होह्।

वैज्ञोतेस्या और पष्रतेस्यावारोमें सामादनमस्य दृष्टियोन मस्यिमध्यादार्थ अत बज्यातमुणित हैं ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है ! सस्यात समय गुणकार है ।

वैजीलेड्या और पपलेड्यावालोंने मम्यामिष्यादृष्टिपान अनुपन्नवस्य द्वार और असम्ब्यातगुणित है ॥ ३०५ ॥

युणकार क्या है है सामग्रीका असल्यातमां आग गुणकार है। तक गृहकार्थ तेजालन्या और पद्मलन्यारालोंमें असयत्तमस्याद्दश्योग निध्यादांत्र ग्रह अमस्यातगुणित है ॥ २०६ ॥

युणकार क्या ह ! जगयतरका असल्यातचा भाग गुणकार ह जा जगभवाह भवस्यावह भागमात्र भवस्याव जगधनाममात्र है। घाठनाव इस है ' स्व गुण्डा भर्तक्यावर्षां भाग स्रविभाग ह जा भरत्यात स्वतागुद्धसाय है। त्वालेखा और पदलस्पाशालीने असपत्रमञ्चाहः सदस्यादन द्रवत्यवद्रव

ौर अप्रमानमयत गुणस्यानमें मम्पनस्यमम्बाधी अन्तरहुत्व आपढ सवाव है। १८७। जिल प्रकार आयमें इन गुणस्थानाका लायक्यसामध्या अस्पर्युच बहा ह

ही महार बहापर तस्यक्त्यसम्बन्धी मत्त्रवृत्त्व करना बगहर, वर अथ कहा दया है।

वेदगसम्मादिद्री असरोज्जगुणा ॥ २९९ ॥

को गुणगारो ? आन्नरियाण जनसंजनदिमागा ।

तेउलेस्सिय पम्मलेस्सिएस् सञ्दर्शोदा अपमत्तसजदा ॥३००॥

कदो १ सरोजजपरिमाणचाटो ।

पमत्तसजदा सरोज्जगुणां ॥ ३०१ ॥ को गुणगारो १ दो रूपाणि ।

सजदासजदा असखेज्जगुणा' ॥ ३०२ ॥

को गुणगारो ? पलिदोनमस्य असरोजनदिभागी, असरोजनाणि पलिटानमपढम-वग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिङ्वी असरोज्जगुणा ॥ ३०३ ॥

को गुणगारा ? आवलियाए असखेजनिवमागा । हुदो ? मोहम्मीमाण-मणक्कुमार-माहिदरासिपरिग्गहादो ।

कापीतलेश्यात्रालींमें अस्पतमम्पादष्टि गुणस्थानमें कापित्रमम्पादष्टियोंसे वेदकः सम्यग्दृष्टि जीन असर्यातगुणित है ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवर्लाका असस्यातवा नाग गुणकार है ।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यातालोंमें अप्रमत्तनयत जीन मनसे कम हैं ॥ ३०० ॥ फ्यॉकि, उनका परिमाण सच्यात है।

तेनोलेड्या और प्रग्लेड्यातालोंने अप्रमत्तस्यतोंने प्रमत्तन्यत जीव मख्यावगुणित 11 30E 11 🕏

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

तेजोलेक्या और पद्मलेक्यातालामें प्रमत्तमयतासे सयतासयत जीव अमख्यात-गुणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार प्या है ? पत्यापमका असख्यातना भाग गुणकार है, जो पत्योपमके

असस्यात प्रथम वगमूल्प्रमाण है। तेनोलेश्या और पञ्चलेश्यात्रालोंमें सयतासयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव

असख्यातगणित है ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवर्लाका असख्यातया भाग गुणकार है, क्योंकि, यहा पर सीधम रेशान और सनायुमार माहे द्र कल्पसम्य धी देवदाशिको प्रहण किया गया है।

> र तेज पद्म देश्यानी सबत स्ताका ध्यमचा । स मि १ ८ २ प्रवधाः सर्यपगुणा । संसि १,८ ३ प्वमितरेषां पचेत्रियवन् । संसि ६,०

प्रस्तुवाण । भागा । वा पहिमागे । वाणुल्स अगवज्ञाञ्चा महीजा, भेहार अस्तुव्हाण । अस्तुव्हाण सम्माव अस्तुव्हाण सम्माव अस्तुव्हाण सम्माव पावहुजमोध ॥ २०७ ॥ वण जोपहि अपावहुजमशें । उच मम्मच पहि, वण एप मम्मचप्तहार्थ वणवह्मिदि वृत्र होह । वणवह्मा और पवल्ह्यावालों सामादनमम्प रिष्योग मम्बर्ग प्रध्याप और पवल्ह्यावालों सामादनमम्प रिष्योग मम्बर्ग प्रध्याप और पवल्ह्यावालों सामादनमम्प रिष्योग मम्बर्ग प्रध्याप विलेख हैं ॥ २०४ ॥ विलेख और पवल्ह्यावालों मम्बर्ग मुख्याप अन्यवस्थ है है है है । विलेख सामावालों सामान्य प्रधान अन्यवस्थ है है है । विलेख सामावालों सामान्य सामान्य सामावालों सामावालों है ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है ? आयरीका आसक्यातमां आस गुणकार है। एक एकाथ तेवालप्या और पद्मलप्यासानोंमे अस्यतमस्यासीहराम सिर्वाट 🔊 🚑 अमरपातगाणित है।। ३०६॥ गुणकार क्या ह \* अगमतरका अभव्यातवा अभ गुणकार ह जा जटक्रका ह असल्यातयां भाग प्रतिभाग ह जा असल्यात प्रताना स्टब्स्ट ह नवाण्या और पदल यादालामें अमदनमध्य हाष्ट्र मदनग्रदन द्वरद्वदन भीर अप्रमाणनंपन गुणस्थानमें सम्यक् बमस्यापी के परंतु व कार्य समाय है । व जिस प्रकार भागम दन गुजरणानाका सामकन्यम-स्त्रमा अन्तरहान कर्ण ह जित कराय सावक्ष्यभावाची अध्वहुत्व करता बाहर रह क्षा करा रहा है।

11 306 11

सगममेद । उवसंतकसायगीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३०९॥ उदो १ चउउण्णपमाणचादो ।

समा सखेज्जगुणा ॥ ३१० ॥ अडुत्तरसदपरिमाणचाडो ।

स्त्रीणकसायवीदरागउद्दमस्या तत्तिया चेव ॥ ३११ ॥ सगममेद ।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥

एद पि सगम । सजोगिकेवली अद्ध पद्धच सखेज्जगुणा ॥ ३१३ ॥

गुक्टलेक्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि वीन गुणखानोंमें उपशामक बीव प्रवेषकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र स्ताम है। शुक्रुलेश्यातालॉमें उपञान्तकपायतीतरागछवस्य जीव प्रवाक प्रमाण ही

ままる6 11

क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है। गुक्तरेयातालोंमें उपधान्वरपायतीतरागठवस्त्रोंसे क्षपक बीत संस्थातगुणिव

ई ॥ ३१० ॥ क्योंकि, उनका परिमाण एक सी बाठ है। गुरूलेस्थापालोंमें श्रीणस्पायपीनसगउत्रम्य जीव पूराक्त प्रमाण ही है।।३११।।

यह सुत्र सुगम है। गुङ्खेरयात्रालोंमें मयोगिकेवली प्रवेशकी अवेक्षा पूत्राक्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥

यह सूत्र भी सुगम है। गुङ्खेरयात्रालोंमें सयोगिरेवली सचयवालकी अवेधा मेर्ट्यातगुणित है ॥३१३॥

> • इंद्रहराति स्वदं स्वाद्य स्वद्य । संवि १, ८ २ क्षुपका सस्पपदमा । स ति १,८ १ स्यागक्ताव्यः सम्पपदमा । स ति १,८

को गुणगारो १ ओपसिद्धो ।

अप्पमत्तसजदा अवखवा अशुवसमा सस्वेब्जगुणा' ॥ ३१४ ॥ को गुणगारी ? सखेजबसमया ।

पमचसजदा सखेज्जगुणा' ॥ ३१५ ॥

को गुणगारी ? दोण्जि ह्वाणि ।

सजदासजदा असखेनगुणा' ॥ ३१६ ॥

को गुणगारो ? पलिदोवमस्स अमधेज्बदिआगो, असंग्रेज्बानि परिदोदमप्रय-बगामूलाणि ।

सासणसम्मादिष्टी असखेज्जगुणा' ॥ ३१७॥

को गुणगारी रै आवितयाय असंवेज्बदिभागी । सम्मामिन्छादिद्वी संखेञ्जगुणा ॥ ३१८ ॥

युणकार क्या है । भोचमें बतलाया गया गुणकार ही यहांपर गुणकार है । "उह देश्याबालीमें संयोगिकवली जिनीमे अधुएक और अनुपद्मामक अप्रमचन्नदन

जीन साच्यातगुणित हैं ॥ ३१४ ॥

गुणकार क्या है। सन्यात समय गुणकार है। <u>प्रहारपापालोंमें अप्रमास्तरकोंस प्रमास्तर कोंब संख्यावर्शावत है ॥३१५॥</u>

गुणकार क्या है। हो इस गुणकार है।

पुक्रकेश्याबारोंमें प्रमचसयवासे सयकासयव जीव असम्बातगुम्बित है ॥११६॥ गुणकार प्या है ! पत्यापमका असक्यातमां आस गुणकार है जा बन्दावमक भसस्यात प्रथम युगमुल्प्रमाण है।

गुद्धते पावारोमें सपतामयतीन मामाइनमध्यार्थं और अमस्यावनावड

है।। ३१७॥ रावाबार क्या ह ' भागलीका भसल्यातका जान गुजकार ह

पुष्ठलपावालीमें सामादनसध्यादाष्ट्रयोंन सम्यासध्यादाष्ट्र दीव सक्ष्यानमास्व £ 11 38 c 11

# #ERUREN FREEMET | # 14

- EFFE THAT COLLEGE .

के गुणगते १ संखेज्जा समया । मिच्छादिट्टी असंरोज्जगुणां ॥ ३१९ ॥ को गुणगते १ आवडियाए असंग्रेज्जदिभागो । असजदसम्मादिट्टी सरोज्जगुणां ॥ ३२० ॥

जतजन्तमादद्वा तत्रज्ञाश्या ॥ २२० ॥ आरणच्युरतमिस्य पद्मणचपरियपणादो । असजदसम्मादिद्विद्वाणे सद्यस्योचा उचममसम्मादिद्वी॥ ३२१ ॥

इदो १ अतेष्ठहुत्तस्वयादो ।

खइयसम्मार्दिट्टी असरोज्जगुणा ॥ ३२२ ॥ को गुणगारो १ आप्रहियाए असरोज्जदिमागो।

वेदगसम्मादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३२३ ॥ स्रशेषसम्परमम्बद्धोः।

गुणकार क्या है ? सच्यात समय गुणकार है।

शुक्र छेदयात्राठोंमें सम्यामिध्यादृष्टियोंमे मिध्यादृष्टि जीत असन्यात्गुणिन हैं ॥ ३१९ ॥

ह ॥ ४८७

गुणकार क्या है ? आवर्डाका बसच्यातवा भाग गुणकार है । शुक्रुलेस्यातारोंमें मिय्यादृष्टियोंने जनयतमम्बग्दृष्टि जीन सस्यातगृषित

हैं॥ ३२०॥ क्योंकिः

क्योंकि, बहापर आरण अच्युतकरमक्षान्य को देवराशिको प्रधानका विनिहेत है। गुक्तकेश्याता रोमें अक्षयतमस्यग्दिष्टं गुणस्यानमें उपग्रमक्षस्यग्दिष्टं वीव मनसे कम हैं॥ २२१॥

फ्योंकि, उनका सचयकाल अन्तर्मुद्धत है।

शुरूछेरयानारोमें असयतमृष्यग्रहिष्ट गुणस्थानमें उपद्मममृष्यग्रहिष्टयोते धार्षिकः सम्यग्रहिष्ट चीत्र अमुख्यातुत्तुषित है ॥ ३२२ ॥

गुणकार पया है ? बावर्डाका असंस्थातमा भाग गुणकार है।

शुक्छकेरमारालोंने असयवतम्यग्रहष्टि गुणस्थानने दायित्रमम्यग्रहिष्टियासे वेदरः सम्यग्रहिष्ट सत्यावगुणित हैं॥ ३२३॥

क्योंकि, वेदकेसम्बन्धियाँक शायापदामिक सम्बन्ध्य होता है ( विसकी प्राप्ति सुरुभ है )।

१ निष्पाद्ययाञ्चक्ष्ययद्वा । छ छ १, ८ २ अध्यद्वसम्बन्ध्याञ्चेक्षयद्वा (१)। छ छि १,८

सम्मचपावहगगोर्ध

सजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदद्राणे ॥ ३२४ ॥

जधा ग्दिसमीयम्हि सम्मचन्याबहुम उत्त, तहा वचन्त ।

एव तिसु अद्धामु ॥ ३२५ ॥

सव्वत्योवा उवसमा ॥ ३२६ ॥

सवा सरोज्जग्रणा ॥ ३२७ ॥

एदाणि तिण्णि नि सुचाणि सुगमाणि ।

एउ टेस्सामगाणा समका । भवियाणुवादेण भवितिद्विएसु मिन्छाइट्टी जाव अजोगिकेवाले

वि ओष' ॥ ३२८ ॥

एत्य ओधअप्पाबदुअ अणुणाहिय वचना ।

शुक्ललेक्यावारोंने सयवासयत, प्रमचसयत और अप्रमचस्रयत गुणस्तानमें सम्पन्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व जोपके समान है।। ३२४॥

जिस प्रकार इन गुणस्थानाँका आपमें सम्पन्तपसम्बाधी न प्रवहत्व कहा है.

उसी प्रकार यहापर भी बहुना चाहिए। इसी प्ररार गुक्ललस्यारालोंने अपूर्वकरण आदि वीन गुणसानोंने सम्यक्त सम्बाधी अल्पबहुत्व है ॥ ३२५ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपगामक जीर सबसे बम है ॥ ३२६ ॥

उपञामकोन सपक जीर सरयातगुणित हैं ॥ ३२७॥ य तीनों ही खत्र सुगम है।

इस प्रकार लक्ष्यामार्गणा समाप्त हर ।

भन्यमार्गणारे अनुवादसे भन्यतिद्वीमें मिध्याद्यप्टिने तदा अपाणिहत्रद्वी गय स्थान तर जीरोरा अल्पबहुत्र आपक्र ममान है ॥ ३२८ ॥ पहापर भोधसम्बन्धी अस्पबद्धाव हीनता भार अधिकतास सहत अधात

वत्यमाण ही बहना चाहिए।

हैं ॥ ३१९ ॥

हैं॥ १२०॥

दम है।। ३२१।।

सुरव है)।

को गुणमारो ? संरोज्जा समया ।

मिच्छादिडी असंसेज्जग्रणां ॥ ३१९ ॥

को गुणगारो १ आविष्ठयाए असंखेज्जदिभागो ।

असजदसम्मादिद्री सरोज्जगुणां ॥ ३२० ॥

असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिद्वी॥ ३२१॥

**आरणच्लुदराभिस्म पहाणत्तपरियप्पणादो ।** 

गुणकार प्या है ? सच्यात समय गुणकार है।

क्योंकि, उनका सचयकार जातमहत है।

सम्यग्दन्ति जीव असम्यातशुणित है ॥ ३२२ ॥

र विषयादानसंभा । व शि र, ४ । अवस्थानस्वयः स्टब्स्यास्त्रः (१) । सः वि. १.४

मन्यार्थाप्यं मन्यातगुतित है ॥ ३२३ ॥

सङ्यसम्मादिट्टी असस्रेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥ मो गुणगारो <sup>१</sup> आन्नियाए असरोजनदिभागो । वेदगसम्मादिही सखेज्जगुणा ॥ ३२३ ॥

गुणकार क्या है ? बाउलीका बसख्यातया भाग गुणकार है। गुक्रकेरपारालोंने मिथ्यादृष्टियामे अस्पत्तमम्बग्दृष्टि जीव संख्यातगुणित

गुषकार क्या है र बाउलीका असस्यातवा भाग गुणकार हो। युक्छेरयाताडोंने जनयनमध्यादिष्ट गुणस्थानमें वावित्रमध्यादियोग । ६६

इदो १ जतोम्रहुत्तसचयादो ।

सओउनमियसम्मत्तादो ।

गुरू ठेरपारारोंमें मम्यग्मियादृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीन असल्यात्गुणित

क्योंकि, यहापर आरण अच्युतकरामम्याचा द्वराशिकी प्रधानता विविधन है। गुद्ध उत्थापा होने अनयतमस्यान्दष्टि गुणस्थानमे उपद्ममत्तस्यान्दिः जीव सबन

मुङ्गेरेरयातान्त्रोम अनयनगम्यार्थेष्ट गुणस्थानम् उपगुमनम्यार्थियाम् वापिक

क्योंक, यर्क्सम्यन्तरियोंक भाषापराधिक सम्यक्त हाता है (विसक्त प्राणि

खना संखेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ सीणकसायवीदरागछदुमस्या तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला ततिया चेव ॥ ३३५ ॥

एदाणि सुचाणि सुगमाणि ।

सजोगिकेवळी अद्ध पडुच सखेज्जगुणा ॥ ३३६ ॥

गुणगति ओपसिदो, सहयमम्मनिरसिंहमनोगीणमभाव । अप्पमत्तसञ्जदा अक्सना अग्रुवसमा ससेज्ञगुणा ॥ ३३७ ॥

यो गुणगारा ! तप्पाओगमसखेज्जहवाणि । पमत्तसजदा सस्रेजजगणा ॥ ३३८ ॥

को गुणगारा १ दो स्वाणि ।

-धायिकमम्पारुस्टियोंमें उपदान्तरपायबीतराग्रहसम्मेन धपर बीर मण्यात्र

णिव हैं ॥ २२२ ॥ धीणरपायबीतत्ताराष्ट्रपस्य पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ २२४ ॥ सपोमिय रही और अपोमित्ररणों, ये दोनों ही प्रवेशकर बेरेशा तुस्य की

ज़ाक प्रमाण ही है ॥ २३५ ॥ य सूत्र सुगम है। सर्वोगिकेवरी निन सचयकालको अपक्षा सरयातगुणित है ॥ २२६ ॥

स्वागिक्यता नित्त सचयरालको अपक्षा संस्थानगुष्यत है।। ४२६।। यहापर गुणकार भोग्र कपित है। क्योंकि स्वागिकसम्बक्त्यस शहत सम्बन्धन सर्वा राजे कर्या कर्या

परी नहां पाये जात हैं। साविक्ताम्परास्टियोंमें अध्यक और अनुपद्मामक अप्रमचनपत्र जात सर्वान णित हैं॥ ३३७॥

गुणकार क्या ह ' अग्रमसास्यताँ क्ष यात्य सक्यातका गुणकार ह । धारिकसम्यादिक्योंने अप्रमत्तनस्यताँने प्रमतस्यत चीड सस्यातः देव

॥ ३३८ ॥ ग्रायकार क्या है ! वा कप गुणकार है। अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअ णित्यं ॥ ३२९ ॥ कदो १ एगपदत्तादो ।

एव भनियमग्गणा समत्ता ।

सम्मत्ताशुवादेण सम्मादिद्वीसु ओधिणाणिभगो ॥ ३३०॥

जधा ओधिणाणीणमप्पानहुग पहनिद, तथा एत्य पहनेदव्य । णत्ररि सजीि अजोगिपदाणि वि एत्य अत्थि, सम्मत्तसामण्णे अहियारादे। ।

सहयसम्मादिद्वीस् तिसु अद्धासु उवसमा प्रवेसणेण तुला योव

૫ રૂરૂ ૫ तप्पाओग्गसखेजजपमाणचादो ।

उवसतकसायवीदरागछद्रमत्या तत्तिया चेव' ॥ ३३२ ॥ सगममेद ।

अभन्यसिद्धोंमें अरुपबहुत्व नहीं है ॥ ३२९ ॥ क्योंकि, उनके एक मिथ्यादि गुणस्थान ही दोता है।

इस प्रकार मञ्चमार्गणा समाप्त हुई।

सम्यक्त्वमार्गणाके अनुपादसे सम्यग्दिष्ट जीपोंमें अल्पपदुत्व अवधिज्ञानियोंन समान है ॥ ३३० ॥

जिस प्रकार झानमागणामें अवधिग्रानियोंका अस्पाहृत्य कहा है, उसी प्रकार यहापर भी कहना चाहिए। केवल विदोषता यह है कि संयोगिकेवली और अयागि कपठी, ये दो गुणस्थानपद यहापर होते हैं, फ्योंकि, यहापर सम्यक्तवसामान्यका

अधिकार है। धायिकसम्यग्दिष्टियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपगामक <sup>जीव</sup> प्ररेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३३१ ॥ क्योंकि, उनका तत्मायोग्य सख्यात प्रमाण है।

के सम्बन्धाद्वादेव शाविकसम्बन्धादेषु सक्तः स्तोकाश्रवार उपल्पका । स वि १, ६

६ इत्राची प्रयक्तानाना सामान्यवर् । स ति १, ४

क्षायिकमम्यन्हस्टियोम उपग्रान्तकपायत्रीतरागछत्रस्य जीत्र पूर्वोक्त प्रमाण ही รี แ ३३२ แ

यह सूत्र सुगम है।

१ अजन्यानां बास्यस्पबद्भवन् । सः सः १, ४

```
    ८, ११८ ] अप्याबहुगालुगने खद्दसम्मादिहि अप्याबहुगरस्वन

                    स्वा सक्षेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥
                   सीणकसायबीदरागछडुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३३८ ॥
                  सनोगिकेन्छी अजोगिनेन्छी पनेमणेण दो नि तुल्य तित्र
            चेव ॥ ३३५ ॥
                 ण्याणि सुचाणि सुगमाणि ।
                सजोगिकेन्छी अद्ध पडुच मच्चेन्नगुणा ॥ ३३६ ॥
                गुणगारा जोपमिद्धा, ग्राईपमम्मचित्रिगीहरमञागीणमनाचा ।
               अष्पमत्तमजदा अभ्यता अश्वतममा सम्पेन्जगुण ॥ ४४७ ॥
              या गुणमाम १ तच्याज्ञासम्बद्धज्जह्माणि ।
             पमत्तसजदा सस्रेन्जगुणा ॥ ३३८॥
             का मुणमास १ दो रूसाणि ।
            धाविचमध्यादिन्योमें उपद्यानाच्यावर्गावर्गावद्यामः अवस् ८१४६८, व
    प्रणित है।। ३३३॥
           धीववत्रायधीतरागछचस्य प्रशक्त प्रमाय दा ई ॥ ११४ ॥
          मयागिक्रस्ती और अधागिक्रस्ता, प दाना हा धरण्य अवदा 💆 व 🕫 र
    पूर्वाक्त प्रमाण ही है।। १३५॥
          व स्था सुगम है।
         मयागिकवरी जिन संवयवारकी अवधा कर धारधान्य है ॥ ००६ ॥
         पद्मित्र गुणकार आधक्षित है क्यांत आदिक लग्दक बचा र द कर कि
  बचली महीं पाय जात है।
        शाविक्यक्यारिकार्व अध्यक्त आर अनुद्राहक अध्ववन्त्व अने रूक्त क
       गुणकार क्या है। भाग्यसभावताक काख सञ्चातकप गुणका है।
      पाविक्रमस्य प्रतिहे वे अप्रयमस्य न प्रस्तित । १ ००० जनम
है।। ३३८॥
      ग्रमकार क्या है ! दा क्य ग्रमकार है ।
```

संजदासजदा संस्वेज्जग्रणा' ॥ ३३९ ॥

मणुसर्गादं मोत्तृण अष्णत्थ स्वव्यसम्मादिद्विसजदासनदाणमभाता । असजदसम्मादिट्टी असखेज्जगुणां ॥ ३४० ॥

को गुणगारी ? पलिदौरमस्य जनसेजनदिभागी, अमखेजनाणि पलिदौरमपर

वग्गमृहाणि । असजदसम्मादिद्रि सजदासजद-पमत्त-अपमत्तसजदशणे स्वर सम्मत्तस्म भेदो णित्य ॥ ३४१ ॥

एदस्म प्रहिप्पाओ- वेण खर्यसम्मत्तस्म एदेषु गुणहाणेषु भेदो गत्थि, वे पन्धि मध्मचत्पाबदुव, एयवयत्तादो । एमी अत्यो एदेण पह्निदो होदि । वेदगसम्मादिद्रीस् सन्यत्योवा अपमत्तसजदा' ॥ ३४२ ॥

इद्दे । तथ्याओग्गमधाजयमाणसादौ ।

धायिक्रमम्यग्राटियोर्ने प्रमत्त्वयतीमे मयतामयत् जीत मरुयातपुणित है ॥३३९। क्योंब, मनुष्यगतिको छादकर भाषा गतियाँमै शाधिकसम्यादि गयतापक श्रीबोद्दा मनाय है।

धाविरमस्यारिक्योमें संयतास्यतींने अस्यतसम्यारिक तीर असम्यात्यानी દેશ રેટ લ गुजकार क्या है ? पत्थापमका असक्यातयां भाग गुजकार है, जा पत्थापम

धसंस्थान प्रथम वर्गम् रप्रमाण है। धारिक्रमध्यादिष्योमि अनयनमध्यादिष्ठ, मयतान्यन, प्रमत्तनपत और

बद्रवनस्यत गुनम्यानमें वायिक्ष्मम्यम्यका नेद नहीं है ॥ ३४१ ॥ इस मुक्का ग्रीनवाय यह ह कि इन अभयतगराव्यादि आदि चारी गुणस्थानीन भारदबसन्यक्तवदी भाषा कार नह नहीं है, इसिंटर उनमें सम्यक्त्यमध्यामा बहुन्व बही ह करेंगक, उन मवर्ने आयहसम्यक्त्यक्त यह वह ही विवस्ति है। यह

बंद इस सहह जाना बहायत हिया गया है। बरक्तम्य रहियों में अप्रमानस्थत और मर्रव क्रम है ॥ रेजर ॥ क्या इ. त्व हा क्यायाम्य संक्यातहा प्रमाण हो

> 1 % 5 x de . 4+ 12 11 14 18 1. 6 LECTERATECEPES L'A MATERIE & LA

```
f 6, 384 1
                                अप्पानहुगाणुनमे वेदमसम्मादिष्टि-अप्पानहुगपरत्वज
                  पमत्तसजदा सखेज्जगुणा<sup>†</sup>॥ ३४३ ॥
                 को गुणमारो १ दो रूनाणि।
                सजदासजदा असस्रेज्जगुणां ॥ ३४४ ॥
               को गुणगारो १ परिदोनमस्य जसंखेजनदिभागो, अग्रसन्त्राणि परिदानमण्डस
             असजदसम्मादिडी असरोज्जगुणा' ॥ ३८५ ॥
             यो गुणमारो ! आवित्याए असंराजदिमामा ।
           अस्ज्दसम्मादिष्टि सजदासजद-पमच अप्पमचसजदट्टाणे  वेदग
     प्पत्त भेदो णित्य ॥ ३४६ ॥
          एत्य भेदवहाँ अप्पावहुअपन्ताओ पचन्ता, महावमणपायचादा। बद्दगप्रम्यकस्य
   भेदो अप्याबहुअ पारिध चि उच हादि।
       वेद्वनम्यन्दिष्योम् अममचसयतीय ममचसयतः जीव सन्यानगुन्तिव हैं ॥१४२॥
       वेदर मन्यारहियोंमें प्रमुचसयनाम सपनास्यत् जीव अमरपानगुन्ति हैं ॥दे४०॥
      प्रणवार पया है ! परमापसका असम्यानार्या आग गुक्कार है, आ कराहक
 उच्यात प्रथम प्रामृत्यमाण है।
     वेद्रमम्पारिष्योमें स्रयतार्थयतास अमयतसम्पारिष्ट और अमरुदाण्डाबह
  ₹84 11
    रीणकार प्या है। भागतीका भसक्यातमा भाग गुणकार है।
   वद्वसम्पारिक्षोमें असपनसम्पारिष्ट, संपतास्पत, म्बवस्वत और अम्बन
 प्रणस्थानमें वहसमस्परत्वका भह नहीं है ॥ २४६॥
  वहांतर भर ताल भागवत्त्वका वर्षांत्वाचक महत्व करवा बाहर करण
  मनक आर्थ हात है। इस मकार इस राव हारा बहु अप बहुर गया है कि इस
 ाम वहचरामकायका भन्न अर्थान् अस्पन्ता करा है।
e real wegeten in in i
e gegineut im vegetat a te s
रे बहर सन्दर्श-सन्दर्भ । सः ।सः ।
```

उवसमसम्मादिद्वीसु तिसु अदासु उवममा पवेसणेण तुस्त्र योवां ॥ ३४७ ॥

उवसत्तकसायवीदरागछदुमत्या ततिया चेव ॥ ३४८॥ अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ ३४९॥ एदाणि मुनाणि ।

पमत्तसज्दा संसेञ्जगुणा' ॥ ३५० ॥

को गुणगारे। १ दो ह्याणि।

सजदासजदा असरेनज्जगुणा ॥ ३५१ ॥ को गुणगारे १ पेल्टिनेनमस्म असखेज्जदिभागा, अमरोज्जाणि पेलिदीनमपदम नगमुलाणि ।

असंजदसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपश्ममम्पग्दाप्टियोंमें अपूर्वपरण आदि तीन गुणव्यानोंमें उपशामक जीव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्प और अन्य हैं ॥ ३१७ ॥

उपशान्तक्रयायगीतरागळवस्य जीन पूर्नाक्त प्रमाण ही है ॥ ३४८ ॥ उपशान्तक्रयायगीतरागळवस्योमे अनुपशामक अप्रमन्त्रयत जीन मध्यातगुणित

है॥ ३४९॥

ये स्ट्र सुगम ह । उपश्रमसम्पन्दियोंमें अत्रमत्तसयतोंमें त्रमत्तसयत जीत्र मख्यागणु<sup>त्रत</sup> ई ॥ ३५० ॥

गुणकार क्या है <sup>?</sup> दो रूप गुणकार है । उप7ाममस्यम्बस्टियोंमें प्रमत्तमयतोंसे मयनामयत जीव असर्यातगु<sup>णित</sup>

उपगुमनम्यग्द्यस्थियोमे प्रमत्तमयतीर है ॥ ३५१ ॥

गुणकार प्या है ? पत्यापमका असंख्यातचा भाग गुणकार है, जा पत्यापमहे असंख्यात प्रथम वर्गमूल्यमाण है।

उपराममम्बन्दृष्टियोमें स्वतामवतामे अम्वतसम्बन्दृष्टि जीव असर्वात्युष्टि ई ॥ ३५२ ॥

> १ औरशामध्यम्पण्यानी वत्रत्र स्वाध्यस्तार स्वयम्बर । व ।व १,४ २ व्यावण अस्पर्दत्रा ।व वि १ ८ १ व्याचार सस्पर्दत्या ।व वि <sup>१,४</sup> ४ वरताव्यतः (ये ) अन्यवद्या ।व वि १,४ भ ववस्तुतम्परद्यान्यस्वयुक्त । व वि १,४

```
ر ۱۶۹۶ و د
                         अप्पानहुमाणुगमे सीव्या-अप्पान्द्वगरान्त्वग
           यो गुणगारो ? आवलियाए असंखेजनदिभागा ।
          असजद्सम्मादि्डि-संजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदट्टाणे उ
   समसम्मत्तस्त भेदो णत्यि ॥ ३५३ ॥
         सगममेद ।
        सासणसम्मादिडि-सम्मा(मिच्छादिडि) मिच्छादिडीण णत्थि अप्पा
  बहुअ' ॥ ३५४ ॥
       इदो १ गगपदचादो ।
      सिष्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्विष्पहुडि जाव सीणक्साप-
                       एव सम्मत्तममाणा समवा ।
वीदरागछदुमत्या ति ओष'॥ ३५५॥
```

ज्या ओपहिंह जप्पानहुम पहरिंद तथा एत्य पहरिंदच, मध्यिच पिंड तह यत्य मेदामाचा । विसेसपदुष्पायणहस्रुचरसुच मणदि-

युणकार पया है ? भावलीका असस्यातवां भाग गुणकार है । उपञ्जमतम्यारियोमें असपततम्यारिट, सयत्तस्यत्, प्रमचसयत्र और अप्रमच स्यत गुणस्मानमें उपग्रमसम्यक्त्यमा अल्पवहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥ नातादनमम्परहाटि, सम्बामध्याहाटि और मिध्याहाटि वीर्वोक्त अल्परहु र नहीं है ॥ ३५४॥

फ्योंकि तीनों प्रकारक जीवाक एक गुणस्थानक्य ही पर है।

इस प्रकार सम्यक्त्यमागणा समाप्त हुई ।

मतिमागणात्र अनुनारमः मतियामें मिध्यार्टाए गुणस्थानमः तकः धावदस्य-र्वीतरामछद्वस्य गुणस्थान ।क नीर्वोषा अन्त्वबहु र आपक्र समान ६ । ५५५ । जिस प्रकार नामस इन गुणक्यामाका अन्यवदुग्य कहा है उसी प्रकार दश पर जी प्रहणण बरना ब्याहर क्यांक श्राह उड़ी अवहार बन्त स्थानपर कर नह नहा ह । जय संज्ञियाम सभय विभावन मानपाइनक भिष्म भार गृह बहुत ह

TER SICER STEER & B !



```
ا، د, ۱۹۶ )
                                  क्षपाबहुगाणुनमे आहारय-अप्पाबहुगपरस्वण
                    स्त्रम सलेज्जगुणा ॥ ३६० ॥
                    अङ्करसद्द्रमाणचादो ।
                  सींगक्सायवीदरामछडुमत्था तत्तिया चैव ॥ ३६१ ॥
                 सजोगिकेवली पवेसणेण ततिया चेव ॥ ३६२ ॥
                सजोगिनेन्छी अद्ध पहुच संखेज्जगुणा ॥ ३६३ ॥
               अप्पम्तसन्तदा अस्तवा अणुवसमा सस्रेज्नगुणा ॥ ३६४॥
              पमत्तसजदा सस्रेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥
              ण्दाणि सुचाणि सुगमाणि ।
             सजदासजदा असस्रेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥
            यो गुणगारो १ पिटदोवमस्स असरोजदिभागो।
           सासणसम्मादिट्टी असलेज्जराणा ॥ ३६७ ॥
          सम्मामिन्छादिही ससेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥
          बाहारक्रोमें उपग्रान्तरपायरीतरागछपस्योते धपक जीन सरपातगुणित
   ₹ 11 3€ 0 11
         क्योंकि, उनका प्रमाण एक सी बाद है।
        आहाररोमें धीयरपायनीतरामछपस्य जीर पूर्वाक्त प्रमाण ही हैं ॥ २६१ ॥
        वह सूत्र सुगम है।
       आहारमेंमें संपागिरचली चिन ५३छरी अवेद्धा प्रमक्त प्रमाण ही हैं॥३६२॥
      मयोगिकेच्टी निन मचयरास्तरी अपधा सरपातगुणित हैं ॥ ३६३॥
      सरोगिरेन्टी जिनोंने अक्षवरू और अनुरागमरू अप्रमचतवन जीव सरपान
ग्राणित हैं ॥ ३६४ ॥
    अप्रमचस्यर्वोतः प्रमचभयतः नीय सस्त्यातगुणितः है ॥ ३६५ ॥
    व सूत्र सुगम है।
   शहररोमें त्रमचसयवीस सप्तासपत जीर असरपातगुणित हैं ॥ ३६६ ॥
   युणकार क्या है । पत्यावसका असक्यातमं आग गुणकार है।
  श्राहारचोमें सपतासयवाम सामादनमम्पर्ग्हारे तीर असस्पावगुणित है।।३६७॥
 सासादनसम्परहिषांस सम्पामिश्यारिः जीन सरपातपुणितः है ॥ ३६८ ॥
```

ſ:

```
असजदसम्मादिद्री असरोज्ञगुणा ॥ ३६९ ॥
۷1
    मिच्छादिही अर्णतगुणा ॥ ३ँ७० ॥
     असज्बसम्माबिट्टिसजदामजद् पमतः अपमतमजब्द्यणे सम्मत
     एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।
णावहुअमोघ ॥ ३७१ ॥
       एव तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥
        सच्चत्योवा उवसमा ॥ ३७३ ॥
        ख्वा सरोज्जगुणा ॥ ३७४ ॥
          अणाहारपसु सन्बत्योवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥
         एटाणि सुचाणि सुगमाणि ।
           अजोगिकेवली सखेज्जगुणा ॥ ३७६॥
          हुदो १ सहिपमाणसाठो ।
            सम्परिमध्यादृष्टियास अस्यनसम्यग्दृष्टि जीव असूरत्यात्मुणित है ॥ ३६९ ॥
            हुदो १ दुरूकणउत्मद्यमाणचाँठो ।
             ुस्यवसम्पर्दिष्यासे मिथ्यादृष्टि जीन अनन्तगुणिन हूँ ॥ ३७० ॥
              अहारकॉर्मे असपत्तम्यग्रहीर, म्यतामयत, प्रमत्तत्त्वन और अप्रमत्त्रपत
        गुणस्थानम् सम्यनस्यसम्बन्धी अस्पन्तस्य जोषके ममान है ॥ ३७१ ॥
               इती प्रसा अपरेम्सण आदि तीन गुणस्थानीमें सम्पन्नसम्बन्धी अलगहुत
                उक्त गुण्यानीम उपनामर जीव मसमे रम है।। ३७३ ॥
          ओघके ममान है ॥ ३७२ ॥
                 उपग्रामरोंने धपर चीर मा यानगुणिन हैं ॥ ३७४ ॥
                  त्रनाहार सेंग मयोगिश्यली जिन मचन रम है ॥ ३७५ ॥
                 य सूत्र सुगम है।
                   त्रनाहरमार्ने त्रयोगिरेयली निन मरपातगुणित है ॥ ३७६ ॥
                   क्योंकि, उनका प्रमाण दा कम ग्रह सा वयान् पाच सा अठवानय ( ०/) है।
                  क्योंकि उनका प्रमाण साठ है।
                    ् अवासारक्ष्यां सहय स्टास स्थापस्यान्त्र । स वि । ८
                     ३ अपूर्णश्यक्ति सम्पूर्णणा । स वि १,६
```

```
t, c, tco 1
                     अपारहुमाणुममे अवाहारय-अपारहुमपहत्वर्ण
        सासगसम्मादिट्टी असस्रेज्जगुणा' ॥ ३७७ ॥
       को गुणमारो १ पलिदोनमस्त असरोज्यदिभागो, असरोज्याणि पलिदोनमपदम
रगम्लाणे ।
```

*[* \*

असजदसम्मादिही असल्वेज्जगुणा'॥ ३७८ ॥

मो गुणगारो १ आमहियाल अमरोजनदिमागी । मिन्जादिद्वी अणतगुणा' ॥ ३७९ ॥

सन्त्रजीनसासिपढमनगगम्लाणि ।

रा गुणगारा ? अभगसिदिगहि अणतगुणा, तिद्रहि ति अणतगुणा, अणताणि असजदसम्मादिहिद्दाणे सन्वत्थोवा ज्वसमसम्मादिद्दी ॥ ३८०॥ इते ? सराज्वनीमपमाणनादो।

हैं॥ ३७७॥

अनाहाररोमें अयागिरगरी निर्नोत सासादनमम्पर्टाट जीर अवस्थानगुणित र्राणकार क्या है ! पत्यापमका भसक्यातची भाग गुणकार है, जा पत्यापमक सिक्यान प्रथम वनम् रप्रमाण है।

बनाहारकोम सामादनमम्परदृष्टियोम असपनसम्परदृष्टि जीउ असरपातगुनित 11 305 11 गुणकार प्या है ! भावलीका भसस्यातवां भाग गुणकार है।

अनाहारक्रोंमें अमयनमम्यग्रहियोंम मिध्याहिट जीर अनन्तगुणित हैं॥३७९॥ राणकार क्या है! भभावतिसास भनतगुणित, तिसास भी भनतगुणित रादि पुणकार है, जा सर्व नीवराणिक अन्त प्रथम वर्गमुलामाक है। अनाहारकोमें असयतसम्बन्धिः गुणस्थानमें उपस्रमसम्बन्धिः जीव मदम स्म ₹ 11 3co 11

पर्योक्ति, अनाहारक उपनामसम्पर्गार्थ जीवॉका प्रमाच सक्यान 🕻 :

र सामादनसम्पारवधोऽतस्देयग्याः । सः सि १ ८

रे असंपत्तम्यग्रहयोऽसस्येयग्या । स वि १ ८

रे विप्तारक्षकोऽनग्तद्रमाः। स ति १ ८

असजदसम्मादिटी अससेजगुणा ॥ ३६९ ॥

मिच्छादिदी अणतगुणा ॥ ३७० ॥

[मच्छा[दृष्ट] अणतगुणा ॥ ३७० ॥ एदाणि सुचाणि सुगमाणि ।

अस्जदसम्मादिहिःसजदासजद पमत्त-अपमत्तमजदटाणे सम्म

पावहुअमोघ ॥ ३७१ ॥ प्व तिसु अद्वासु ॥ ३७२ ॥

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥

स्वा सखेज्जगुणा ॥ ३७४ ॥ एडणि सचाणि मगमाणि ।

ण्दाण सुनाण सुनमाण । अणाहारपस सन्यत्योवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥ इदो ! सहिपमाणचारो ।

अजागिकेवली सरोज्जगुणा ॥ ३७६ ॥

हुदो १ दुरुऊगउस्पद्पमाणचादो । सम्यग्निथ्यादृष्टियोंने अस्रयत्तमस्यग्दृष्टि जीत्र अमन्त्र्यातृगृणित हूँ ॥ ३६९ ॥

असयतसम्यग्दिरियोसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥ ३७० ॥ य सूत्र सुगम हैं । आहारक्षोमें असयतसम्यग्दरि, सयतामयत, प्रमचसयत और अप्रमचसय

गुणस्थानमें मम्यक्तसम्बन्धी अल्पाडुत्व जोघक्रे मर्मान है ॥ ३७१ ॥ इसी प्रसार अपूर्वकरण जादि जीन गुणस्थानोमें मम्यक्तसम्बन्धी जन्मग्रुत अघके ममान है ॥ ३७२ ॥

त्रपक्त मनान है । २७२ ॥ उक्त गुणस्थानेंगि उपग्रामर जीव सबसे कम है ॥ २७२ ॥ उपग्रामक्रोंसे क्षपर जीव सन्त्र्यानुगुणित है ॥ २७४ ॥

य सूत्र सुगम है। अनाहाररोंमें सयोगिरेयरी तिन सबसे रूम है ॥ ३०५ ॥

क्योंकि, उनमा पमाण खाड ह । अनाहारसोंमें अयोगिनेपटी निन मत्यातगुणित ह ॥ २७६ ॥

क्यांहि, उनका प्रमाण दा कम छह सी अर्थात् पाच सी अठ्यानय ( °८) है।

र जनाहारद्यानी सन्दर्भ स्वास्थ स्थानस्थायन । स वि १०८ २ जयागस्थायन सस्यपदाणाः । स वि १,८

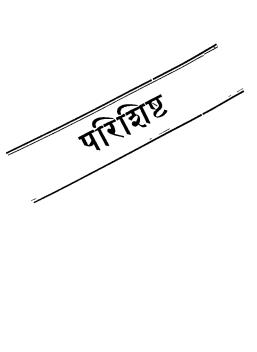

.

खइयसम्मादिद्री सखेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गणगारो ? सरोज्यसमया ।

वेदगसम्मादिद्री असंसेज्जग्रणा ॥ ३८२ ॥

को गुणवारि ? पछिदोत्रमस्म असमेजनदिभागो, असरोज्जाणि पछिदोत्रमस् पदमत्रमामलाणि !

(एन आहारमगणा समता |)

एवमप्पावहुगाशुगमो त्ति समत्तमणिओगद्दार ।

अनाहारकोंमें असपतसम्यग्राधि गुनस्थानमें उपशमनम्यग्राध्योते धापिन सम्यग्राध्य जीव मन्य्यानगुणिन है ॥ २८१ ॥

गुजकार क्या है ? सच्यात समय गुणकार है ।

अनाहारक्रोमें अभयतमम्बार्धि गुणस्थानमें शायिक्रमम्बारस्टियोंसे वेदक्सम्ब

नराष्ट्र जीर असम्प्यातगुणित हैं ॥ २८२ ॥ गुणकार पया है ? चस्योपमका असस्यातचा आग गुणकार है, जो पत्योपमक असस्यात प्रथम पगम असाण है ।

(रममाण है । (१स प्रकार भाहारमागणा समाप्त हुइ ।)

र्म प्रकार जल्पनहृत्वानुगम नामर अनुयोगद्वार ममाप्त हुआ ।





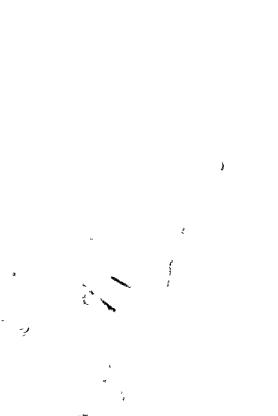

វិស

## अंतरपरूजणायुत्ताणि ।

| अतिराक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अतरपर्नाणासुताणि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 776                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ( अंत्राणुगम्य रहेके विश्व ग्रह्म । स्व ग्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रे अंत्राणुम्मक हिन्दी विद्या, ११ व्यापना स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आवण शरदण्य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भाषय विष्णादिश्वायम् ।<br>श्रीयय विष्णादिश्वायम् स्व<br>श्रितं करतादा श्रीते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विरं कालान सर्वे देखा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 158 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राथित वहत्त्व अस्तात्त । ४ ज्यानि होति पाणाजीन वहत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वहुन । वहुन्य बहुन्य अना । इन्यान प्रमासम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tarren 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भावि देखानि । १४ एमजीर पहुच जहच्चेन अंते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मान देखानि । जिल्ला अती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५ सामवसम्मारिहिन्समापिन्छ। ६ १५ उन्हस्सेण अद्योगावणीयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| णगतमय। वर्षे बहण्या रिष चर्ण्या अज्ञोगिकेरलीणमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपनस्मा पिरसियमस्य अम् विज्ञानिस्य प्रमासाम् । २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एगनीर पहुच्च बहुव्वव पति<br>देश्यमस्त्र अस्पत्रहरूपात्र पति<br>वेश्यमस्त्र अस्पत्रहरूपात्र पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रोबमस्य अग्रस्यादिभागा, अते। पिरतर।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वहुच ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पनिदेशक्याहितिकाल्यः ११ / २० मान्यः पन्। भारतस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भाषा विद्या विद्यालय । विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| रादा हादि, णाणानीत पडुच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रादा हादि, जाजाचीन पहुच २१ आदर्सण गदिपाणुनादेण गिरप<br>अ अंतर, गिरतर । १३ गदीए गाउएम मिल्लार्स गिर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , जार, 14(वर्षा का विशेष मानगण है । 14(वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| THE STATE OF THE PARTY OF THE P |
| गालहा केंद्र वेरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " । वार्रिय जैतर, विरादर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

पशिशिष्ट

२२

२३

स्व

२२ एगजीय पडुच्च जहण्णेण अतो-

२३ उक्कस्सेण वेचीस सागरीयमाणि

२५ मामासम्माहिडि-सस्माविर्डा-

पृष्ठ सूत्र सप्या

सूत्र

३२ उक्करनेण पछिदोत्रमस्म असंखे-

२२ एगजीन पहुच्च जहणीण पिट-दोनमस्स असंग्रेजिदिमागो, अंतो-

(3)

सुत्र संख्या

सुदुच ।

देखणाणि ।

| <b>२४ सासणसम्मादाड्व-सम्मामन्डा</b> - | । शुरुष ।                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| दिद्वीणमतर केरचिर कालादे।             | ३४ उद्मस्मेण सागरीतम विश्णि सत्त |
| होदि, णाणाजीय पड्डच्च जहण्णेण         | दम सत्तारम वाबीस तेलीम           |
| एगसमय। २४                             | सागरोत्रमाणि देव्रणाणि । "       |
| २५ उक्कसोण पिट्योनमसा असरी-           | ३५ विरिक्सगरीए विरिक्षेत         |
| ज्जदिभागो। "                          | मिच्छादिद्वीणमवर केवनिर          |
| २६ एगजीर पडुच्च जहण्णेण पिल-          | कालादो होदि, णाणात्रीर           |
| दोवमस्स असप्रेज्जदिभागो,              | पहुंच णतिय अंतर, णिरतर । ३१      |
| अंतोप्रहुत्त । २५                     | ३६ एगजीप परुन्च जहण्णेण अती-     |
| २७ उक्कस्सेण वेचीस सागरोपमाणि         | मुहत्त्र ॥                       |
| देखणाणि । २६                          | ३७ उक्कस्सेण तिष्णि पछिदोत्रमाणि |
| ८ पढमादि जान सचमीए प्रदरीए            | देखणाणि। ३२                      |
| <b>जेरहएसु मिच्छादिहि-अस</b> जद-      | ३८ सासणसम्मादिद्विष्पद्वि जाव    |
| सम्मादिद्वीणमवर केनचिर नालादो         | सजदासनदा चि ओष । ३३              |
| होदि, णाणाजीन पदुच्च णरिध             | ३९ पनिदियतिरिस्य पनिदियतिरिस्य   |
| अतर, जिरतर । २७                       | पज्यस पचिदियतिस्विरायोणिणीसु     |
| .९ एगजीर परुच्च जहण्णेण अवो-          | मिच्छादिद्वीणमतर रेपचिर          |
| मुद्रुच। "                            | वालादी होदि, णाणाचीर पहुच्च      |
| ० उपरसंग सागरीयम विज्यि               | णत्थि अतर, णिरतर । 🔫             |
| सच दस मचारम प्रानीस                   | ४० एगनीय पदुच्च जहप्पोण अवी-     |
| वेचीय मागरापमाणि देवणाणि। ,,          | मुहुत्त । ३८                     |
| १ मासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा-          | ४१ उनकस्तेण विष्णि पछिदोनमाणि    |
| दिद्रीणमवर केरियर कालादी              | देग्रणाणि । "                    |
| होदि, पाणाजीन पद्च जहच्येण            | ४२ साराणवस्मादिद्वि-सम्माभिच्छा- |
| एगसमय। २९                             | दिहीणमवर केरचिर कालादी           |
|                                       |                                  |
|                                       |                                  |

देश सक्या والملاسفينه TT हादि, पापाजीव पहुरुष जदण्याप वृष्ठ स्वतास्या पानम्य । एव ४३ उबद्धाःच पतिहोबम्सः अयंग ५५ गई गीर पहुच्च अवर । ३८ ज्बिदिमामा । ५६ गुण पहुर उभवदा वि ४४ एगचीर पर्-च बहुष्णच परिही र्वतर, गिरवर । ₹९ पनस्य अमध्यज्ञीदेनामा, अवा ५७ मणुनगदीए मणुस मणुसपुरव सर्च । मणुतिचातु मिच्छादिहीणम ४५ उरवस्तव विन्न परिदारमाणि **काचिर कालादी होदि, णाण** पुन्तवाहिषुपचणन्साहियानि । बीन पडुरा पारिप अंवर ४६ अनवदास्मादिङ्कीणमवर कानिर निरवर । ५८ एमजीन पडुच्च जहणीण अतो ब्वलदा हादि, पाषाचीन पहुच्च णत्यि अवर, णिखर । ४७ एगवान पहुन्च वहणाण अवा-५९ उस्रस्सण विष्णि परिदेशसमाणि १४ देयणाणि । ४८ उरस्याम विभिन्न परिसारमाणि ६० सामपसम्मादिहि-सम्मामिच्छा ४२ पुनकोडिपुपचान्महियानि । दिह्वीणमवर करविर कालादी ४९ सञ्दासञ्दाणमवर होदि, णाणाचीन पडुच्च बहुष्णेप घटादा होदि, पाणाबीन पहुच्च ,, एगममय । र गचिर ६१ उनकस्तेण पहिदोनमस्त अससे-पत्थि अतः, णिस्तरः । υ-· एगबीन पहुच्न बहण्यण अतो ज्बदिभागो । 83 ६२ एमबीर पहुच्च बहुष्णेण पति ५१ उन्हरूमण पुन्तकाडिपुधन । दोवमस्स असराज्जिदिभागो, अतामुद्रुष । ५२ पचिदियतिरिद्धाः अपम्चनाणमनः ६३ उनकस्तम निष्णि पलिदात्रमाणि នន **ब**र्जाचा कालादा हादि पाणा पुन्त्रराडिपुधचणस्मिहियाणि । बीव पहुँच गाथि अंतर ६४ अमजदमस्मादिहाणमतर कर्राचर णिस्तर । वालादा हादि पाणाजीव पडुच ५३ एगजीर पहुच्च जहण्या सुहा ४५ णीं अना णिरनर। ६५ एमजान पहुँच बहुष्णण अता भगगहण । ५४ उपरस्मणः अणतरालममस्रज्ञ ६६ उनक्समण निष्टि पन्दिरानमाणि पाम्मलपरिषद् । पुच्नमाडिपुथचण महियाणि ।

सत्र संस्था स्य ६७ मञ्ज्रामञ्जूषहुद्धि जार अपमत्त-सबदाणमंतर केमचिर कालाडो होदि, पाणाजीर पहुच्च परित्र **अतर. जिस्तर** । ધ ર ६८ एगजीर पदस्य बहुष्येय अती-मुद्दुच । ६९ उक्तस्वेष प्रव्यक्षेत्रिपुपत्त । ७० चदन्द्वमुरमामगाणमनर केरिर द्यानाना है।दि, मामाजीर पदुस्य 43 बार्यन व्यवस्य । ७१ उरहम्मेत वासपुपत । 11 ७२ वर्गबीर पहुरूप पहुंच्येण सी-त्रप । 48 ७३ द्रस्यम्या पुरुष्योदिप्रयम् । ,, **७२ चरुद गरा अमेगिके** स्थिमतर क्रेसीस कारादी हाटि, पाणाजास दरस्य अस्मेन मग्रमप्र । अर उस्क्रमीय उम्माय, समयुर्व । ... ८६ वस्तीर पदार गरि अतर. विगय । ०३ नदीनियस्य आस्य ३८ बाह्यप्रावनाप्तमः दर्शस सहार र्राट, प्रणावत पराप अध्येष गणनवा । अ इस्टब्स्य ची<sup>त्र</sup>वसम् ४३। ا لله معالمة ८० गा. । पर्व दश्या मृगः दरगहर । ८१ इस्टिंब वदग्याच्या हत्

इत्तरक्षिश्च

स्रव संस्था ८२ एद गर्दि पदन्च जतर । ८३ गुण पदन्य उभयदो वि गरिव जनरः गिरतर । ८४ देवगदीए देवेस मिन्छादिहि-अमजदमम्मादिद्वीणमवर वैपरिर कालादी होति, पापानीय पर्जा णत्व जनरः णिखरः। ८५ एमनीय प्रश्च बहण्येण जीते महत्त्व । ८६ उररस्तेण एउरतीय गागरी-उमाणि देखणाणि । 46 ८७ सामणगरमादिहि-मरमामिच्डा दिद्वीणमनर रेगिस रालादा होटि, गागाचीर पर्या जहण्येत णग्यमय । ८८ उपहरनेण परिदेश्यमस्य असंधे उत्तरिमागी । ८९ वर्गनी। पर च बहचीण पण्डि। वमस्य जयसञ्जादियागी, जी। मुद्रुप । ०० उस्टब्स्य एक्टनाय नामग उमारि "उपारि । 😕 नरणसामिय सामितः प्रार्टिस मा रम्भीमा १ पश्ची । जार गदार वरान्य स्थाना विश्वास्था । िहि - समय गम्म रिशामना हासि हायय सीट, वाया अस्यद्र सर्गा स्थला, विकास देर ·· व्यापार पर्व्य अस्थान अन

3141

```
मुष्ठ सहसा
                                         र्र तस्प्रमास्यान
                            13
           ९३ उरम्सम् मागगरम् पल्सिम
                                          An its stead
                                                                             (4)
              व मचद्म भाद्य माल्य अद्वारम
                                                                 द्व
              सागरारमाणि मादिरपाणि ।
                                                    भगगहण ।
                                                                               SR
         ९४ माम नममादिष्टि मम्मामि छ।
                                              १०३ उरम्समण वे सामरोत्रमसह
                                                                            Ę٠
                                                  स्ताणि पुच्यमाडिपुधचेणस्म
            दिहीण नत्याणाच ।
        ९५ आण्द बार परमरज्जनिमाण
                                                  हियाणि ।
                                      Ęą
           वामिषद्वेगु मिन्छादिहि अम
                                            १०४ पादरहियाणमतर
          बदमम्मादिहीणमनर पर्नार
                                                                   केरचिर
                                                 वालदा होदि,
          रात्यदा हादि, पाषाजीर पहुन
                                                पहुन मात्थ अंतर, णिरतर । ६६
                                                                 णाणाजी र
                                          १०५ मगनीर पहुर महन्नेन सुद्दा
         णत्वि अतर, णिस्तर ।
        ण्याचीर पर्टन्य बहण्णण जतो
                                               भगगहण ।
                                         १०६ उनरसोण असरोजना लोगा। "
        454 I
                                        १०७ ए । बाद्रोहादियपज्नच अपञ
       उत्तरसम्म वीम पारीम वैशीम
       ।उद्मीन पणशीम छच्चीम सत्ता
                                       १०८ सङ्गेशदिय सङ्गश्दियपज्ञनन्
      वास जहारी उ उचनीत नीम
                                                                      ŧιο
                                           अपञ्जनाणमतर केनचिर कालादी
     ण्करचीम मागरो माणि देव
                                           हादि, जाणाचीन पहुच्च णित्य
     णाणि ।
९८ सामणमम्मादिहि सम्मामिच्छा
                                          अंतर, णिस्तर ।
                              ĘЭ
                                      ०९ एमनीव पडुट्च नहण्णेण सुरा
   दिहीण म याणमाघ ।
९० अणुदिमादि तात्र मच्यहमिद्धि
                             ξb
                                   ११० उनरसोण अंगुलसा अतंवे
  विमाणवानियदवम्
                                       ज्नदिभागा, असंरोज्जासरी
                    अयनद
 सम्मा?द्वाणमतर
                                       ज्नाओं
                                              ओसाचिणि उस्सच्चि
 कालादा होटि जाजाची व पहुंचा
                                      णीओ ।
( पाचि ) अनर, पिरनर ।
                                १११ वीहादेय नीहादेय-रद्वासिदेय-
एमतीन पर न पाचि अनर
                                    तस्म । पज्नत्तं अपञ्चत्ताणमतर
णिम्तर ।
                                    क्रमीर कालादा हादि, वाजा
हिदयाणुरारण एइदियाणमतर
                                   नीर पहुंचा पारिप अनर
चित्रं वालदा हाटि णाणा
                                   णिरतर ।
ार पहुंच मा धि अतर, मिस्तर। ६५
                              १२ एमनी । पहु च नहळाण खुदा
ाजीव पहुच्य नहण्णण सुद्दा
                            ११३ उस्त्रस्मण जणतराल्यमसस्त्र
```

11

11

वृष्ठ स्र सूत्र सस्या सूत्र सुत्र संख्या याणि, सागरीवमसद्पुधच । ६८ पोग्गलपरिय**ट** । १२५ चदुण्ह स्त्रा अजोगिकेन्छी ११४ पचिदिय-पचिदियपञ्जत्तएसु मि-99 ओघ ! ६९ च्छादिद्वी ओघ । १२६ सजोगिकेनली जोच । ११५ सासणसम्मादिहि सम्मामिन्छा १२७ पर्चिदियञपज्जत्ताण वेहादिय दिट्टीणमत्तर केवचिर कालादे। अपुडचाण भगो । होदि, णाणाजीव पडु-च जह-१२८ एदमिदिय पडुच्च जतर । ण्णेण एगसमय । १२९ गुण पदुच्च उभयदे। ति णत्थि ११६ उक्कस्मेण पलिदोत्रमस्स असंखे-अतर, णिरतर । ज्जदिभागा । पुढिनिमाइय-१३० कायाणुत्रादेण ११७ एगजीन पहुच्च जहण्णेण आउमाइय तेउमाइय-वाउमाइय-पलिदोतमस्स असरोज्जदिभागो, वादर सुहुम-पञ्जत्त-अपञ्जत्ताण-अतोमुद्दुत्त । मतर केनचिर कालादो होदि, सागरोजमसह-११८ उक्कस्सेण णाणाजीन पडुच्च णत्थि अतर, स्साणि पुरुवकोडिपुधचेणव्महि-णिरतर । याणि सागरोत्रमसदपुधन्त । १३१ एगजीन पहुच्च जहण्णेण सुद्दा-११९ असजदसम्मादिहिष्पहुंढि जान भगगहण । अप्यमत्तसञ्जदाणमतर केनचिर १३२ उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्ज-कालादी होदि, णाणाजीव परुच पोग्गलपरिय**ट्ट** । णरिध अतर, णिरतर । १३३ वणप्कदिमाइय-णिगादजीय-१२० एगजीन पदुच्च जहण्णेण अतो-वादर-मुहुम पञ्जत्त अपञ्जत्ताण-**ુ**ર मुहुच । मतर केमचिर कालादो होदि, सागरोपममह-१२१ उक्चस्मेण णाणाचीन पदुच्च गरिथ अतर, स्माणि पुट्यमे।डिपुधत्तेणव्महि णिरतर । याणि, सागरोत्रमसदपुधत्त । ,, १३४ एगतीर पदुच्च जहण्णेण सुद्रा १२२ चदुण्हमुत्रसामगाण णाणानीत भवगगहण । ७५ पडि ओप । १३५ उक्कस्सेण अमेखेन्जा होगा । " १२३ एगजीव पदुच्च जहप्णेण अवेा-१३६ बादरमणप्यदिकाइयपत्तेयमरीर-" मुद्रुच । पञ्जस अपज्यसाणमतर रेप-१२४ उक्दस्सेण सागरो रममह-चिर कालादो होदि, णाणा-

स्ताणि पुष्यक्रोडिपुधनेणन्महि-

```
सूत्र सस्या
                                               अतरपरूपणासुत्ताणि
                                   द्व
                                                       सत्र सस्या
                     णिरवर ।
                                                                        स्र
               १३७ एगचीर पहुच्च जहण्णेण सुद्दा
                                                      १४७ एगजीव पडच्च जहण्यण अंता-
              १३८ उनम्सीण
                                                    १४८ उत्तरसम्मण व मागरावसम्बद
                  परियह ।
             १३९ वसमाहय-वसमाहयपम्मवएस
                                                         स्साणि पुच्चकाडिपुधचणस्मिद्धिः
                                             ,,
                                                        याणि, व मागरावमगुद्दस्मानि
                 मिच्छादिह्री औष ।
           १४० सामणमम्मादिष्टि सम्मामिच्छा•
                                                        देखणाणि ।
                                                  १४९ म्हण्ह सना अजागिकन्त्री
                                            ,,
                दिहीणमवर के गनिर कालादी
               होदि, णाणाजीव पहुच्च ओय। "
                                                 १५० मजागिस्वर्ग आप ।
         १४१ एगनीर पहुन्य जहण्येण पछि
                                                १५१ तसकाह्यअपञ्जनाण पश्चिद्दय
              दोवमस्त असंराज्यदिभागो,
                                                     अषञ्जसभगा ।
             अंतोष्ठ्य ।
                                               १५२ वद काय पहुच्य करता गुम
        ४२ उक्त स्तेण वे सामरोतमसह-
                                       ٤>
                                                   पदुच्च उभयदा वि मात्य अतुर,
            स्माणि पुन्तकोडिपुधचेणक्माद्वि-
                                                  णिरवरं ।
           याणि, वे मागरीवममहस्माणि
                                             १५३ जागाणुराद्यः एवसपञानि
           दयुणाणि ।
     १४३ अमजदमम्मादिष्टिप्पहुडि जाब
                                                 वचरविज्ञामागु
                                                                 प्रयक्तिय
                                                आगत्यिकाय जागीतु विद्या
          अप्पमत्तराजदाणमतर वपचिर
                                               दिष्टि अमञ्जदसम्मादिष्टि-मञ्जदा
         बालादा हादि णाणाजीव पहुच
                                               सबद-एमच--अप्रमचन्बद-
        परिथ अन्तर भिरतर।
                                               मजागिक बर्लायमन्त्रं
   १४४ व्यानीच पहुः । जहच्चाव अता
                                                       ene.
                                                              दादगर्श है।
                                             पहरूच माथि भन्त दिस्ता।
 १४५ उन्हरसम्म व मामसबमसह
                                 13
                                       १५४ सामणसम्बर्गहर्षि सम्बर्गन हा
      स्माणि पुष्यकाडिपुधश्वणस्माहे
                                            दिशीयमध्य द्वादा हाजान
     याणि व मागगवमगढम्माणि
                                           ह्यान व्याचार्जीव एड्टब्स उह
     दग्रणाणि ।
                                           व्याव हरासस्य ।
१४६ चङ्ग्बसुबसामगाणमनः बङ्गिः
                                          उक्स्मव ए भगवस्त वह इ
                                                                    "
    कालादाहाहि वाचाजाव पहुच्छ
                                   रत हमान रहिन्द स व का
```

| )      | परिशिष्ट |         |
|--------|----------|---------|
| संख्या | स्य      | पृष्ठ ः |

(2

सूत्र सच्या

| 4                          |                 | 4     | •••                                  | •- |
|----------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------|----|
| णिरत्तर ।                  | 66              | ١     | गीण मणनोगिमगो I                      | ९१ |
| १५७ चदुण्हमुबसामगाणम       | <b>स्टे</b> पिर | 200   | वेडव्वियमिस्परायनोगीसु मि            | -  |
| मालादों होदि,              | <b>णाणाजी</b> र |       | <b>ज्डादिहीणमत्तर केनचिर काला</b> दै | ſ  |
| पहुन्च औष ।                | ,,              | 1     | होडि, णाणात्रीय पहुच्च झह-           |    |
| १५८ एगजीर पहुच्च णां       |                 | ١ ١   | णेण एगममय ।                          | ** |
| णिरतर ।                    | ८९              | १७१   | उरकस्मेण पारम मुहुत्त ।              | ९२ |
| १५९ चद्ग्ह खत्राणमोघ ।     | ,,              | १७०   | एमजीय पहुन्च गरिय अवर,               |    |
| १६० औरालियमिस्मराय         |                 |       | णिरतर ।                              | ** |
| च्छादिद्वीणमत्तर रेपा      | वर मालादो 🏻     | १७३   | सामणमम्मादिद्धि-असनदमम्मा            | •  |
| होदि, पाणेगजीन             | पहुच्च          | 1     | दिद्वीण औरालियमिस्ममगौ ।             | "  |
| णरिय अवर, णिरतः            | :1 ,,           | 808   | आहारमायज्ञेशीसु आहार-                |    |
| १६१ सामणसम्मादिद्वीणम      | तर देय-         | 1     | मिस्मकायनोगीसु पमत्तमञ्              |    |
| चिर कालादी दोदि,           | णाणाजीन         |       | शणमतर देवचिर दालाये                  |    |
| पहुच्च औध ।                | ,,              | i     | होदि, णाणाजीय पदुच्च जह-             |    |
| १६२ एगचीत्र पहुन्च णां     | त्थ जवर,        |       | गोण एगममय ।                          | ९३ |
| णिरतर ।                    | ९०              |       | उक्कस्सेण पासपुधन ।                  | ** |
| १६३ ञसजदमम्मादिद्वीणः      |                 | १७६।  | एगञीन पहुच्च परिय जवर,               |    |
| चिर राखदो होदि             |                 |       | णिरतर ।                              | ** |
| जीन परुच्च जहण             | रोण एस-         | १७७   | रम्मइयरायनोगीसु मिन्छा               |    |
| समय ।                      | ,,              | ļi    | दिहि-सामणमम्मादिहि-अस-               |    |
| १६४ उक्तम्येण पानपुधत्त    |                 |       | तदसम्मादिहि मजोगिरुपरीप              |    |
| १६५ ष्यात्रीय पहुच्च पा    | रेव जवर,        |       | श्रीराहियमिस्ममग्री ।                | 37 |
| निरवर ।                    | ,,,             | १७८   | वेटाणुबादेण दृश्यिवेदेसुमिच्यू       |    |
| १६६ सबोगिकारीणमतर          |                 | ĺ     | देहीणमत्तर रेपचिर साहारी             |    |
| ग्रहारी होति,              |                 |       | होदि, पाणातीर पहुच्च परिव            | ९४ |
| पद्गच बद्रष्येण एग         |                 |       | श्रवर णिरवर ।                        | 70 |
| १६७ उक्कम्पेन रासपुपर      |                 | १७९ । | रगचीन पहुन्च जह्ब्लैण नती            |    |
| /६८ एगर्जाम परुच्च पा      | रिथ जनग, 🔠      |       | हुच ।                                | 11 |
| शिरनर ।                    | ,,              | 100   | उनकम्मण पूजाच्या पलियोग-             |    |
| १६९ देउव्यिषम्प्रयज्ञागीम् | चहुद्वा '       | ٠ :   | नाणि देखणाणि ।                       | 11 |
|                            |                 |       |                                      |    |
|                            |                 |       |                                      |    |

पृष्ठ सूत्र सच्या सूत्र

रुष

प्रष्ठ सम्बस्या स्य 57 **मिण्डा**दिही १९३ प्रसिवनेदएउ ओघा १९४ सामणसम्मादिद्वि-सम्मानि न्छा-दिद्रीणमत्तर केवचिर कान्यना होदि, णामाजीर पर्रन्य जद्द्य्येण एगम्मय । परिदेशसम्ब १९५ उक्कस्येण असखेरजदिभागा । १९६ एगर्जाव परुष्य जस्यय <u>जर्मगर्जा</u>रे परिदोदमस्म भागा. अंतहदूच ! १९७ उरुक्समय सामगहम्बद पुष्य । १९८ असबद्यम्मादिद्विपर्दि बाद अप्यम्मसंबदायमध्ये दर्शवर दारादा हारि, दाणकी पटुच्य दास्य अवं, दिग्ता १०१ १९९ एराजीब पर्ध्य अस्थ्य जुदाहरूव । २०० उद्धर-स्प सायस्थान्त्राह I PVP २०१ दाष्ट्रहरगादगायस्थ ६३-बिर क्रमारा हा दे, बाब्द के द 182 8-39 १०२ एएका १८५५ साम्प्र STETA ! २०१ उपदस्त्रम ENGINEET-२०४ राष्ट्रं सदाध्यक्त स्थील धायत हार, एकटा

| (१०)    | परिशिष्ट |
|---------|----------|
| , , , , | 161816   |

| स्म सक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SA                                     | मृत्र संद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | म्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           | ŢI |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| पहुच्य<br>२०६ रामस्<br>२०६ एग्रजीः<br>एग्रक्त<br>२०७ ण्युस्य<br>मतर ने<br>शाणानं<br>अवर,<br>२०८ ण्युजीः<br>२०८ उत्तरस्<br>माणि व<br>२१० उत्तरस्<br>माणि व<br>११० उत्तरस्<br>स्थानां<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस्<br>स्थानां<br>११० उत्तरस्<br>११० उत्तरस् | बहुजेण णगमपं ।  गण यस मार्डिय ।  १ पदुच्च जिय नतर,  वेद्रम्स मिच्छादिद्वील-  होनिर ग्रह्य्य जिर्मे<br>शिर्मे पुड्य्य हिन्मे<br>शिर्मे पुड्य्य बहुज्येण<br>ह्वा ।  गुरुच्य बहुज्येण<br>ह्वा ।  गुरुच्य बहुज्येण<br>ह्वा ।  गुरुमाहिद्विष्यदृद्धि बाव<br>ह्वा मार्गिय-  ह्वा ।  स्वाणमवर केविया ।  स्वाणमवर केविया ।  स्वाणमवर ग्रह्मिय ।  स्वाणमवर ग्रह्मिय ।  स्वाण्यम्य ग्रह्मिय ।  सुच्य्य प्राचय ।  सुच्य प्राचय । | 204<br>204<br>204<br>200<br>200<br>200 | २१० उसके २१८ उसके ११८ उसके ११८ उसके २१९ उसके २१९ उसके ११८ उसके १९ उसके ११८ उसके ११८ उसके १९ उसके १९ उसके | मेल अंतामुहुर् तिमार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यार्गाम्यायार्गाम्यायार्गाम्यायार्गायायायायायायायायायायायायायायायायायायाय | उद्गुन्ताः<br>रोह्मित्<br>अहरोग<br>।। १<br>१४ अतर। १<br>१६ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या<br>१५ मुख्या | 70 |
| मनय ।<br>२१५ उक्कस्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ण वासपुचन ।<br>परुच्च बह्म्णेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                                      | <b>मु</b> दश्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वादेण मदिज्ञ<br>गाणि—विमगण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "<br>पापि-<br>गपिस<br>त्रचिर                                                                                                                                              | ;  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |    |

| काराते हारि, णाणमञीव पहुल्य मारिश अवर, जिरतर । ११४ वृष्णमुरामपाणमनर केव- पहुल्य वृष्णमारी देवर अवर, जिरतर । ११४ वृष्णमुरामपाणमनर केव- पहुल्य वृष्णमारी देवर अवर, जिरतर । ११४ वृष्णमुरामपाणमनर केव- पहुल्य वृष्णमारी वृष्ण | ध्र सम्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्वह                                    | मृत्र सक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| अतोष्ठ्रद्वं ।<br>१४० उदस्यव वर्षास साधायकार्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कारादो<br>पड्डच्य थ<br>रहे॰ सासणमः<br>विर वार<br>जी यहर<br>रहे एमानीव प<br>णिरतर।<br>रहेश आभिणिवे<br>णाणामुं<br>भतर कर्म<br>णाणामुं<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>रहेश उपरम्मेण<br>रहेभ साहादेश<br>यहरू पालादेश<br>पहरूष प्रस्ति<br>अत्रेशमुख<br>रहेभ साहादेश<br>पहरूष प्रस्ति<br>अत्रेशमुख<br>रहेभ साहादेश<br>पहरूष प्रस्ति<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशमुख<br>अत्रेशम्य | हादि, णाणमजीव तिथ अवर, णिरतर । मादिद्वीणमवर ये र मोदिद्वीणमवर ये र मोदिद्वीणमवर ये र मोदिद्वीणमवर ये र मोदिद्वीणमवर ये र मादिद्वीणमवर अवर, मिद्र व्याद्वीण स्टब्स् व्याद्वी पद्विच व्याद्वी स्टब्स् मुख्य जहण्णेण पुरुष्य जहण्ये भारत्य व्याद्वी स्टब्स्य विश्वी | 288 m m m m m m m m m m m m m m m m m m | २७१ चहुन्यम्<br>वित स<br>पहुंच च<br>२७१ चहुन्यम्<br>२७४ चहुन्यम्<br>२०४ चहुन्यम्<br>२०४ चहुन्यम्<br>२०५ चहुन्यम् | रसामग्रामगर के नारा हारि, मास्त्र हारि, मास्त्र हारि, मास्त्र हारि, मास्त्र हार्य जरम्म । मास्त्र हार्य जरम्म । मास्त्र हार्य जरम्म । मास्त्र हार्य हर्य हर्य हर्य हर्य हर्य हर्य हर्य ह | हात-<br>भारत । १२१<br>१९ १७<br>१९ १७<br>१९ ११<br>१९ ११<br>१९ १९ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अंदोष्ट्र्ड्यं ।<br>१४० उदस्यवाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ।<br>चीस साधसंबद्धान्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 4 6 × 4 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سرط و برجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |

पहुरुच जहप्लेण एगसुमय । १०५

२०५ उक्कस्सेण गास सार्डिस ।

स्त्र संद्या

205

स्र

11

"

२१७ उक्कस्तेण अंतामुहत्त । २१८ उत्तसुक्रसायबीदगग्रह्मत्त्रा-

स्व सस्या

पमतर देवनिर कालाको होदि, २०६ एगजीव पद्रच्च पाचि अतर, णाणाजीव पदुन्च जहप्पण णिरतर । " एगसमय । २०७ पत्रसुयवेदएस् मिच्छाटिङ्कीण-२१९ उक्कस्त्रेण वासप्रयत्त ! मत्र केशचिर दालांश होति. २२० एसजीर परच्च पत्थि अंतर। १११ णाणाञ्चीव पहुच्य परि २२१ अणियङिख्या मुह्मखेवा अतर, **णिग्तर** । १०६ र्खाणक्रसायबीदगगउद्गम या २०८ एगर्जीय परुच्य जहप्रोण अजीगिकेवरी जोत्र । जवामु**हत्त** । १०७ २२२ सर्वागिकेवरी योप ! २०९ उम्बस्तेण वैचीन सागगेव-२२३ इसायाणुवादेण क्रोधक्रमार-माणि देखणाणि । ,, मागरमाइ-मायक्साइ-ठोइ-२१० सायणसम्माहिद्रिपदि जार क्रमार्थेमु मिच्छादिद्विष्पदृद्धि अनियक्तित्रत्रमामिदे। <u>सुहत्रनापराइयउपना</u> मृद्येष । 1) खा चि मणत्रीगमगो। २११ दो इ. खवागमवर देवचिर २२४ अस्माईम् उत्मवस्मायगीद काराहे। है।हि, पायाजीव रागउदुमत्यापनतः देवनिरं परच्य ब्रह्म्पेन एगममय । राखारो होदि, पानावीव २१२ उक्टम्बेन बामप्रयच । पहुच्य ब्रह्मीय प्रमुमय। ११३ २१३ एगबीन पहुच्च मधि अतर, २२५ उक्कम्प्रेन वासप्रवच । विस्तर । 29 २२६ णाजीर पहुच्च पन्यि असः। २१४ व्यवगदोदणम् अणियद्वित्रतः चित्र । सन-सहस्रवयसमातमतर केर-२२७ सीनस्मापग्रीदरागछद्गं या चिर द्यष्टादी हादि, पाना-अज्ञातिहेरली अप । बीर पहल्च बदण्येत एग-२२८ मदोगिक्स्मी औष l मनय । ,, २२९ वाचाचुरादेच मदिजन्मानि २१५ उक्छम्नेय रामप्रयत्त । ,, सुद्व-पानि—शिनगणानीस २१६ एएडार परुच्च बदम्बन अंगेजुर्ग । विच्छादिद्वी नगर

पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र सस्या सुत्र सत्र पृष्ठ २५५ एगजीव पहुच्च णत्थि अतर कालादो होदि, णाणाजीव १२७ पड्च्च णरिय अवर, णिरवर । १३१ णिरतर । २५६ केवलणाणीस सजोगिकेवली २७० एगजीव पड्च्च जहण्लेण ओघ । अंदोप्रहत्त । " २५७ अजोगिकेन्ही ओष । २७१ उक्कस्सेण अतोप्रदुत्त । ,, २५८ सञ्जमाणुबादेण सञ्जदेस पमत्त-२७२ सुद्रमसापराइयसुद्धिसञ्देसु सु-सञद्रप्पहुडि जाव उवसत-हमसापराइयउवसमाणमत्तरं के-कसायवीदरागछदुमत्था नचिर कालादो होदि, णाणा-मणपज्जनणाणिभगो । १२८ जीव पडुच्च जहण्णेण एग-२५९ चदुण्ह खवा अजोगिकेवली १३२ समय । ओंघ । २७३ उक्स्स्सेण वासपुधत्त । २६० सजोगिकेवली औष । \*\* \*\* २७४ एगजीय पडच्च परिथ अतरः २६१ सामाइय-छेदोवद्वानगसुद्धि-णिस्तर । सबदेस पमचापमचसजदाण-11 २७५ समाणमोघ । मतर केवचिर कालादो होदि, २७६ जहानखादविहारमुद्धिसजदेमु णाणाजीनं पद्म णत्यि अतर, अक्साइभगो । णिरतर । " २६२ एगजीव पटुच्च बहुष्णेण २७७ सजदासजदाणमंतर केंग्रचिर अवोमुद्धच । कालादो होदि, पाणेगजीव १२९ पहुच्च परिथ जंतर, णिरतर। १३३ २६३ उक्त्रस्तेण अवोग्रहच । " २६४ दोण्डसम्यामगाणमतर केव-२७८ अमजदेस मिच्छादिद्वीणमतर केरचिर चिर बालादो होदि, पाणानीय कालादो पद्रच जहणीण एगसमय। णाणाजीय पद्रव्य २६५ उक्कस्सेण वासपूधच । अवर, णिरवर । ,, ,, २६६ एगजीन परुच्च जहण्येण २७९ एगजीर पद्रच्च जहणीण अंतामुद्रुच । अवोग्रहुच । १३० " २६७ उक्स्सेन प्रव्यक्षेती देवण। २८० उपहासेण वेचीस सागरोत-838 २६८ दोग्ड खग्रामोध । \$\$\$ माणि देखुणाणि । २८१ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छा ३६९ परिहारमुद्धिसबदेस पमत्ता-दिद्धि असनदसम्मादिद्वीणमाप। " पमचसबदागनवर देशचिर

२८३ सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा २९४ ओधिदमणी ओधिणाणिः १३५ २९५ केउलदसणी रउल्णाणिम दिद्वीणमतर केनचिर कालादी २९६ लस्माणुगादेण निण्डलेसि होदि, णाणाचीन पडुटच णीललेस्मिय-माउलस्मिए शेष । २८४ एगजीर पहुन्च मिच्छादिद्वि-असञ्जदमम्मा**-**१३६ पतिदोनमस्त असरोजनिद दिद्वीणमवर कानिर कालाद जह जो ज भागो, जवोग्रहुच । होदि, णाणाजीर पर्देश्य **४८५ उक्त्रस्मेण** वे सागरोत्रमसह णात्थ अवर, णिरवर । ,, २९७ एगनीर पहुच्च नहुच्चा स्माणि देखणाणि । २८६ अमनदमम्मादिद्विप्पहुद्धि जार अतामुद्रच । ,, २९८ उवरसम्मण वचीर मचारम अप्पमत्तमनदाणमत्तर वे गचिर कारादो हादि, णाणाचीन पडुच सच मागराउमाणि दय्याणि । १६ २९९ साराणगम्मादिहि सम्मामिन्डा णित्थ अवर, णिरवर । २८७ एमजीर पहुच्च जहण्णण दिद्वीणमवर कर्नो र कालादा १३८ <sup>जवीस</sup>इच । हादि, णाणाजीत पहुरू २८८ उनमस्सण वे सामरोवमसह थाप । २०० एगजी३ पहुरू ,, स्माणि दय्णाणि । 184 २८९ चदुण्हमुत्रमामगाणमतर कत्र पलिदारमस्य अमग्रव्यदि जरूपाय ,, भागा, अवामुद्रुच । चिर कालादा हादि, णाणाजी व ३०१ उपस्मण नचाम पचारत मच पहुच्च आप । २९० एगनी पहुर र मागराउमाणि दयगाणि । 888 २०२ तउलस्मियः प्रमाशक्ताम् अवासुद्व । जहण्यण २९१ उक्तरसम्म व सामगवसमह मिचादिहि-अमजन्मस्मा— रिद्वीणमनः स्ताचः स्टारा भ्याणि दखणाणि । हाति कामाञ्चीब एट चका व २९२ चरुण्ड सवाणमाय । अत्र । गाना २९३ अपस्पुदमणामु मि छानिह ۶۷۶ 4.4 प्पहुर्वि जाव स्वीणक्रमायबाद ÷11ग्रह स रागछदुम था आप । o regina a seria and ₹ ¥ ₹ ५माव सान्त्रस्पन् ।

| ((4)                                                       | માંલવાક                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| सूत्र सक्या ग्रंग ग्र                                      | ए सूत्र सच्या सूत्र गृष्ठ                               |
| ३०५ सासणसम्मादिहि-सम्मामि छा-<br>दिद्वीणमवर केतचिर काटादे। | ३१५ सज्यासनद-पमनर्सनदाण-<br>मनर केरचिर कालादे। हेर्गिट, |
| होदि, णाणात्रीन पहुच्य                                     | णांगगबीर पर्च गरिय शतर,                                 |
| औष। १३५                                                    |                                                         |
| ३०६ एगजीन परुच्च जहप्णेण                                   | ३१६ जप्पमत्तमज्ञदाणमत्तर केतन्तिर                       |
| परिदेशियमस्य असंखेजबदि-                                    | राखदो होटि, पाणाचीर                                     |
| मागो, अतोमुद्रच । १४८                                      | पद्वच्च पत्थि जनर, णिरतर । "                            |
| ३०७ उक्तस्मेण वे अद्वारम सागरा-                            | ३१७ एगनार परुत्व बहलीप                                  |
| वमाणि सादिरेयाणि । ,,                                      | अवीसुद्रुच । "                                          |
| ३०८ सजदासबद पमत्त-अप्पमत्त-                                | ३१८ उम्ह्रम्यमतोगुहुत्त । "                             |
| सजदाणमवर केनचिर कालादो                                     | ३१९ विण्द्रमुत्रसामगाणमवर केन-                          |
| होदि, णोणगजीन परुच्य                                       | चिर मालादी होदि, पाणा-                                  |
| णत्थि अवर, णिरतर । ",                                      | जीर पहुच्च जहण्येण एग-                                  |
| ३•९ सुक्कलेस्मिएसु मिच्छादिद्धि-                           | समय। १५२                                                |
| असबदसम्मादिद्वीणमतर केव-                                   | ३२० उप्रस्तेण गामपुत्रच । "                             |
| चिर फालादे। होदि, णाणा-                                    | ३२१ एग्जीव पदुन्च जहण्णेण                               |
| जीन पहुच्च पत्थि अवर,                                      | अंतोमुहुच। "                                            |
| णिरतर। १४९                                                 | ३२२ उम्बस्सण अतोम्रहुच । "                              |
| <b>२१० एग्</b> जीर पदुच्च जहण्णेण                          | ३२३ उवनत्रमाय्गीद्रागङ्गन-                              |
| अवामुहुच। "                                                | त्याणमतर केमचिर कालादी                                  |
| ३११ उक्तस्स्ण एक्क्चीस सागरा-                              | होदि, णाणाजीव पहुच्च जहरू<br>णोण प्रमासमय । १५३         |
| वमाणि देव्रणाणि । ",<br>३१२ सामणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा-   | 34 24844                                                |
| दिहीणमवर केनचिर कालादो                                     | ३२४ उक्कस्तेण वामपुचन ।                                 |
| होदि, णाणाजीन पदुच ओघ। ,,                                  | णिरतर । ॥                                               |
| ३१३ एगनीव पहुच्च जहण्णेण                                   | ३२६ चरुण्ह समा जोष। "                                   |
| पछिदोतमस्म अमरोजदि-                                        | ३६७ सनोगिकेन्सी ओघ! १५४                                 |
| मागा, अवामुद्रुच । "                                       | ३२८ भवियाणुरादेण भरसिदिएस                               |
| ३१४ उन्द्रस्येण एक्कचीस सागरी-                             | मिच्छादिद्विप्पदुद्धि जाव                               |
| वमाणि देखगाणि। १५०                                         | अनोगिकेनिक चित्रोष। "                                   |

(† द्य सच्या अतरप**र**नगा**ध**काणि 17 7 Q1 २२९ अभवतिद्विपाणमतर कविर 74 पृष्ठ सूच सक्या कालादो होदि, णाणाजीवं 5 117. प्र अंतोमुद्रुत्त । पहुंच णित्य अंतर, णिरतर । १५४ **३३० एगजीर पहुच्च ण**िय अंतर, ३४२ उक्कस्सण वेचीस सागरो \* \*\*\* बमाणि सादिरेयाणि। षिरतर । 7.77 १३१ सम्मचाणुबादेण सम्मादिह्यस २४२ चदुण्हसुवसामगाणमवर केन 71 ,, अमजदसम्मादिहीणमंतर रेच-चिर कालादी होदि, णाणाजीव -1 चिर कालादो होदि, णाणाञीव पहुच्च जहणीण एगसमय । १ पहुच णित्यं अतर, णिरतर । १५५ ३४४ उक्कस्सेण वासप्रधत्त । २२२ एमजीव पहुच्च जहणीग ३४५ एमजीन पहुच्च जहण्णेण अवोस्ट्रच । अवोमुहुच । ३३३ उनगस्तेण पुष्पनोडी देवण । रे४६ उकस्सेण वेचीस सागरी २२४ सबदासबदप्पहुर्वि ,, वमाणि सादिरैयाणि । ,, जासवक्रसायनीदरागछ**दु**मत्था ३४७ चदुण्ह खना अनोगिवेनली ,, ओधिणाणिमगी । आंघ । **१३**५ चर्ष्ट खामा अञ्जोगिकाली ३४८ सजोगिकेवली ओष । १६१ ,, आप । ३४९ वेदगसम्मादिहीसु असब्द ३३६ सजोगिरेवली ओष। १५६ सम्मादिहीण सम्मादिहिभगो । १६२ ३३७ खइयसम्मादिहीस ३५० सजदासजदाणमतर केवचिर *सम्मादिर्द्वीणमतर* कालादो हादि, णाणाजीक कवित वालदा होदि, णाणाजीव पद्रच्च णत्थि अवर, णिरवर । " पडुच्च णत्थि अतर, णिरतर । ३५१ एगजीव पदुच्च जहण्या २२८ एमनीन पहुच्च नहण्णण अतामुह्त । अवामुहुच । ३५२ उकस्मण छावद्विसागरावमाणि २३९ उक्तस्सण पुन्तराडी दख्ण। ,, दयणाणि । रे४० मजदामजद प्रमत्तमजदाणमतर ३५३ पमच अप्पमचमञ्जदाणमतः क्वचिर रालादा हादि, णाणा क्वीचर कालादा वीव पदुच्च णित्य अंतर, ₹iî₹, णाणाजीव पहुच्च पश्चि णिरतर । अंतर णिरतर। १५७ रे४१ एगजीव पहुच्च बहुष्यण ३५४ एगवाव पहुच्च वहच्चाव वंतासुरूष ।

| ( १६ ) |  |  |
|--------|--|--|
|--------|--|--|

सूत्र

सूत्र संख्या

परिशिष्ट

पृष्ठ सूत्र संख्या

सूत्र

| ३५५ उक्कस्सेण वेचीम सागरा         | ३७० एगनीत पडुच्च जहण्णेण         |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| वमाणि सादिरेयाणि। "               | अतोमुद्रुच । १६                  |
| ३५६ उत्रनमसम्मादिद्वीमु असजद-     | ३७१ उक्करसेण अत्तोम्रहुत्त । "   |
| सम्मादिद्वीणमवर केनचिर            | ३७२ उत्ततकमायतीदरागळदुमत्था-     |
| कालादी होदि, णाणानीव              | णमतर केविचर कालादी होदि,         |
| पदुरन जहप्लोच एगममय । १६५         | णाणाजीन पडुच्च जहण्णेण           |
| ३५७ उनकस्पेन सत्त रादिदियाणि। "   | एगसमय। "                         |
| ३५८ वमजीर पर्चन जहप्योग           | ३७३ उनकस्तेण वातपुधन । "         |
| जवोमु <b>द्</b> च । "             | ३७४ एमजीत पदुच्च पत्थि अतर,      |
| ३५९ उनकरमेन अनामुद्रुत्त । १६६    | णिस्तर । "                       |
| २६० मञ्ज्ञामञ्ज्ञाणमनर हेपनिर     | ३७५ सानजनम्मादिद्विसम्मा         |
| कार्यादी होति, पाणातीत            | मिन्छादिद्वीगमतर केरचिर          |
| पदुस्य अङ्ग्लेग एगममय । 🕠         | कालादो होदि, पापानीर             |
| ३६१ उद्दरनेत भारम सदिदयाणि। 🔐     | पद्भा नहत्त्रेन एगसमय। १७०       |
| २६२ वर्गनार पर्दर जर्मणेन         | २०६ उप्रस्मेण पलिदोपमस्म असेरा-  |
| दनदूर्य। "                        | ज्ञदिभागे। "                     |
| रे६रे उरहम्मा जोवुद्रन । १६७      | ३७७ एगनी। पदुष्य पत्थि जार,      |
| रेर्ड प्रवन-प्रथमनगत्रदागमतर      | णिस्तर । १७१                     |
| है सचिर इट्टारी होदि, वावा-       | ३७८ मिच्छादिद्वीणमतर केनिस       |
| या पर्व प्रस्मान एव               | वालादे। होदि, गाणगनी ।           |
| तपरा "                            | पद्भवणि अतस्, विसार । 🔐          |
| रे६५ इस्टम्बर यथायन गार           | ३७९ मध्यियायुगदेश सर्गास         |
| दिश्वा "                          | मिच्डादिद्वीणमोध । "             |
| रेस्र राज्य । यस्य अस्था          | ३८० मानगमम्मादिद्विष्यपुद्धि जा। |
| 44.5541 "                         | उ १५५ हमाय शदरागछद्ग था          |
| देवे ३ इश्टब्स्य बनापृदुत्त । १६८ | नि वृक्षिमस्त्रमा । । । । ।      |
| ३६८ व्यापुरताम प्रमान हा थि       | ३८१ चरुद्ध साममाप । १३१          |
| द्यार्थ (े, प्राथा                | ३८२ जमन्याननस् हर्षस्यायस        |
| पहुच्च द्वतान गतनम्। "            | शार, वायातीर पद्रन               |
| द्र्* अस्टन्द्र स्त्रुत्त । "े    | वस्य अस्य विस्तर 📒 🔑             |
|                                   |                                  |

| स्य सस्या                                                                                       | प्य                                                                                                                                                                                                                             | पृष्ठ      | सूत्र सच्या                                                                                                | ध्य                                                                                                                                                | বৃদ্ধ                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| रेंदरे एगजी िणत्वर विद्याला रेंदर मानका देदर्भ मानका देदर्भ एगजीः परिदेर भागो, रेंद्र उत्तर स्व | वि पहुंच णात्य अंतर,  ।  ।  ।  प्रिचारण आहारण्यु  दिद्वीणमीय ।  ममादिद्वि सम्मामिन्छा  मदा ने निर्मार सालाई।  र पहुच्च बह्प्पेण  मस्स अमंदेज्ज्ञदि- बंगे सुदूच ।  वेष अगुरस्स असंदे- गो।, अमरेज्ज्ञादि- गो। अमरोज्ज्ञादिन  ।  । | १७२<br>१७३ | अतेषु<br>३९० उपम्स<br>ज्ञदिः<br>जोसि<br>३९१ चदुण्डः<br>चिर प<br>दीन प<br>३९२ एनजीः<br>भतेषुड्<br>३९३ उपम्स | दुत्त । सण अगुरुस्त भागो असंखे पणि-उस्सप्पिणीः मुदसामगाणमदर लादो होदि, । इच्च ओयभगो प पडुच्च जा पूत्र । ग्य अगुरुस्म अ भागो असर्येज्ञ ओसप्पिणि-उस् | १७५<br>असखे-<br>ज्याओ<br>ओ   ,,<br>केव-<br>णाणा<br>  १७७<br>इप्पेण<br>,,<br>सखे<br>सखे<br>सखे |
| अप्पमत्त्<br>कालादो                                                                             | नम्मादिद्विष्यहुदि बार<br>ग्रंबदाणमत्तर येवचिर<br>हिद्दि, णाणाबीर                                                                                                                                                               | Sien       | ३९६ अणाहारा<br>भगो ।                                                                                       | ास्त्रा आधा<br>। कम्मइयकायज्ञे<br>विसेमा, अज्ञो                                                                                                    | "                                                                                             |
|                                                                                                 | त्थि अतर, णिस्तर । १<br>पदुच्च जहण्णेण<br>-                                                                                                                                                                                     |            | क्वली अ<br>——                                                                                              |                                                                                                                                                    | ₹ <i>७</i> ९                                                                                  |

## भावपरूवणासुत्ताणि ।

स्व सच्या स्व पृष्ठ स्व सस्व्या

१ भावाणुगम्ण दुविहो णिरेसी,
ओपेण आदेषण य । १८३ ४ सम् ४ ओपेण मिच्छादिद्धि वि का भावो, आदह्यों भावो । १९४ ५ जन्म ३ सास्पतम्मादिद्धि वि को

भावो, पारिणामिओ मात्रो । १९६ ४ सम्मामिन्छादिद्वि चि को भावा, खञावसमिओ मार्चे । १९८ ५ जनवदमम्मादिद्वि चि को भावो, उवसमिओ बा सुद्दशे

सूत्र

| ) |  | परिश्चिट |
|---|--|----------|
|   |  |          |

सुप

वा खत्रोरमनियो वा मार्ता । १९९

(14)

सुत्र संस्या

६ ओदइएण १८ ओररण्य मारेण पुणा अमबदा। २११ मावेज प्रयो पद्मद्रो। २०१ १९ विरिक्सगरीए ' विरिक्स पर्नि-७ सबदासबद्-पमच-प्रपमच-दियविरिक्ख-पर्निदियपज्जच-सबदा वि हो भारो, सबोद-पर्निद्यतिरिक्सुजोणिणीस मि॰ समित्रो मात्रो। च्छादिद्विष्पद्वि आप्र मुजरा-:: ८ चरुष्द्रज्ञनमा नि हो भारो, २१२ मञ्जाणमोघ । जीवननिको भावो । 30% २० पर्गार विमेमो. पचिदिय-९ चट्ट मना मजीगिकारी निरिस्त्वज्ञोणिणीम् अमबद जर्जानिकानि नि को भारो। मम्मादिद्धि ति सी मारो. महबी महो। ओरमिनेरी वा खओरमिनेश २०५ 212 आरेनेन म्हणापादेन जिस्प-रा भारो । गाँउ वेगरम् विष्ठादिदि नि २१ जोदरण्य मोरण पूर्णा जननदी। २११ का गारी, जीस्त्या गारी । २२ मण्यमारीण मण्य मण्यपारतः मणुनिणीमु मि उादिद्विष्पद्धि ११ मानानम्बर्धाः नियो नाते, जार अजोगिरेगलि नि अप । प्रतिकारियो नाते । १२ सम्मानिष्ठतिङ्ग नि हो गारी, २३ दागरीण देरेषु निचारित्र मदेश-विते बाते। ध्यहाँड जार अभारतसम्माहिद्धि २०८ 🌿 बनबरनम्म रिवृति हो गाँ। नि शेष । राष्ट्रिया रा महता २४ वरणानिय-गापित-अहि-मदेश्चित रा नात। रियद्या दरीजा, मध्यमीमा १६ केयरच कान गुण प्रत्येगा २ इत्यानियंद्रीया । विच्छा-रिद्दी मात्रत्यसमारिद्दी सम्मान १० वर पटनाच पृद्धा च नराया है। वि अस्ति असी १६ हिन्दर इत बनदर पूरा र \*\* २ - अप्रवेश्यमगार्शिशीय हो बारा, दक्षम् विक्रिक्षिणम् रायांच्या वा भवारयांच्या मर्म्बर्ट (इसम्बर्ग द्वारहण ता र ता । २६ ४ ५७व साथ द्वा वन४७। २१६ १३ स्ट्रान्सर्ग्याति हा ग्रह्म २० म्यानी गायलहाँ साथ या रार्ट्यक रा भदानंत्रव

मूत्र सप्या

रा मारो ।

पुष्ठ

२१०

|    |                         | मार्यस्वनाधुत्तान |       |                    |                                | ( 54 )  |
|----|-------------------------|-------------------|-------|--------------------|--------------------------------|---------|
| Ą  | त्र सस्या               | स्थ               | वृष्ठ | ध्य सच्या          | सूत्र                          | रुड     |
|    | गेवजीवमाणवा             | नेयदेवेसु मिच्छ   | τ     | सहओ                | भावो ।                         | २१९     |
|    | दिहिष्पहाडे वाः         | असज्ञद्सम्मा      |       | ३७ वेउन्विय        | ाकाय जोगसि                     | मिच्छा- |
|    | दिष्ट चि ओघ             | l                 | ર દૃષ | दिद्धिप            | हुडि जाव असञ                   | दसम्मा  |
| ₹. | ८ अणुदिसादि जा          | सन्बद्धांसिद्धि   |       | दिहि रि            | व ओघभंगो ।                     | "       |
|    | विमाणवासियदेव           | मु अमजद           | -     | ३८ वेउन्विय        | ।<br>विस्तकायञ्जामी            | स मि-   |
|    | सम्मादिद्धि चि          | को भागे           | ,     |                    | ी सासणसम्                      |         |
|    | ओव्समिओ व               | ा सद्यो व         | ī     |                    | सम्मादिङ्की औष                 |         |
|    | खञावनमित्रो व           | ाभावो ।           | 11    |                    | यनोगि-आहार्रा                  |         |
| २९ | ८ ओदइएष भावेण           | पुणा असबदो        | २१६   |                    | िस पमचसब                       |         |
| ₹∘ | १ इदियाणुवादेण          | र्गेचेदियपञ्जत    |       |                    | , खओरसमिओ                      |         |
|    | एस मिच्छादिद्रि         | प्पद्दि जाव       |       |                    | , अ.स.स.<br>रायजोगीस (         |         |
|    | अज्ञागिकेवित वि         | ब ओष ।            | ,,    |                    | सणसम्मादिद्वी अ                |         |
| ₹₹ | कायाणुवादेण             |                   |       |                    | ी सजोगिकेवली                   |         |
|    | काइयपज्ञत्तरसु          |                   |       |                    | इण इत्थिवेद पुनि               |         |
|    | पहुडि जाव अ             |                   |       | णउसयवे             |                                |         |
|    | ओप।                     |                   | २१७   |                    | त्।<br>जाव अणियद्वि            |         |
| 33 | ओगाणुवादेण              | पचमणजोगि-         | - 1   | ओष !               |                                | 11      |
|    | पचर्राचेजींगि क         | यञ्जागि ओरा       | ĺ     | ४२ अवगद्वेद        | एसु अणियद्विष                  | पहाडि   |
|    | लिय <b>काय</b> बोगींस   | मिच्छादिहि-       |       |                    | ागिकेवली ओप                    |         |
|    | प्पहुद्धि जाव सर्वे     | प्रिकेशिक चि      |       | ४३ क्मायाणु        | तदेण क्येषक                    | माइ     |
|    | ओष।                     |                   | २१८   |                    | (–भायक्माइ–स्                  |         |
| 33 | ओरालियमिस्सर            | ायजोगीस मि        |       |                    | ान्छा।देश <b>द्वेष्पद्व</b> दि |         |
|    | च्छादिहि-सास            | गमम्मादिद्वीण     | ì     |                    | ((इयउवसमा                      | खश      |
|    | ओष ।                    |                   | "     | ओष ।               |                                | २२३     |
| ३४ | अस <u>ज्</u> दसम्मादिहि | चिको भाषा,        |       |                    | चदुद्वाणी आप                   |         |
|    | सङ्ग्रीचा सभी           | वसमिआ वा          | - 1   | ४५ पाषाणुरादे      |                                |         |
|    | भागे।                   |                   | "     |                    | र विभगपापी <u>मु</u>           |         |
| 34 | ओदइएण भावेण             | णा असबदा ।        | * * * | च्छादिद्वी<br>ओघ । | सामयममा                        | ·•      |
| ŧξ | सजोगिकेवि वि            | का भाग            | '     | ગાય !              |                                | २२४     |

| श्व संस्त | स्व                                         | 13   | मृत सम्या          | स्य                  | 12         |
|-----------|---------------------------------------------|------|--------------------|----------------------|------------|
|           | चित्रे कि <b>न्दुर्न्यक</b> ेष              |      | ५० विदिया          |                      |            |
|           | अनवानमा विद्वारको                           |      | ५८ हेरल्यनारी      | हे स्थापिनवेत्।      | **         |
|           | न्यस्त्रासीरगाम्:                           |      | '५९ नेम्यापुराहे   | <b>र</b> क्रिन्दोसिन |            |
|           | जर।                                         | ₹₹'₹ | वीऽनेमिय           | ह्मा प्रेमियम् पर्   |            |
|           | व्यानार्वेचु प्रवत्तव्या                    | 1    | રૂાળી ત્રો દ       | l                    | **         |
| •         | क्षित्र सम्बद्धनातिहरू<br>स्वयं             |      | 🗘 नेत्रशिमा        | स्मे भिन्नप्यु वि    | a .        |
|           | दुस्य वस्त                                  | "    | शिक्षामुद्धि       | सम्बद्धाः            |            |
|           | क्षण दुः सम्बद्धाः ।<br>(१६२ के १ व व )     |      | વસ્ત્ર (૧)         | त्तव ।               | 11         |
|           |                                             | **   | दें। येश्व हिन्ता  | मु भिन्डारिक्ट       |            |
|           | पुरत्यं करते स्वर्ग<br>पुरत्यं करता स्वर्गा |      | ધર્નાદ પ્રા        | म वानिक्रान (1       |            |
|           | •                                           | 243  | સોર્ધ 🗜            |                      | 44,        |
|           | °<br>.±., =1[^{}{                           | -    | 1 ર નહિયા જુલાફ    | व बरावार्वर          |            |
|           | ir of thee of                               |      |                    | ह्या है ता ने ताल    |            |
|           | * + \$                                      | ,,   | ક્ષાલા ૧ વ         | 14 (                 | 12         |
| -         |                                             | ,,   | रें स्वर्गाता है।  | ा म नाम              |            |
|           |                                             |      | લાઇ નાઇ લ          | ના લ દ               | 15         |
| * * * 1 * | ares just is if f                           | •    | + 1 464 1: Lil"    |                      |            |
| -         | 1.41-1 11 4 11                              |      |                    | ाइ ।दोड सा           |            |
|           |                                             | •    | તે સાંગ હૈલાં ક    | 11 al []             | 111        |
|           | . 4.1                                       | •••  | • 5 • 14 ( 144 ) . |                      |            |
| 4 2 4     | 7 1 × 1                                     | ı    |                    | व स नाम              |            |
| * 414     | 1 14661                                     |      | संस्थान            |                      | •          |
| . *       | w~ ~ { !                                    |      | 5 fr f f+ 5 1      |                      | ,<br>, i e |
| 4. 4      |                                             | ,    | 1 4 15 5           |                      |            |
|           | * ~ ,                                       |      | 1/10/16-1          |                      |            |
|           | 77 7 7 4 4 8                                |      | 7 14 1 1           | त्त्री, चुसा≄ः       | ,          |
|           |                                             |      |                    |                      | {{         |
|           | ** * * *                                    | ,    | - 1 E 31-15 F      | * *                  | • •        |
|           |                                             |      |                    |                      |            |

### अप्पायद्वगपरः चणासः साणि

सत्र सख्या पृष्ठ सूत्र सख्या सत्र सुत्र ८२ सजदासनद-पमच-अप्पमच-७० चदुण्हमुत्रममा चिनो भानो, ओवसमिओ भावो । 433 सजदा चि मो भावे। एओम ७१ खइय सम्मत्त । ममिओ भागे। २३६ ,, ७२ चदुण्ह खबा सजोगिरेवली ८३ उपसमिय सम्मत्त। ८४ चदुण्हमुत्रसमा चि को भारो. अनागिरेविल चि को भागी. खरुओ भारो । उनसमिओ भागे। ,, ७३ खर्य सम्मत्त । २३४ ८५ उउसामिय सम्मच I •• ७४ वेदयसम्मादिङ्गीतु असनदसम्मा ८६ सासणसम्मादिद्वी जोघ । ८७ सम्मामिच्छादिद्वी ओय । २३७ दिहि चि को भावी, राओर ८८ मिच्छादिद्री ओप। समिओ भागे। 11 ,, ८९ सब्जियाणुवादण सज्जीमु भि छा ५ खओवसमिय सम्मत्त । दिद्विष्पद्वित जान सीणनसाय ७६ ओदइएण भात्रेण पुणो अमनदो । २३५ वीदरागछदुमत्था चि आप । ७० सनदासनद-पमत्त-अप्पमत्त-९० असण्णि चिका भारो, आदर्श सनदा चि को भारो, राओर-भावो । \*\* समिओ भागे। ९१ आहाराणुबादेण ७८ राओगसमिय सम्मत्त । •• मिच्छादिद्विष्पद्वृद्धि जाब सजानि ७९ उपसमसम्मादिङ्गीसः असन्द देनित चित्रीप । 216 सम्मादिष्टि चि यो भागे, उन ९२ अणाहाराण कम्मइयभगा । समिजो भारो । ९३ णवरि विससी, अवागिकारि ८० उत्तसामिय मम्मच । विको भारो, सहजा भारा । ८१ औदहएण भावेण पुणा अमजदा। २३६ अप्पावहुगपरूवणासुत्ताणि ।

पृष्ठ सूत्र संख्या 2.8 Œ ध्य सस्या २ आपण विश्व अद्वास उद्यन्या दुविद्दी १ अप्पानहुआणुगमेण णिदेसी, ओपेण आदेसेण ए। २४१ परमुपण तुल्या धारा ।

| स्त्र संख्य | ा स्                   | त                 | पृष्ठ   | स्त्र सल्या | स                      | র           | Žį.        |
|-------------|------------------------|-------------------|---------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| ३ उवम       | त्तरमाय <b>नी</b> द्रा | गछदुमस्था         |         | स्थोवा      | उनसमसम्म               | ादिद्वी ।   | 344        |
|             | पाचेय ।                |                   | २४५     | २२ सङ्ग     | प्रमादिद्वी म          | खेज्जगुणा   | ١,,        |
| ४ सम        | सखेज्जगुणा ।           | ĺ                 | "       | २३ वेदगम    | म्मादिद्वी स           | वेज्यगुणा   | ۱,,        |
| ५ सीण       | क्रमायतीदरागः          | उदुमत्था व-       |         | २४ एव ति    | मु वि पदा              | g (         | **         |
| चिया        | चेत्र ।                |                   | २४६     | ३५ सध्यत    | वेता उत्तममा           | i I         | २५९        |
| ६ मजोर      | परेवली व               | जोग <b>रे</b> उली |         | २६ समा      | प्र <b>से</b> ज्जगुणा  | ι           | २६०        |
|             | गण दो वि तुर           | _                 |         | २० आदेवे    | ण गदियाणुः             | ादेण णिरय   | -          |
| चेत्र ।     |                        |                   | ,,      |             | णेखएस                  |             |            |
| ७ सजोर्     | गेराठी अद              | पद्गच             |         | सामण        | गम्मादिही ।            |             | २६१        |
|             | शुणा ।                 |                   | २४७     | २८ सम्मार्  | मेच्छादि <i>द्वी</i> स | सेन्द्रगुण  | ι,,        |
|             | ाचनबदा अस्ट            | सा जगुर-          |         |             | सम्मादिद्वी            |             |            |
|             | संयेजगुणा ।            |                   | ,,      | गुणा ।      |                        |             | २६२        |
| ९ पमच       | मनदा समेजन             | गुणा ।            | ,, [    | ३० मिच्छा   | दिद्वी अमस्य           | नगणा ।      | 2)         |
| १० सबद      | मबदा अमस्य             | व्यगुगा ।         | २४८     |             | सम्मादिद्विद्वा        |             |            |
| ११ माम्     | ामस्मादिद्वी अ         | भगेजगुणा।         | ,,      |             | उगमममम्मा।             |             | <b>२६३</b> |
| १२ सम्मा    | मिच्छा?द्वा मर         | रेजगुणा।          | र५०     | ३२ सहयम     |                        |             |            |
| ११ असव      | दसम्मादिद्वी           | जमस्त्रेजन-       | [       | गुणा ।      |                        |             | #          |
| गुना        | <b>\$</b>              |                   | २५१     | ३३ देशमा    | मादिही असर             | वेजगुणा ।   | २६४        |
| १४ मिच्छ    | ादिही अपनगु            | गा ।              | २५२ 🏻   | ३४ एव पड    |                        |             |            |
| १५ सम्ब     | दशम्मादिहिद्वा         | न मध्य-           | ĺ       | ३५ भिदिया   |                        |             |            |
| स्थेता      | उत्तमसम्मा             | ही।               | 444     | षेग्इएमु    | मध्यत्थोता             | सामण-       |            |
|             | रम्मार्ट्डी अर्म       |                   | "       | सम्मादि     | -                      |             | २६५        |
| १७ देश्याः  | म्मार्ट्या अप          | मेपगुपा l         | २५६     | ३६ मम्मामि  | च्छादिद्वी मंहे        | रज्ञपुषा ।  | 11         |
|             |                        | म र देता          | Í       | ३० अववदा    | रम्मादिह्याः           |             |            |
|             | ग्रम्बादिद्वा ।        |                   | "       | गुगा ।      |                        | :           | २६६        |
| 16 342:     | विम्यार्टिही           |                   | i       | ३८ मिच्छारि | ही अमेग्रेस्ट          | ानुषा ।     | 17         |
| ुना         | _                      |                   | ٍ و ماغ | ३९ नमबद्द   |                        |             | _          |
|             | म्मारदा अम्            |                   | ,,      |             | रयमयस्मारि             |             | 143        |
| २१ प्यत्तः  | रवनमङ्ग्रीव            | मध्य              | ş       | ४० देशमुम   | गाँदद्वी अनंध          | ज्यपुत्ता । | 11         |
|             |                        |                   |         |             |                        |             |            |

| सूत्र सच्या                                | स्य                                                               | য়ত         | सूत्र सच्या                             | स्त्र                                                                         | पृष्ठ           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| दियविरिक्स<br>विरिक्स-प                    | णि विरिक्तर पनि<br>'-पर्निदियपञ्जन<br>चिदियजोणिणीसु<br>सजदासजदा । | -<br>२६८    | मणुसिणी<br>समा परे                      | ोए मणुस मणुमपञ्ज<br>सु तिसु अद्धासु उ<br>सणेण तुन्ला थोचा<br>मायगीदरागछदुमस्य | य-<br>। २७३     |
| गुणा ।                                     | <b>दिही</b> असखेज्ज                                               | ,,          | वैचिया<br>५५ स्त्रा सर्वे               | वेत्र ।<br>इन्गुणा ।                                                          | ,,<br>২৩৪       |
| गुणा ।                                     | दिद्विणो मखेज्ञ<br>विद्वी अमखज्ज                                  | ,,          | तिया चे<br>५७ सनोसिके                   | वही अनोगिकक                                                                   | ,,<br>श्र       |
| गुणा ।<br>४५ मिच्छादिद्वी                  | अणवगुणा, मिच्छा                                                   |             | चेरा                                    | दो नि तुल्ला, तिच<br>रली अद पडुर                                              | **              |
|                                            | गदिहिद्वाणे सन्य<br>मसम्मादिद्वी ।                                | २७०         | सरोज्नगु<br>५९ अप्पमत्तस<br>यसमा सर     | णा।<br>तिदाअक्खवा अण्<br>वेजनगुणा।                                            | **              |
| ४७ सहयसम्मार्ग<br>गुणा ।<br>४८ वेदगसम्मारि |                                                                   | ২৩ <b>१</b> | ६० पमचसज्ञ<br>६१ सजदासज<br>६२ सामणसम्   | हा संखेज्जगुणा ।<br>दा संखेजनगुणा ।<br>सादिष्टी संखेजनगुणा                    | "<br>"          |
| गुणा ।<br>४९ सनदासजदा                      |                                                                   |             | ६३ सम्मामिच<br>६४ असनदसम्               | डादिही सराज्यगुणा<br>मादिही सखअगुणा                                           | ] +01<br>  ,,   |
| उवसमसम्म<br>५० वेदगमम्मा                   |                                                                   | २७२         | ६५ मिच्छादिह<br>मिच्छादिह<br>६६ असनदसम् | ी असरोज्नगुण।<br>ी सखेज्जगुणा ।<br>मादिहिहाणे सन्य                            | "               |
| विक्रियान नो                               | सेसो, पविदिय<br>वर्णासु अमजद                                      |             | स्थोबा उब<br>६७ खड्यसम्मा               | समसम्मादिही ।<br> दिही सखेज्जगुणा।<br> दिही सखेज्जगुणा।                       | ''<br>২৬৬<br>'' |
| सम्मादिहि<br>त्थाना उनर<br>५२ वेदगसम्मा    | सनदासजदहाणे सब्<br>(मसम्मादिही ।<br>देही असखेजन                   | "           | ६९ सजदागजद<br>सहयसम्म                   | द्वाणे सन्बत्धोव                                                              | T<br>,,         |
| गुणा ।                                     |                                                                   | "           | 0- 010-10-                              |                                                                               | ••              |

| स्त        | संख्या १                           | द्                   | पृष्ठ  | सूत्र संख्या | स्त                           | 58        |
|------------|------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 3          | उन्मत्रमायनीद्र                    | तगङदुमस्था           |        | त्थोता       | उनमसम्मादिद्वी ।              | २५८       |
|            | तविया चेय ।                        | -                    | २४५    | २२ खड्यस     | म्मादिद्वी संस्वेज्जगुण       | ΠI 11     |
| 8          | खग संवेज्जगुणा                     | 1                    | ,,     |              | म्मादिद्वी सखेज्जगुण          |           |
| 4          | खीणकसायनीद्राग                     | ाउदुमत्था <b>त</b> - |        | २४ एउ वि     | मुवि अद्वामु।                 | 11        |
|            | तियाचे ।                           |                      | રુષ્ટ્ | ३५ सब्बत्ध   | रोता उत्तममा ।                | २५९       |
| Ę          | मञ्जागारे प्रती                    | अ <b>ने।ग</b> केवरी  |        | २६ खगस       | त्येन्त्रगुणा l               | २६०       |
|            | पत्रेमणेण दो वि त                  |                      |        | २७ जादेने    | ग गदियाणुत्रादेण णिर          | य-        |
|            | चेंद्र ।                           |                      | ,,     |              | णेरइएम् सञ्चत्ये              |           |
| ৩          | संजोगिरेंग्रेश अ                   | द्व पदुन्य           |        | सामणः        | रम्मादिही ।                   | २६१       |
|            | ससेजगुणा ।                         | _                    | २४७    | २८ सम्मारि   | मेच्छादिही स <b>से</b> ज्जगुण | m ,       |
| 6          | प्रव्यवनवदा अर                     | समा अणुम             |        | २९ अमनद      | मम्मादिद्वी अससेग्ड           | r-        |
|            | ममा मखेजगुणा ।                     |                      | ,,     | गुणा ।       |                               | २६२       |
| ٩          | पमचगतदा मखेर                       | नगुणा ।              | "      | ३० मि जा     | िद्वी अपस्पेरतपुणा।           | "         |
| Şo         | सदरामददा अमरी                      | व्यगुणा ।            | २४८    |              | मम्मादिद्विद्वाणे सध्य        |           |
| <b>?</b> ? | मामनमम्मारिद्वी ३                  | <i>ष्में</i> जनुषा   | ۱,,    |              | उरमममम्मादिद्री ।             | द६३       |
| १२ः        | मम्मानिच्छादिद्वी म                | खेजगुणा !            | ₹५०    |              | मादिद्वी अमखंज्ञ              | <b>(-</b> |
| , ,        | असबदमम्मादिद्वी                    | जममुज्य-             | ĺ      | गुणा ।       |                               | 17        |
|            | गुना ।                             |                      | २५१    | ३३ वेदगम     | मादिही अमसेअगुपा              | । २६४     |
| 35         | मिच्छाटिङ्की अगतम्                 | ITI I                | २५२    |              | माण पुढरीण वेसस्या            |           |
| 34         | <i>बस्</i> बद्यस्मारिहिह           | ांग मध्य-            | 1      |              | र जान सत्तमाण पुढरी           |           |
|            | र्थाता उत्तमनसम्मा                 | न्द्रि <b>।</b>      | 444    | वेग्र्पम्    | मन्तरथामा सामान               | -         |
| <b>१</b> ६ | मुर्यसम्मा <i>रि</i> ड्डी <i>श</i> | वंदेजगुणा ।          | ,,     | मुम्मादि     | ही ।                          | २६५       |
| ٠,٠        | वद्यसम्मान्द्रिः अ                 | क्षेत्रगुत्ता।       | 345    | ३६ मम्मामि   | ચ્છારિફ્રી મંગ્રેગ્ગ્રાણા     | ł ,,      |
| 10         | संबर्गसंबरहा <b>ने</b>             | मध्य रेता            | 1      | ३० अधवदम     | ाम्मादिद्वी जगरोज्ज           |           |
|            | सद्दयसम्बर्गन्द्वा ।               |                      | n      | गुगा।        |                               | 244       |
| 30.        | उरनवनम्ब (देशी                     | प्रमुख्य-            | r      | ३८ मिच्छादि  | ही अपेनेच्यपुत्रा ।           | "         |
| •          | पुना ।                             |                      | 343 T  | ३९ अवबद्व    | त्मादिद्विद्वाने सम्ब         |           |
| 30         | देशसम्बर्ग <i>रहा</i> अस           | नम्बगुगा।            | ,,     | र ग्राग      | र उपगम्बादिद्वी ।             | २६०       |
| २१ :       | स्वतास्वत्यवद्याः हे               | व मन्द-              | 1      | ४० देशपुरः   | सरिद्वी अवंशेक्यपुत्ताः       | 11        |
|            |                                    |                      |        |              |                               |           |

```
Ħ
                                        अप्याबद्दमनस्त्रमास्रामी
              स्य सस्या
                               प्र
             ४१ विरिक्यगदीए विरिक्य परि
                                                                                ( २:
                                              युष्ठ सूत्र गाल्या
                दियविदिवस-पनिदियपञ्जन
                                                                    स्य
                                                   ५३ मणुमगदीए मणुस मणुमपञ्जच
                                                                                   9
               विरिक्स-प्रविदियज्ञोणिणीमु
                                                      मणुनिषीस तिस अद्वास उन
              सम्बत्धाना सन्दर्भनद्य ।
                                                     समा पनसणण तुन्ला धाना । २७३
          ४२ सामणनम्मादिही
                                         २६८
                                                 ५४ उबसवरसायबीदरागछदुमत्था
                               असमेउन
             गुणा ।
                                                    विवया चर ।
         ४३ सम्मामिच्छादिद्विणो
                                         ,,
                                               ५५ सना सखेजनगुणा ।
                                                                               ,,
            गुपा ।
                               मयज्ञ
                                               ५६ सीण रमायची दरागछ दुमत्था त
        ४४ जमजदमस्मादिही अगसेन्ज
                                                                             २७४
                                                  चिया घर।
                                        ,,
                                             ५७ सजोगिराती अनोगिकाली
      ४५ मिच्छादिङ्की अणतगुणा, मिच्छा
                                                                             ,,
                                     २६९
                                                 पवेसनेण दो नि तुल्ला, तत्तिया
         दिही अमसञ्जगुणा ।
                                                41 I
     ४६ अमजदसम्मादिहिहाणे सन्द
                                            ५८ सज्ञोगिरेयली
                                     ,,
                                                                           ,,
        त्थोना उत्रममसम्मादिही ।
                                                             अद
                                               सराज्यमुणा ।
    ४७ सहयमम्मादिही
                                          ५९ अप्पमनसनदा अक्सवा अणु
                                   २७०
                        असंबेजन-
       गुणा ।
                                              वसमा सस्तेजनगुणा ।
   ४८ बद्गमम्मादिही
                                         ६० पमत्तसनदा सक्षेज्जगुणा ।
                                 २७१
                                                                       २७५
                                         ६१ सनदासजदा सरोजनगुणा ।
      ग्रणा ।
                       अमग्रङ्
                                        ६२ मामणसम्मादिह्वी सराज्ञगुणा। "
 ४९ सनदामनदहाण
                                       ६३ मम्मामि छादिही मञज्जगुणा। २७६
                                 ,,
                      सच्च-वाग
     उवसमसम्माइही ।
                                       ६४ अमनदमम्मादिही मराञ्जगुणा ।
५० वदगमस्मादिही
                               २७२
                                      ६५ मि छादिद्वी
                     अमसङ्च
   गणा ।
                                                       असमञ्जयमुणा,
                                         मि-छादिद्वी सराज्ञगुणा ।
५१ णगरि
                                     ६६ अमन्त्रमम्मादिहिहाण मन्त्र
           विममा,
                    पित्रदिय
  वि<sub>विवस्य नाणिणी</sub>म्
                                        त्थावा उवसमसम्माटिही ।
                     अमजद
  सम्मादिष्ठि सनदासजदङ्काण मध्य
                                    ६७ सङ्यमम्मादिहा मयजनगुणा। २०७
 त्थाना उत्रममगम्मादिही ।
                                   ६८ बदगमम्मादिहा मस्बन्धगुणा।
२ वदगमम्मादिही
                                  ६० मनदासञ्हाण
                 असमञ्ज
                                                      मन्य पारा
शुणा ।
                                      खड्यमञ्मादिद्वी ।
                                 ७० उत्तमममम्मादिद्वी मसम्बगुणा । "
                           ٠.
```

सूत्र सस्या

स्य

78

24%

"

२५९

260

257

२६३

२६५

२६६

सुर

३ उपमतरमायपीटगगउद्गरपा त्योवा उरममसम्माटिद्री । त्तिया चेय। २२ मुद्रयसम्मादिद्वी सुरेहरनगुणा। २३ पैटगमम्मादिद्वी सखेउनगुणा। ४ खना संखेजनगुणा । ,, ५ खीणकसायवीदगगळदुमत्या त-२४ प्य हिसु वि अद्वासु । त्तिया चेत्र । 25.6 २५ सञ्बत्यामा उपसमा । २६ खत्रा सखेज्जत्वा । ६ मजोगरेवली अज्ञेगकेवली २० आढेसेण महियाणुबाडेण णिग्य-प्रेसणेण दो नि तुल्हा विचया रार्थिण जेरहण्स चेव 1 सम्बद्धावा 27 सामणमम्मादिद्वी । ७ सजीगिरवरी अद २८ मम्मामिच्छादिद्वी मखेरजगुणा। सखेजगुणा । 280 ८ जप्पमचमज्ञा अस्प्रमा अणुन-२९ अष्टज्ज्यम्मादिद्वी अष्टवेज्ज्ञ-समा मखेळगुणा । सुणा । ,, ९ पमचसनदा मखेज्जगुणा। ३० मिच्छादिही असंखन्नगुणा। १० सजदामजदा असखेजनगुणा । 286 ३१ अमजदसम्मादिद्विद्वाणे सब्ब-११ सासणसम्माटिङ्की असर्वेञ्जनुणा । त्योग उपसममम्मादिद्वी । १२ सम्मामिच्छादिद्वी सखेलगुणा। ३२ खइयमम्मादिद्री १३ असबदसम्मार्टिंग असखेज्व-गुणा । ર્પશ गुणा । ३३ वेटगसम्मादिही असखेजगुणा। २६४ १४ मिच्छादिद्री अणतगुणा । २५၁ ३४ एन पडमाए पुडरीए जेख्या । " १५ असजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्त्र-३५ विदियाए जान सत्तमाए पुढरीए रथे।या उपसममममादिष्टी । 443 गेग्इएसु मञ्बत्योजा मासण− १६ सहयसम्माटिही अमसेखागुणा ! सम्मादिद्वी । १७ वेटनसम्माटिही असखेजगुणा। २५६ ३६ सम्मामिच्छाहिद्वी नखेजनगुणा। १८ मजरासबरहाणे ३७ असवदमम्मादिही अससेज्व-सन्परवीवा स्तर्यसम्मारिट्टी । गुणा । १९ उपममसम्मारिही अस्याज्ञ-३८ मिन्छादिही असस्रेज्जनुणा I गुणा । २५ 9 ३९ असबदसम्माहिद्विद्वाणे सन्द-२० रेटगमम्मार्टिही अमसेक्सगुणा। रथोत्रा उत्रसममम्माश्रिही । ८० नेदगसम्मादिही असरोज्जगुणा। " २१ पमचापमचमुबद्धान

| अपाबहुगपरूप | गासुचाणि |  |
|-------------|----------|--|
|             |          |  |

(34)

| सूत्र सख्या    | स्त्र                            | SR    | स्त्र सल्या                 | स्प                                           | Æ           |
|----------------|----------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| १•४ वायाणुव    | दिण वसकाइय वस                    | 1     | ो सजद-प                     | म्चापमचसबद्ह                                  | पि          |
| काइयपञ्ज       | चएसु जोघ। पत्री                  | t     | सम्मचपा                     | बंहुअमोघ ।                                    | २९३         |
| मिच्छादि       | ही असखेज्नगुणा।                  | २८९   | ११९ एव विद्य                |                                               | २९४         |
| १०५ जोगाणुर    | ादेण पचमणजोगि                    | -     | १२० सन्बत्योव               |                                               | 72          |
| पुचाचित्र      | ोगिप्रायजोगि                     |       | १२१ छना सखे                 |                                               | ,,          |
| ओरालिय         | राय्नेगीस सीर                    | 3     | १२२ औराठियाँ                |                                               |             |
| अद्वासु प      | रेमणेण तुल्ला योजा               | । २९० | सञ्चत्यात्र                 | मबागिकेवरी                                    | **          |
| १०६ उवसतम      | गयवीद <b>रागछदुम</b> त्थ         | ग     | १२३ असनदमम                  | मादिद्वी सग्रह                                | ŧ           |
| तेचिया         | वेर ।                            | 27    | भुणा ।                      |                                               | 12          |
| १०७ खवा सखे    | ज्नगुणा ।                        | 22    | १२४ सामणमम                  | गादिही अमुखन                                  | ĭ           |
| र०८ खीणम्मा    | यबीदरागछदुमत्था                  |       | गुणा ।                      |                                               | <b>२</b> ९५ |
| वेचिया =       |                                  | २९१   | १२५ मिच्छादिङ               | ी अषदगुषा।                                    | **          |
| १०९ मनागिक     | रती परेमणेण तकि                  | ग     | १२६ असजदगर                  | मार्डिड्डाय सम                                | 1           |
| चेर।           |                                  | "     | स्थोबा खर्                  | यसम्माद्द्वी ।                                | **          |
| ८८० सजागर      | वली अद्भ पहुच्य                  | 1     | १२७ वेदगगममा                | दिही संखेरवगुष                                | il ,,       |
| सखेज्नगु       |                                  | "     | १२८ वेडिन्यस                | ।यञ्जेषामु ६६मरि                              | i           |
| ११६ अध्यस्यस्  | त्तदा अस्त्वमा अणु               | 1     | भगा !                       |                                               | **          |
|                | वेज्जगुणा ।<br>स्टब्स्टेस्टरम्यः | "     | १२९ वडिंबयमि                | स्त्रश्चयवार'ानु                              | 1 44 6      |
|                | दा संखेज्जगुणा ।                 | २९२   | सन्दरभावा                   | सामबसम्मादही                                  |             |
|                | दा असर्वेअगुणा।                  |       | १३० असजदसम                  | सादहा सक्रम                                   | ٠           |
| र र वास्त्र्य+ | मादिही असखज्ज                    | ,,    | गुद्धा ।                    | entormanus i                                  | "           |
| ११५ सम्माभिः   | छादिद्री संखेज्ज                 | "     | १३१ मिच्छारिद्वी            | ्यन्तुस्यपुरुषः<br>सर्वितरमञ्जूषाः            |             |
| गुणा ।         | 011481 1140-11                   | ,,    | १३२ असबदसम                  | स्यत्रमार्द्धाः ।<br>स्यत्रमार्द्धाः ।        | ₹* 3        |
|                | म्मादिही असरोज्ज                 |       | १३३ सहयसमा                  | स्थित संस्था प्रस्के<br>विक्री संस्था प्रस्के | ١,          |
| गुणा ।         |                                  | 27    | १३४ वेदासम्बर्ध             | (8000 =3 =<br>(ef) ≤56=3=                     | ,           |
|                | ट्टी असरोज्जगुणा                 | ,     | रुइ४ ददासम्बन्धः<br>सुद्धाः | 44. 444.                                      | υ           |
|                | ही अवतगुषा।                      | २९३   | १३५ जाहारक्य <b>र</b> -     | ी-द्रवर्गंबस                                  |             |
| ११८ अमबद्य     | म्मादिहि-सवरा-                   | ,     | Edd attitudes               |                                               |             |

सूत्र संख्या 75 सम सूत्र संख्या सुप्र यष ८९ मोहम्मीमाण जार मदार-मह-७१ वेदगमम्मादिही मखेज्नगुणा । २७७ स्मारकप्पत्राक्षियदेनेमु ७२ पमच अप्पमत्तमजदहाणे मन्त्र-२८२ देवगडभगे।। रथोरा उरममसम्मादिद्वी । 206 ९० आणद्वार परगेरज्विसाण-७३ खद्दयसम्मादिद्री सखेजनगुणा। \*\* वासियदेनेस मञ्जू योग ७४ वेदगमम्मादिही मंखेजनगुणा। ३८३ सामणमम्मादिद्वी । ७५ णत्ररि विसेसो, मणुमिणीसु ९१ सम्मामिन्डारिद्वी सखेन्त्र असजद सजदासजद पमचापमच-गुणा । सजदद्राणे सञ्बदयोगा राज्य-९२ मिच्छादिद्वी असखेज्जगुणा। सम्मादिदी । **१३** अमजन्ममादिहीमसेजगुणा। " ७६ उवसमसम्मादिहीसखेजनगुणा। ९४ असजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्य-त्योवा उपममसम्माटिद्वी । २८४ ७७ वेदगमम्मादिहीसखेजनगुणा । २७९ ९५ सहयसम्मादिष्टी असस्रेज्ज-७८ एव तिसु अद्वासु । ,, ७९ सञ्चत्थोवा उपसमा । गणा । २७१ ९६ नेदगसम्मादिही मखेज्जगुणा। २८५ ८० खना संखेजनगुणा । २८० ९७ अणुदिमादि जान अवसाइद-८१ देनगदीए देनेस सन्बत्धावा विमाणवामियदेवेसु असजद-सासणसम्मादिद्री । सन्बत्धोवा " मम्मादिद्विद्वाणे ८२ सम्मामिच्छादिद्वी सखेजनगुणा। उवममसम्मादिद्वी । ८३ असजदमम्मादिङ्की असलेज्ज-९८ खइयमम्मादिही असंखज्ज-गुणा । गुणा । " ९९ नेदरासम्मादिही सखेज्नगुणा। ८४ मिच्छादिही असरोज्नगुणा । ,, ८५ अमजदमम्मादिद्विद्वाणे सन्व १०० सञ्बद्धसिद्धिनिमाणवासियदेनेस अमजदमम्मादिहिद्वाणे सन्य-रथोरा उरसमसम्मादिही। \*\* त्योता उत्रमममम्मादिही ! ८६ खर्यमम्मादिही अमरोजनगुणा। १०१ सङ्यसम्मादिहीसस्रेज्न्गुणा। " ८७ वेदगसम्मादिही जमखेञ्जगुणा । २८१ १०२ वेदगमम्मादिद्वीसखेज्नगुणा। " ८८ भवणवासिय-वाणवेतर-जोदि-१०३ इदियाणुत्रादेण पचिदिय पर्चि-मियदेवा देवी श्री सोधम्मीसाण-दियपज्जचएमु ओघ। णवरि क्रप्यासियदेवीओ च सत्तमार मिच्छादिद्वी अमखेजन्युपा। ३८८ प्रदवीप भगा । "

| ₹ | 4 | ) |
|---|---|---|
|   |   |   |

# अपात्रहुमपरूरमासुत्ताणि

| त्त्र सच्या           | स्य                       | UF       | सूत्र सच्या              | सूत्र                                  | á.       |
|-----------------------|---------------------------|----------|--------------------------|----------------------------------------|----------|
| १•४ कायाणुका          | देण वसकाइय तम             |          | । सजद-प                  | मित्तापमृत्तसजदष्ट                     | ाणे .    |
|                       | वएसु आया णवरि             |          | सम्मचप                   | विदुअमोघ ।                             | २९३      |
|                       | ी असस्रेज्जनुणा।          |          | ११९ एव विग्र             |                                        | २९४      |
|                       | देण पचमणजोगि              |          | १२० सञ्चत्थोव            |                                        | **       |
| पचरचित्रो             | गि-रायजोगि-               |          | १२१ खवा सचे              | उजगुणा <b>।</b>                        | "        |
|                       | गयञ्जामीमु वीर्           |          | १२२ ओगलिय                | मिस्सकाय <b>जोगी</b> सु                |          |
| ञदासु परे             | मिणण तुद्धा थोता          | । २९०    | सञ्बद्धीव                | । सनोगिकेनली                           | **       |
| १०६ उवमत्तरम          | ।।यबीदरागछदुमस्थ          | ī        | १२३ असजदस                | म्मादिही सखेज                          | न        |
| वेचिया चे             | स् ।                      | 27       | गुणा ।                   |                                        | **       |
| १०७ सवा ससे           | ज्ञगुणा ।                 | "        | १२४ सासणसम्              | मादिङ्की असखेज                         | <b>न</b> |
| १०८ खीणस्मा           | पवीदरागछदुमस्था           |          | . गुणा।                  |                                        | २९५      |
| तेचिया च              | ोर ।                      | २९१      | १२५ मिच्छादि             | ही जणतगुणा ।                           | **       |
| १०९ सरोगिका           | ारी पेरेमणेण तविष्        | IT .     | १२६ असजदस                | म्माइड्डिडाणे सय                       | 4        |
| चेव ।                 |                           | **       | त्थोगसः                  | ह्यसम्मादङ्घा ।                        | "        |
| ११० सनोगिरे           | ाली अद् पहुच <del>्</del> | ī        | १२७ वेदगसम्म             | ादिही सखेज्जगुण                        | rl ,,    |
| संखेजनगुष             |                           | "        | १२८ वेउन्वियक            | ायजोगीस देवगरि                         | ξ-       |
|                       | निदा अम्खना नणु           |          | भगो ।                    |                                        | 11       |
|                       | वेजनगुणा।                 | "        | १२९ वेउव्यियमि           | रस्स रायजानी <u>स</u>                  |          |
| ११२ पमचसंन            |                           | "<br>२९२ | सन्बत्धांबा              | सासणमम्भादिही                          | । २९६    |
| ११३ सजदासज            | दा असंखेअगुणा।            | 47.4     |                          | मादिही सखेज्ज                          | •        |
|                       | मादिद्वी असखज्ज           | ,,       | गुणा ।                   |                                        | "        |
| गुणा ।                |                           | "        | १३१ मिच्छादिई            |                                        | . "      |
|                       | छादिद्वी सखेज्ज           | ,,       |                          | मादिद्विद्वाणे सच्य<br>समसम्मादिद्वी । |          |
| गुणा ।                | म्मादिही असरोज्ज          |          |                          |                                        | २९७      |
| 27001                 |                           | "        |                          | दिही सखेजनगुणा<br>क्रिकी               |          |
| San Grant             | ही असखेजनगुणा,            | २९३      | १२० वदगत्तम्सः<br>गुणाः। | दिही अससेज्ञ                           | •        |
| <del>िन्हर</del> गारी | ET 344035 T               | 424      | -                        | <del>}</del>                           | n        |
| ११८ असजदस             | म्मादिहि-सजदा-            |          | ६५७ जाश्रास्काय          | जोगि आहारमिस्स                         |          |
|                       |                           |          |                          |                                        |          |

| स्य संस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12                          | स्य संस्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | स्य                                                                                                                                                                                                 | T                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| कारको<br>छल्लाने<br>१३६ नेदलका<br>१३० कम्माद<br>ज्या ।<br>१३८ जलका<br>पुत्रा ।<br>१३९ जलका<br>पुत्रा ।<br>१३९ जलका<br>१३९ जलका<br>१३९ जलका<br>१३९ जलका<br>१३१ वह<br>पुत्रा ।<br>१३१ वह<br>प्रा ।<br>१३१ वह<br>प्रा ।<br>१३१ वह<br>प्रा ।<br>१३१ वह<br>प्रा ।<br>१३१ वह<br>प्रा ।<br>१९ वह<br>प्रा ।<br>१९ वह<br>प्रा ।<br>१९ वह<br>प<br>१९ वह<br>प<br>वह<br>प<br>वह<br>प | मोल पमसम्बद्धाने<br>ता सर्पनमादिशीः<br>नादिशी सर्वे व्यापाः<br>करवोगीतः सम्ब<br>सम्बोदिशे सम्बे व्यापाः<br>सम्बादिशीः सम्बे व्यापाः<br>पमादिशीः सम्बोदिक<br>प्रमादिशीः सम्बन्धाः<br>त्राद्धाः स्थान्य | २९७<br>२९८<br>"<br>"<br>२९९ | १५२ मिन्छा<br>१५३ अम्बद्ध<br>इति ।<br>१५४ उरमम<br>१५५ देरमम<br>१५५ देरमम<br>१५० उरमम<br>१५० द्वाम<br>१५० व देर<br>१५० व देर<br>१६० व देर<br>१९ | दिश्वी अमेरोज्यापुर<br>सम्मादिश्वी अमेरो<br>सम्मादिशी अमेरो<br>सप्यममादिशी अमेरो<br>स्वयममादिशी स्वयममादिशी<br>सम्मादिशी संभा<br>स्वादिशी संभा<br>स्वादिशी संभा<br>स्वयम् ।<br>स्वयम् ।<br>स्वयम् । | ता । रेक्<br>सबर्देन्<br>मार्गः । ।<br>उज्जन्<br>रेक्<br>श्राम्<br>१९४<br>१९४<br>१९४<br>१९४ |
| ইনই বাজিব<br>বসুনা<br>বিন্তা বন্ধন<br>বিন্তা প্রথম<br>বিশ্ব প্রত্যান<br>মুখ্য নি                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | લ કુન મહેલા<br>14 કુન મહેલા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                           | १६४ प्रथमम्<br>प्रदेशम्<br>१६५ प्रमण्<br>१६६ स्प्रश्<br>१स्य<br>१स्य<br>१स्य<br>१स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ાંધાર્જ શ્રમ<br>તામન હાલુતા)                                                                                                                                                                        | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                    |

५<del>रिशिष्ट</del>

| स्य स | क्या           | ध्य                        |                | ЯÃ         | सूत्र सस्या | स्भ                                      | र्यष्ठ           |
|-------|----------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------------------|------------------|
|       | गुणा ।         |                            | 3              | }∘€        | गुणा        | ŧ                                        | ₹१•              |
| १७०   | मिच्छादि       | द्वी असखेज्ज               | गुणा ।         | ,,         | १८७ वेदगस   | <b>म्मादिड्डी संख</b> र                  | अगुणा । "        |
|       |                | म्मादिह <del>ि -</del> स   |                | •          | १८८ एवं दे  | ासु अद्वासु ।                            | "                |
|       |                | च अप्पमचस                  |                |            | १८९ सम्बत   | वेदा उदसमा ।                             | "                |
|       | सम्मचप         | विदुअमीष ।                 |                | "          | १९० सवा     | संखञ्जगुणा ।                             | "                |
| १७२   | एव दोसु        | अद्वासु ।                  |                | ,,         | १९१ अगग     | विदएस दोस                                | अद्वामु          |
| १७३   | सञ्बत्धोव      | ा उबसमा ।                  |                | 11         | उबसम        | । प्रसणम् तुस्स                          | ।धारा। ३११       |
|       |                | ज्जगुणा <b>।</b>           |                | <i>७</i> ० |             | क्रमायशीदरागर                            | दुमत्था          |
|       |                | रएस दोस                    | अद्वासु        |            | विचय        | ा चेत्र ।                                | "                |
|       | उवसमा          |                            | तुल्ला         |            | १९३ खबा     | स <b>स्वरबगुणा</b> ।                     | **               |
|       | थोवा ।         |                            |                | ,,         |             | .सायबीदराग <b>उ</b> द्                   | <b>मत्स्रा</b>   |
| १७६   | खवा सर्        | विज्ञुणा !                 |                | ,,         |             | पेर ।                                    | "                |
| १७७   | अप्पमत्त       | प्रजदा अक्छ                | ग अगु          |            | १९५ सजीग    | देवस्त्री अजोग                           | क्रिस्टी<br>२००० |
|       | वसमा स         | खेउजगुणा ।                 |                | ,,         |             | ष दा वि तुल्छ।                           | य व दा           |
| १७८   | पमचसञ          | दा सखेज्जगु                | णा १           | ,,         | चेर ।       |                                          | H                |
| १७९   | सञदासः         | दा असप्रेन                 | त्रगुणा । ३    | 100        | १९६ सञ्जाग  | काली वह                                  | 18.4             |
|       |                | मादिङ्की अ                 |                |            | स्यंग्ड     | ापुष्पा ।<br>पुरादेख स्टब्स              | rent.            |
|       | गुणा ।         |                            |                | "          | माणक        | प्रार्थं स्टब्स्<br>प्रार्थं साथ स्टब्स् | 24-              |
| १८१   | सम्मामि        | च्छादिद्वी 🣑               | संखञ्ज         | - 1        |             | दानु अद्वानु उ                           |                  |
|       | गुणा ।         |                            |                | "          |             | व तुद्धा धारा ।                          | <b>₹</b> १३      |
| १८२   | अस <b>बद</b> र | समादिष्टी अ                | सर्वज्ञ        |            | १९८ खता व   | क्षेत्रबगुष्य ।                          | **               |
|       | गुणा ।         |                            |                | "          | १९९ वरि     | विश्वता, तायव                            | 444              |
| १८३   | मिच्छारि       | ही अणवगुप                  | ([  <br>       | "          |             | प्रस्वउद्य                               | 143-             |
| १८४   | <b>अमबद</b> स् | ।म्मादिडि—।<br>।म्मादिडि—। | 1यप्।<br>सदस्य | ŧ          | मा(्दा      |                                          | w                |
|       |                | सम्मचल                     | "" ₹           | ••         | २०० सरा स   |                                          | 144              |
| 9 ,1. | मोप ।          | पमचसंबद्धा                 | वे सम          |            |             | सबदा अस्ट्रस्ट<br>इसराहरूला ।            | 44.              |
|       | स्थाना र       | 38440-011-64               | , .            | 17         |             | व्यवस्थान्य ।<br>वदा स्वयवपुर            | # #              |
| १८६   | उबसमस          | क्मार्रडी                  | वंश्वरूब-      |            | 1-1 1443    | -1                                       | u. 1             |

| (३•) | परिशिष्ट |
|------|----------|
|------|----------|

| स्त्र संख्या           | स्र                               | इष्ठ         | स्य संस्या             | स्य                                    | Ąŝ         |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| ६७३ सवा गर             | वेज्जगुषा ।                       | ३२८          | । दिही :               | रसंखेज्जगुगा ।                         | 385        |
| २७४ जपाक्त             | दिविहारमुद्धिस <b>ब</b> देस       | •            |                        | सणी जोषिणाणिम                          |            |
| <b>अक्रमाइ</b> म       |                                   | ,,           |                        | सुणी केंग्रहणाणिन                      |            |
| २७५ सबदासः             | देस अपादहु                        |              | 1 -                    | पुतादेण किन्दलीस                       |            |
| परिव ।                 |                                   | **           |                        | स्सिय- काउंटेस्निय                     |            |
| २७६ सञ्जदासः           | ब्द्रहाणे सब्बत्योव               | -            |                        | ोता मासणसम्मादिः                       |            |
| सुद्यम्म               | रादिही ।                          | "            | २९१ सम्मारि            | मेच्छादिही ससे <i>न</i>                | <b>i</b> - |
| २७७ उइममस              | मादिही असस्त्रेज्ञ                |              | गुणा ।                 |                                        | ,,         |
| गुना ।                 |                                   | ३२९          | २९२ प्रसबद             | सम्मादिद्वी असस्रे                     | <b>3</b> - |
| २७८ वेदगसम्म           | ।दिह्री अससेन्त्र-                |              | गुणा ∤                 |                                        | "          |
| गुना !                 |                                   | "            | २९३ मिच्छा             | देही जनवगुगा ।                         | "          |
|                        | सन्बत्यामा मामण-                  |              | २९४ असबद               | सम्मादिहिहाणे सर                       | ৰ-         |
| नम्मादिह               |                                   | "            |                        | खर्यचम्मादिही <b>।</b>                 | 11         |
|                        | टार्रिही सरोजन                    | .            |                        | रम्मादिद्वी असरोज                      | <b>4</b> - |
| गुना।                  |                                   | "            | गुना ।                 |                                        | 111        |
|                        | मारिद्वी अमग्रेज्ञ-               | ļ            |                        | मादिद्वी अवरोग                         | ₹-         |
| गुना ।                 |                                   | "            | गुना।                  |                                        | .,,        |
| २८२ निच्छारि           | · · ·                             | ₹₹०          |                        | विसा, ग्राउलेम्मिए<br>                 |            |
|                        | मादिद्विद्वाने मध्य-              | - (          |                        | रमार्थिद्वहाणे मण्<br>तममनम्मारिद्वी र |            |
|                        | मनममारिट्टी ।                     | "            |                        | ·                                      | "          |
| २८४ सहयनम              | दिद्वी असम्बद्ध                   |              | रुष्ट सर्वतः<br>गुणा । | मादिद्वी असुरोज्य                      | ,-<br>11   |
| युना ।                 |                                   | "            |                        | परिद्वी असंस्थान                       |            |
| रदन बर्गमम्ब<br>गुना । | थ्यि उपयेग्ड-                     | 1            | गुना।                  |                                        | 238        |
| -                      | दव चस्तुरमी-                      | "            |                        | यपम्मेरिम्म्ममु                        |            |
|                        | दर्भ पाउँ गाँ<br>दर्भम् मिळारिहिन |              | _                      | ॥ अप्ययमग्रद्धाः ।                     | "          |
|                        | व नवस्त्रावाद                     |              | ३०१ पमनस्य             | दा सर्वेग्बनुमा ।                      | ,,         |
|                        |                                   | ₹ <b>₹</b> १ | ३-२ मंत्रदागः          | हा असंगानगुरा।                         | 11         |
|                        | सुरमक्षेत्र निष्य                 | Ì            |                        | माद्दी अनेगाव                          |            |
|                        |                                   |              |                        |                                        | ŧ          |

| स्त्र सस्या                      | स्व                                              | प्रष्ठ          | सूत्र सक्या        | स्य                                                      | বুর                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| गुणा ।<br>२०४ सम्मामिः<br>गुणा । | च्छादिद्वी सस्तेज्ज                              | ३३४<br>-<br>३३५ | त्थोप              | तदसम्मादिद्धिष्ट<br>। उवसमसम्मा<br>सम्मादिद्वी ः         | इद्वा। २२८                    |
| _                                | म्मादिही असखेज्ज                                 |                 | गणा                | ।<br>।<br>सम्मादिही संखे                                 | "                             |
| २०६ मिच्छाद                      | द्वी असखेजनगुणा।<br>स्मादिद्वि-सनदा-             | ,,              | <b>३२४ सन्द</b>    | ासज्ञद्द पमच<br>द्वाणे सम्मच                             | अप्यमच-<br>प्याब <b>दुग</b>   |
|                                  | ाच अप्पमचसबद्ध                                   |                 | मोघ                | 1                                                        | 44 <b>९</b><br>"              |
|                                  | रावहुअमोघ ।                                      | - "             | ३२५ एउ             | तिमु अद्भागु ।                                           |                               |
|                                  | सएसु तिसु अदूर<br>धोमणेण तुद्धा योजा             |                 | <b>३२७ स</b> वा    | त्थोवा उवसमा<br>सरोज्जगुणा ।                             | 17                            |
|                                  | माय <b>र्शदरांगछ</b> दुमस्थ                      |                 | उर्द भविष          | शणुवादण भग<br>प्रदिद्वी जान                              | विशेष्ट्रणमु                  |
| ३१० सवा सर्व                     | वेज्नगुषा ।                                      | "               | व प्रति            | । वे आप।                                                 | 11                            |
| विचया                            | ायवीदरागछदुमस्या<br>चेत्र ।<br>चसी परेसणेण तिच्य | ,,<br>11        | ३२९ अभव<br>व्यत्थि | विद्विष्मु अ                                             | प्याबद्धम<br>३५०<br>मादिद्वीस |
| चेव ।                            |                                                  | "               | आधि                | णांभगा ।                                                 | 17                            |
| मस्वेज्जर                        | ारी अद् प <b>र्</b><br> णा।<br>मनदा अक्खवा अपु   | **              | उदसम               | पम्मादिष्ठीमु वि<br>ता प्रसम्बद्ध दुन्त<br>विसादिशीदरागा | राधवा ,,                      |
| वसमा स                           | (रोज्जगुणा ।                                     | ३३७             | विषय               | त पेर ।                                                  | 11                            |
| ३१५ वयसम                         | नदा संखञ्जगुणा ।                                 | . "             |                    | स्थान्बगुपा ।                                            | 141                           |
| ३९६ चन्द्रस                      | जदा असरोज्जगुणा<br>स्मादिष्टी असंखेज्ज           | ' "             |                    | कमायबादगगर<br>त <b>चर</b> ा                              | <b>प्रदेश</b>                 |
|                                  |                                                  |                 |                    | प्रकारम् अर्था                                           | गिद्धस्य                      |
| ३१८ सम्माम                       | च्छादिङ्की संख्ञागुणा<br>देही अमेखन्जगुणा।       | ३३८             |                    | व्य दे। वितुल्य                                          | য় কৰিবা                      |
| ३१९ भिन्छ।<br>३२० असबदर          | वृद्धाः<br>वृद्धाः दिश्चीः संखेण्य               |                 | चेर                |                                                          | **                            |
| ३२० असम्बर्<br>गुणाः।            |                                                  | "               | ३३६ सजा            | गिक्स्टी अह                                              | , 154<br>«,                   |

| ) | पशिशिष्ट |
|---|----------|
|---|----------|

( ३२

|              |                                      |            | सूत्र संख्या | सुत्र                                      |
|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|
| स्त्र सख्या  | सूत्र                                | रुष        |              |                                            |
| सरोजन्       | रुषा १                               | ३४१        | ३५२ असजद     | सम्माटिही असुरोज्ज-                        |
| ३३७ अष्पमत्त | सजदा अवस्पना जणु                     |            | गुणा ।       | \$                                         |
| वसमा र       | सखेडजगुणा I                          | ,,         | ३५३ असज्ब    | सम्मादिद्वि—सनदा –                         |
| ३३८ पमचसः    | तदा संखेज्जगुणा ।                    | 55         | सजद-         | पमत्त-अप्पमत्तसन्द-                        |
| ३३९ सजदास    | जदा सरोज्जगुणा ।                     | ३४२        |              | उपसमसम्मत्तस्य भेटो<br>•                   |
|              | मम्मादिद्वी असरोज                    | ₹-         | णरिय         |                                            |
| गुणा ।       |                                      | "          | ३५४ सामण     | सम्मादिडि सम्मामिन्छा<br>केच्छादिडीण णरिय  |
| •            | सम्मादिद्वि-सजदा-                    |            |              |                                            |
|              | मत्त अप्यमत्तसजदङ्क                  |            | अप्पाः       | ाञ्चना<br>राणुत्रादेण सण्णीस               |
|              | म्मत्तस्स भेदो णत्थि                 |            | ३५५ साजा     | १शिक्षेपहुडि जार खीण-                      |
|              | म्मादिद्वीसु सच्चत्था                |            | समार्थ       | भीद्रागछदुमत्था वि                         |
|              | चसजदा ।                              | ,,         | जोघ<br>ओघ    | 114(110311111                              |
| ३४३ पमत्तस   | जदा सरोज्जगुणा I                     | ३४३        | उपह णवरि     | , मिच्छादिही अमरोज्ज                       |
| ३४४ सजदा     | सजदा असप्रेज्जगुण                    | īl "       | गुणा         | 1                                          |
|              | (सम्मादिट्टी असरो                    |            | ३५७ अमण      | वीस परिय अग्वानहुअ।                        |
| गुणा ।       |                                      | ,,         | े उपट आहार   | ष्ट्राचादेण आहारएस                         |
| -            | दसम्मादिहि—सजदा                      |            | तिसु ३       | प्रद्वासु उत्रसमा पत्रसण्ण                 |
|              | पमत्त-अप्पमत्तमज्ञ                   |            | तुछ।         | थोता ।                                     |
| द्वाणे है    | वेदगसम्मत्तस्य रे                    | ादो        | ३५९ उनस      | तकमायनीदरागछदुमस्या                        |
| णत्थि        |                                      | **         |              | π्चेत्र।                                   |
| ३४७ उरसः     |                                      | वेस        | ३६० सम       | सरोजनगुणा ।                                |
|              | र <b>ुउ</b> त्रसमा परेम <sup>ः</sup> |            |              | म्मायवीदसम्बद्धमस्या                       |
|              | योग।                                 | <b>388</b> |              | गचेत्र।<br>क्षेत्र्यसी पनेसणेण             |
|              | त्तरमायतीदराग <b>छ</b> दुम           | त्था       | ३६२ सजो      | गर्भा चेरा                                 |
|              | साचेत्र।                             | "          | अहर सन्तर    | गोरेपती अद्व पदुच्च<br>गोरेपती अद्व पदुच्च |
|              | पत्तमनदा अणुम                        | समा        |              | त्रगुणा।                                   |
|              | त्नगुणा ।<br>                        | ,,         | ३६४ अप्प     |                                            |
| ३५० पमच      | । धनदा संखेजनगुणा<br>                | l ,,       | 307          | समा मखेरनगुणा I                            |
| ३५१ सब्द     | तसनदा असरोजनगुष                      | ii ,,      | 13           |                                            |

11

38

,

कम संख्या गाया १ व्याप्यद्वधादरभाषो ११ इगिवीस अट्टतह वय १९२ १२ एकोत्तरपदवृद्धो १० एय ठाण तिष्णि विय १९२ ५ ओद्रभो उयसमिभा १८७ १८६ वदखडा ४ खवए य खीणमाह चेवनाखड वा जी ६७ ६ गवि लिंग कसाया वि १८९

सूत्र सक्या

गुणा ।

गुणा ।

गुणा ।

३७२ एव तिसु अद्वासु ।

३७३ सच्वत्थोग उवसमा I

३६८ सम्मामिच्छादिष्टी

द्य

२ जामिणि धम्युषयारो १८६ १४ दस खमायसमिप १९४ १३ मिच्छत्त दस भगा ,, ८ छद्धीभा सम्मच १९१ ३ सम्मनुष्पत्तीय वि १८६ परखंडा

९ जाजण्याण च तहा १९१

धरनाखड. मो औ ६६.

७ सम्मच चारिच दो

# ३ न्यायोक्तियां

| म्राम सन्या                                      | न्याय                              | 88                                   | ऋम सङ्या           | -पाय                                                     | Ą          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| १ प्रामोगणिदि<br>बाणुवदृदि (<br>२ जहां उद्देखें। | तं पायादो ।<br>तहा णिहेसी । ८<br>२ | ₹ ९<br>, ९, ₹⁴,<br>७, ७१,<br>९५, २७० | <i>वे</i> समुदापसु | प्तिणा कड़जेण<br>(णायादे।<br>पयद्वाज तदेग<br>चिद्रसजादो। | इ००<br>१९९ |
|                                                  |                                    |                                      | _                  |                                                          |            |

# ४ प्रन्योहेस

## १ चृहियासुच

१ त कप वाचेद्दे ! पांचिदिपसु उवसामेतो गम्भोपकतिपसु उपसामेदि, यो सम्मुच्छिमसु ! सि पुडियासुचादो ।

### २ दव्याणिओगरार

413

१ पदिश्व पित्रशयममयहिरादि अतामुद्रुत्तेण कारेणेखि द्य्याणियागहार मुखादेश मर्प्याद ।

२. आषर्-गाणर् जाय णयगयाज्ञीयमाणयासियर्वेस् मिन्छारिष्टिमर्ह्राष्ट्र जाय सम्बद्धसमारिट्ठी रूप्यपमाण्य क्योदया, परिशायसस्य सस्याज्ञीदमामा । युर्ह्राद्ध परिश्रोयसम्बद्धरिद्ध स्वासुर्द्धण्या । समुद्रिसाहि जाय स्वपादर्विमाण साधियर्वेश्च स्वज्ञरसम्मारिट्ठी रूप्यमाण्य क्योदया, विद्यायसस्य सस्यज्ञीह्य भाषा । युर्ह्ह परिश्रायसम्बद्धिद्ध स्वासुर्द्धणाल युर्च रूप्यसुष्य ।

## ३ पाइउमुच ( स्थायप्राभृत )

१ चरुष्ट् बसायावमुद्रस्ततरस्य छम्मातमत्तरस्य सिद्धीद्य । व पार्ट्र सुस्य विवर्द्धारा, तस्य निष्णावद्गननादा ।

२ व वि बुद्दा चव्यद्द ? ' वियमा मणुगगर्दाए ' दिंद सुत्तादा ।

### ४ यत्रपृप्तह

१ इसु वि सुक्रान्थरम् पुरस्ववतस्यतर समाधाः।

# ५ पारिभापिक शब्दसूची

| शन्द                              | ба                   | शन्द                      | पृष्ठं            |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|
| ঙ্গ                               |                      | 1                         | आ                 |
| <b>अक्पा</b> यत्व                 | રરરૂ                 | भागमञ्ज्यान्तर            | ર                 |
| <b>अ</b> चधुद्दानस्थिति           | १३७, १३८             | भागमद्भव्यभाव             | १८४               |
| <b>भवित्ततर्</b> ष्यतिरिकद्रप्यान | तर ३                 | भागमञ्ज्यास्पवदुत्व       | : રકર             |
| र्भातपसग                          | २०६, २०९             | भागमभावभाव                | १८४               |
| भपस्तनसभि                         | २४९, २६२             | भागमभावान्तर              | 3                 |
| <b>अ</b> न्यित                    | 84                   | <b>आगमभावास्पवद्युत्व</b> |                   |
|                                   |                      | भादेश                     | १, २४३            |
| <b>बनात्मभूतभाष</b>               | १८५                  | <b>आव</b> टी              | v                 |
| भनात्मस्यद्भप<br>भनादिपारिणामिक   | २२५<br>२२ <i>५</i>   | भासादन                    | રક                |
| जनार्पारियामक<br>अनुद्योपदाम      | ₹ <b>₹</b> ₹         | <b>भाहारकऋदि</b>          | <b>२९८</b>        |
|                                   |                      | <b>बाह्यरककाल</b>         | १७४               |
| बन्तदीपक<br>                      | २०१ २००<br>३         | 1 ;                       | 3                 |
| भन्तर                             | •                    | उच्छेड                    |                   |
| <b>भ</b> न्तरानुगम                | è,                   | उत्कीरणकाल<br>उत्कीरणकाल  | <b>₹</b> •        |
| <b>अ</b> न्त <u>सुद्व</u> र्त     |                      | उत्तरप्रतिपत्ति<br>-      | યેર               |
| अन्यधानुपपत्रि                    | २५३                  | उत्तानसम्या               | 80                |
| भपगतेयदस्य                        | २२२                  | उद्वेलनकाल                | 38                |
| भपश्चिम                           | 88, 58               | उद्रेलना                  | 33                |
| <b>अपू</b> चाद्धाः                | 48                   | उद्रेलनाकाडक              | १०, २५            |
| <b>अ</b> भिधान                    | १९४                  | उपभ्रमणकाल                | २५०, २ ११, २५५    |
| वध                                | १९४<br>११            | उपद्मा                    | <b>३</b> २        |
| बधपुद्रलपरिवतन                    |                      | उपरिमराशि                 | २४९, २६२          |
| भर्षित                            | ६३                   |                           | ०२, २०३, २११, २२० |
| <b>अस्पान्तर</b>                  | ११७                  | उपरामधेणी                 | ११, १५१           |
| <b>भवहारका</b> ल                  | નપ્ર <b>૧</b><br>નવ્ | उपरामसम्यक्त्वादा         | १५, ५५४           |
| <b>भद्याद्यिभाव</b>               | १७२                  | उपशान्तकपायादा<br>उपशामक  | १९<br>१२५, २६०    |
| बसिम्नस्थित                       | 144                  | उपरामक<br>उपरामकादा       | १ 19, १६०         |
| <b>अ</b> सयम                      | , 2                  |                           | 113 640           |
| असङ्गायस्थापनान्तरः<br>           | t cu                 | ओ                         |                   |
| असङ्गायस्थापनाभाव                 | 144                  | भोष                       | १, २४३            |
| भसिद्धता                          |                      |                           |                   |
|                                   |                      |                           |                   |

| ,  | 36  | <b>)</b> | परिर् |
|----|-----|----------|-------|
| ١. | 33. | ,        | 3141  |

| शन्द                      | 38             | शब्द                   |                         |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|
| औ                         |                | । इ                    |                         |
| थोद् <b>यिक</b> मात्र     | १८%, 193       | <b>उहरका</b> ल         | 32, 33, 33,             |
| थीपशमिकमाव<br>भौपशमिकमाव  | 200,000        | a                      |                         |
| जावकान्य नाव              | (0)            | ·                      | _                       |
| द                         |                | वद्यविरिक्षश्यादुत्व   | 5/                      |
| कपाटपर्याय                | ९०             | तद्र यतिरिक्तनोशागमद्र |                         |
| करण                       | 2,2            | वीर्यकर                | १९३, ३-                 |
| क्पाय                     | <b>ગ્ર</b> ેર્ | वीन मन्द्रमान्         | १८०                     |
| 356                       | 87             | त्रसपुर्यातस्थिति      | ८३, ८                   |
|                           | ·, ·€, ९९,     | <b>यसस्थिति</b>        | ₹',∠'                   |
|                           | .30, 233       | द                      |                         |
| कोघोपशामनादा              | 180            | द्विषत्रविपत्ति        | 32                      |
| क्षपक १०%                 | , २३, २६०      | दिवसपृथक्त्य           | ९८, १०३                 |
| <b>क्षपक्रे</b> णी        | ,2,104         | दिन्यध्यनि             | 193                     |
| क्षपकादा                  | 100, 160       | र्दापान्तर             | ११३                     |
|                           | , 514, 230     | हरमा ग                 | २२, ३८                  |
|                           | , २०७ ,२०६     | देवलोक                 | 266                     |
| <b>झायिकसम्य</b> न्त्यादा | 2.3            | देशयातिसर्धक           | fo.                     |
| <b>शायिकसमा</b>           | 500            | देशनव                  | 233                     |
| शायोपद्यमिक २००           | , २/१, २२०     | देशस्यम                | २०२                     |
| <b>द्यायोपद्यमिकमाय</b>   | 160, 206       | द्रव्यविष्यम्मसूची     | <b>३६३</b>              |
| <b>सुद्रमयप्रह</b> ण      | 8,00           | द्रव्यान्तर            | . 3                     |
|                           |                | द्रव्यासग्रहत्व        | 247                     |
| ग                         |                | द्रव्यस्मि             | 46, <del>६</del> ३, १४९ |
| गुलकार २४७,२०             | . २६२, २७४     | न                      |                         |
| गुपकाळ _                  | ૮૧             | नपुसक्षेदोपशामनादा     | १९०                     |
| गुपस्यानपरिपाटी           | ∢३             | नाममात्र               | १८३                     |
| गुषादा                    |                | नामान्तर               | ₹.                      |
| गुपाम्बरसकान्ति ८९,       | 1.8,101        | नामास्य बद्धस्य        | २४१                     |
| घ                         |                | निद्धन                 | ६, २′ , ३२              |
| प्रना <u>ग</u> ुर         | 313, 33.       | निरन्तर                | 48, 8 3                 |
| -                         | ` ', ' '       | निजंपमाव               | 163                     |
| <b>च</b>                  |                | नियाप                  | 31                      |
| च तुरर्जनस्थिति           | १२७, १३९       | नाभागमभिचत्रव्यभाव     | 168<br>168              |
| <b>a</b>                  | j              | नाथागमद्रप्यभाव        | ٠,٠٠                    |
| जीवनिपाची                 | २५२            | नाभागमद्रव्या वर       | રલે                     |
| <b>बानकाय</b>             | 348            | नोभागमभध्यद्रध्यभाष    | ,                       |

| नेभागमभाषभाव १८४ नेभागभाषभाव १८४ नेभाभाषभाव १८४                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | पारिभाविः                            | त शन्दसूची                        | ( १५ )   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| तीमाणमाणालार है तेमाणमाणालार है तेमाणमाणाणालार है तेमाणमाणाणाणाला है तेमाणमाणाणाला है तेमाणमाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणाणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , शन्द                             | £8                                   | शन्द                              | 88       |
| नीमागममायान्तर दे सियात्व दे सियात्व दे सामाण्यसम्प्रयाप्त १८८ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४२ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४२ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४२ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४२ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४२ नीमागमम्यान्तरहृत्व २४० नीमागमम्यान्तरहृत्व २४० नीमागम्यान्तरहृत्व २८० नीमागम्यान्तरहृत्व २८० नीमागम्यान्तरहृत्व २८० नीमागम्यान्तरहृत्व २८० निमाण्य १८५,२००,१९६,८० निमाण्य १८५,२००,१९६,८० निमाण्य १८५,२००,१९६,८० निमाण्य १८० निमाण्य १८० निमाण्य १८० निमाण्य १८० निमाण १८० निमाण्य १८० | नोभागमभाषभाव                       |                                      | मासपूधपत्यान्तर                   | १७९      |
| नोमागमिमप्रचारपप १८४ नोमागमप्रचारपपहुत्व १४४ नोमागमप्रचारपपहुत्व १८४ नामागमप्रचारपपहुत्व १८५ नामागमप्रचारपहुत्व १८५ नामागमप्रच्य १८५ नामागमप्रचारपहुत्व १८५ नामागमप्र |                                    | 3                                    | मिष्यात्व                         |          |
| वोसागामद्राज्यारपहरूष १४२   सुद्वतपुष्पस्य १२३   स्वापायस्य प्राप्त १४२   स्वापायस्य प्राप्त १४२   स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य १८४   स्वापायस्य स्वपायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य स्वापायस्य स्वपायस्य स्वापायस्य स्वापाय | नीमागममिधवस्यभ                     | तत्त्व १८४                           | मिधान्तर                          | 3        |
| नीमागमपालस्वहृत्य १४१ ने संमाणमस्विचन्नस्वमाय १८७ य योग २२६ मोग १२६ मोग १२६ मोग १२६ मोग १८० परस्थानास्वहृत्य १८० एवं रहे परस्थानास्वहृत्य १८० एवं रहे परस्थानास्वहृत्य १८० एवं रहे परस्थानास्वहृत्य १८० एवं रहे परस्थान १८५, २००, १९६, २३० परस्थानस्वाम १८० परस्थानस |                                    |                                      |                                   | אט כל    |
| नोसानसिववद्यस्थाय १८४ मोहिन्द्रयायरण २३७ मोहिन्द्रयायरण १८४ मोहिन्द्रयायरण १८४ मोहिन्द्रयायरण १८५ पा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                      | मुद्वतपृथकत्व                     | 44,01    |
| नोरिन्द्रपायरण प्रस्तानित । देश योग द्रवा प्रसार्थ प्रस्तानित । देश योगानित्रस्तानित । देश योगानित्रस्तानित्रस्ति । देश योगानित्रस्ति । देश योगानित्रस्तित्रस्ति । देश योगानित्रस्तित्रस्ति । देश योगानित्रस्ति । देश योगानित्रस्तित |                                    |                                      |                                   | य        |
| प्रसार्ध १० वरसार्ध १ |                                    | হয়ও                                 | ١ ــــ                            | 225      |
| परमार्थ प्रस्तानास्यवहुत्य २८० विस्तानास्यवहुत्य १८० विस्ताना १८० विस्ताना १८० विस्ताना १८० विस्तानास्यवहुत्य १८० विस्ताना १८० विस्ताना १८० विस्तानास्यवहुत्य १८० विद्यानास्यवहुत्य १८० विद्यानास्यवह्य १८० विद्यानस्यवह्य १८० विद्यानस्यव् | 4141444                            |                                      |                                   |          |
| परिचार्ता परिचार परिचा |                                    | ч                                    | यागान्तरसभाग्व                    | •        |
| परिपारी २० विषयानारसङ्गानित १५३ परिपारी १० विषयानारसङ्गानित १५३ परिपारी १० विषयानारसङ्गानित १५३ विषयानारसङ्गानित १५३ विषयानारसङ्गानित १५३ विषयानारसङ्गानित १५३ विषयानारसङ्गानित १६० वृद्धारियाकी १६० वृद्धारम्याकी १६० वृद्धारियाकी १६० वृद्धारम्याकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grant                              |                                      |                                   | हें      |
| परिपारी पर्यापेत पर्यापेत पर्यापेत पर्यापेत पर्यापेत पर्यापेत पर्यापेत प्रवादिवन पुरव्यिपारिका प्रवादिवन प्रविवन प्रवादिवन प्रविवन प्रवादिवन प्रव |                                    | २८९                                  |                                   |          |
| प्रस्तेषाम १८५, २०७, १९६, ८३० प्रित्वापिकसाय १८५, २०७, १९६, ८३० प्रक्रविपानिकया १८५, २०७, १९६, ८३० प्रक्रविपानिकया २२६ प्रक्रविपानिकया २२६ प्रक्रविपानिकया १८० प्रक्रविपानिकया १८० प्रक्रविपायम्य १८०, २८० प्रक्रविपायम्य १८०, २८० प्रक्रविपायम्य १८०, २८० प्रक्रविपायम्य १८०, २८० प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्षया २३३ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८५ प्रक्रविपायम्य १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | २०                                   |                                   |          |
| परिचामिकसाय १८५, २००, १९६, २२० पुत्रक्षिपानिकय २२२ पुत्रक्षिपानिकय २२२ पुत्रक्षिपानिकय २२२ पुत्रक्षिपानिकय १२५, १५, १६५ पुत्रक्षिपानिकय १२, ५३, ५२ पुत्रक्षिपानिकय १२, ५३, ५२ प्रत्यक्षपाने १२, ५३, ५३, ३३, ४२ प्रत्यक्षपान १५०, ३३० प्रत्यक्षपान १५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | <b>૭,</b> ૬                          |                                   |          |
| पुत्रकरिपानित्य पुत्रक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्यक्षियानित्य प्रत्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षियानित्यक्षिति प्रत्यक्षियानित्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्यवित्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति प्रत्यक्षिति | talandaena                         |                                      |                                   | • • •    |
| पुत्रविषयानित्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परजातिसम्बद्धाः<br>परजातिसम्बद्धाः | 0.0                                  | 1                                 | च        |
| पुरतिविधानी १९० विश्वपालय १८, ५३, ५५, १६४ विश्वपालय १८, ५३, ६५, १६४ विश्वपालय १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८, १८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | <b>ર</b> ૧૨                          |                                   | २६७      |
| पुरुपोदोपसामनावा १९० पुरुपोदोपसम्बद्ध ४२, ५२, ५२ प्रवादाङ्ख ३१७, ३२२ प्रवादाङ्ख २५०, ३२० प्रवादाङ्ख २५०, ३२० प्रवादाङ्ख २५०, ३२० प्रवादाङ्ख २५०, ३२० प्रवादाङ्ख ३२३ प्रवादाङ्ख १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | २५६                                  | વનમૂર                             |          |
| पूर्णकोरिष्यसम्बद्धः ४२, ५२, ४२ स्थापकार्यः १६ स्थापकार्यः १५, ४२५ स्थापकार्यः १५, ४२५ स्थापकार्यः १५, ४२० स्थापकार्यः १५, ४२० स्थापकार्यः १५० स्थापकार्यः १५ |                                    | र १९०                                |                                   |          |
| महोपयसेष १९४ तहराया १८४ तहराया १८५ तहराय १८६ तहराय १८६ तहराया १८६ तहराय १८६ तहराया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायायामानाया १८६ तहरायामानाया १८६ तहरायायामानाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and distant                        | <sup>^</sup> ' ક્ષર, <b>હર, હર</b> , |                                   | 3.6      |
| प्रतिप्राण २५०, २६० प्रिक्त १३३ प्रतिप्राण २५०, २६० प्रतिप्राण १६४ प्रतिप्राण १६४ प्रतिप्राण १६६ प्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रतिप्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | રેલ્ક                                | 4.5-113                           | 1 100    |
| प्रतिमाग १५% प्रवासित ३०० प्रतिमाग १५% प्रतिमाग १५% प्रतिमाग १५% प्रतिमागित १५०, २०८ प्रतिमागित १५०, २०८ प्रतिमागित १५०, १५० प्रतिमागित १५०,  |                                    | ३१७, ३३५                             |                                   | १७३      |
| स्वयं प्रशेष विषयं १८६, २०८ मार्थयं प्रशेष विषयं १८६, २०८ मार्थयं प्रशेष १८६, २०८ मार्थयं १८६ मार्थयं मार्ययं १८६ मार |                                    | २७०, २९०                             | कियासमानि                         | ₹o•      |
| प्रस्तिवयुद्ध वृद्ध वृद |                                    | १९४                                  | furs.                             | 3        |
| प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 323                                  |                                   | १८९, २०८ |
| पोधितपुर्व प्रेस स्था १६६ प्राचितपुर्व प्रेसी प्राच्या १६६ प्राच्या १६० प्राच्या १६० प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामाचा १६६ प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामानाचा १६६ प्राच्यामानाचाच १६६ प्राच्यामानाचाच १६६ प्राच्यामानाचाच १६६ प्राच्यामाचाच १६६ प्राच्यामाचाच १६६ प्राच्यामाच १६६ प्राच्यामाचाच १६६ प्राच्यामाच १६६ प्राच्याम | 4/11/24                            |                                      |                                   | _        |
| भ १ ८८८ प्राप्त १६६ साय साय साय १६६ साय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                      |                                   |          |
| भ प्राप्त १८८ सम्प्रत १९० सायेष्य सामार्थ १९० | बोधितवयः                           | ३२३                                  | धेणी                              | 121      |
| भागस्य १८८ पण्णीवयायेषसामनादा १९० पण्णीवयायेषसामनादा १९० सम्यायं १६६ सम्बद्ध ११ सम्बद्ध ११ सम्बद्ध ११ सम्बद्ध ११ सम्बद्ध ११ सम्बद्ध ११० सह्मायं १९० सानोपदामनादा १९० सानोपदामनादा १९० सायोपदामनादा १९० सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १८३ सम्बद्धाय्यापनामार १६६ सम्बद्धाय्यापनामार्थे १६६ सम्बद्धाय्यापनामार्ये १६६ सम्बद्धाय्यापनाम्य                                                                                      |                                    | ਸ                                    |                                   | 4        |
| भाष्य १८६<br>भाष्यव २२२<br>भाष्यव १३<br>भुषन ४ साधिशान्त १९७<br>महामत १९७<br>महोपदामानावा १९०<br>माथोपदामनावा १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                      | ्रा <sub>साम्बोक या</sub> योपशामन | तदा १९०  |
| भाषेय १२२<br>भाषेय १३<br>भूपन म १५०<br>महामत १९०<br>महोपरामनाया १९०<br>मायोपरामनाया १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | १८६                                  |                                   | વર       |
| भूपन म सहामत १०० सहाप्रसापनामाय १८३ सहाप्रसापनामाय १८० सहाप्रसापनामाय १८० सहाप्रसापनामाय १८३ सामेपारामानाचा १८० सामोपारामानाचा १८० सामोपारामानाचा १८० सामापारामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | <b>ર</b> રર                          |                                   | -        |
| म सहामत १५०<br>महोमत १५०<br>मानोपदामनावा १५०<br>मायोपदामनावा १,० सहायस्थापनामत १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | <b>\$</b> 3                          |                                   |          |
| भहायत १९०<br>मानोपशामनावा १९०<br>सायोपशामनावा १९०<br>सायोपशामनावा ३,३,९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | મુવન                               | -                                    |                                   |          |
| महामत १९० सञ्चावस्थापनाभाव १८०<br>भावोपद्यामनाव्या १९०<br>भावोपद्यामनाव्या १९० सञ्चावस्थापनाम्बर २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | শ ২৩১                                | सदुपदाम                           |          |
| मानोपशामनाचा ३२. ५३ सम्बद्धम ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                      | . । सञ्चाषस्थापनाभाष              |          |
| 414144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                      |                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मायोपशामनावा<br>मासपूधपरय          | 12, 41                               | ं सम्मूर्डिएम                     | w(       |

| ( 46 /                 | 111        | utic              |              |
|------------------------|------------|-------------------|--------------|
| शेन्द                  | Sa         | शन्द              | 23           |
| सम्यक्त्य              | 4          | सिंग्य            | 283,503      |
| सम्यग्मिथ्यात्व        | · ·        | संप्रयक्ताल       | 233          |
| सर्वेघातित्य           | 19.5       | सचयकालप्रविमाग    | <i>ગ્ટ</i> ક |
|                        |            | सचयकालमाद्दातस्य  | 2.3          |
| सब्धातिस्पर्धक         | १९९, २३७   | सचयराशि           | 303          |
| सर्वघाती               | 100, 202   | सयम               | ą            |
| सर्वपरस्थानास्यबद्धत्य | २८९        | सयमासयम           | Ę            |
| सागरोपम                | . 8        | स्तितुकसन्नमण     | 270          |
| सागरोपमपृथक्तव         | 10         | स्थान             | १८९          |
| सागरोपमद्यतपृथक्त्व    | <i>ડ</i> ર | स्यापनान्तर       | ેર           |
| सावासावयघपरावृत्ति     | १३०, १४२   | स्थापनाभाव        | 163          |
| साधारणभाष              | १९६        |                   | <b>ર</b> કર  |
| सान्तर                 | 240        | स्यापनास्पवद्वत्य | C4           |
| and -                  | 103        | स्यायरस्यिति      | ٠.           |

१९३

v

ŧ٥

१६

803

१९

२६७

र्खावेदस्यिति स्रोवेदोपशामनादा

स्वस्थानास्पवहुत्व

₹

९६, ९८

१९०

२८९

322

सान्तर साम्रिपाविभाव

सासादनगुण

सिद्धयत्काल

'संचिकस्यरूप

स्स्मादा

सासयमसम्यक्त्व

सासादनप्रधादागत।मध्यादप्रि

